# HISTORY OF THE JODHPUR STATE PART I.

जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खंड

इन्द्र विद्याना वस्पति मञ्जलोट मनादर नगर दिल्ली झारा प्रवेडन कांग्रही श्रवेदालय को संद



ग्रन्थकर्ता गौरीशङ्कर हीराचन्द ओका Digitized by Arya Samaj Faundation Chennai and eGangoti

| 1    | गुरुक  | ल कागड़ा | 1 10 |
|------|--------|----------|------|
| विषय | संख्या | 70T      | ग्रा |
| लेखक | 1      | < 8-da   |      |

विश्वविद्यालय

शीर्षक

| दिनांक | सदस्य<br>संख्या | दिनांक | सदस्य<br>संख्या |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
|        |                 |        |                 |
|        |                 |        |                 |
|        |                 |        |                 |
|        |                 |        |                 |
|        |                 |        |                 |

CC-0. Gurukul Kangr Collection, Haridwar

|       | ya Sबानिबी/Foun<br>संख्या | dati <b>on Flac</b> nna | and e Gangotr<br>संख्या |
|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
|       |                           |                         |                         |
| CC-0. | Gurukul Kangi             | i Collection, Ha        | ridwar                  |







विषय सम्या

पुस्तक संस्था

श्रागत पञ्जिका संस्था २७, ७७८

पुस्तक पर सर्व प्रकार की त्यानियां

लगाना विजत है। कृपया १५ दिन से ग्रधिक
समय तक पुस्तक ग्रपने पास न रखें।

STATES AND FRANCE OF FRANC

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

#### प्रतकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या... १ . र

आगत संख्या.३.८,४७८

पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैक्षे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

हन्द्र विद्यानात्रस्पति
्च द्रलोकः जवाहर नगर
दिल्ली द्वारा
गुरुकुल कांगदी पुन्तकालय की



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



THE

### HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME IV, PART I.



#### HISTORY OF THE JODHPUR STATE

तिक भनामीकर्ग १९८४-**१४.स** ।

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR SĀHITYA-VĀCHASPATI Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt. (Hony.)

PRINTED AT THE VEDIC YANTRALAYA,

A J M E R

Initial

(All Rights Reserved)

First Edition \ 1938 A. D. \ Price Rs. 8.

#### PUBLISHED BY

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sahitya-Vachaspati
Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt.,
Ajmer.



This book is obtainable from :-

- (i) The author, Ajmer.
- (ii) Vyas & Sons, Booksellers, Naya Bazar, Ajmer.

# राजपूताने का इतिहास

चौथी जिस्द, पहला भाग

# जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खंड

ग्रन्थक र्ता महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद स्रोक्षा, डी० लिट्० (स्रॉनरेरी)

> बाबू चांदमल चंडक के प्रवन्ध से वैदिक-यन्त्रालय, श्रजमेर में छपा

> > सर्वाधिकार सुरिद्धत

प्रथम संस्करण }

विक्रम संवत् १६६४

मृत्य रु॰ म



#### प्रकाशक-

महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति डॉ० गौरीशंकर हीराचंद स्रोक्ता, डी० लिट्०, स्रजमेर.

यह प्रनथ निम्नांकित स्थानों से प्राप्य है:-

- (१) ग्रन्थकर्त्ता, अजमेर.
- (२) व्यास एण्ड सन्स, बुकसेलर्स नयाबाजार, अजमेर.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### राजपूताने का इतिहास

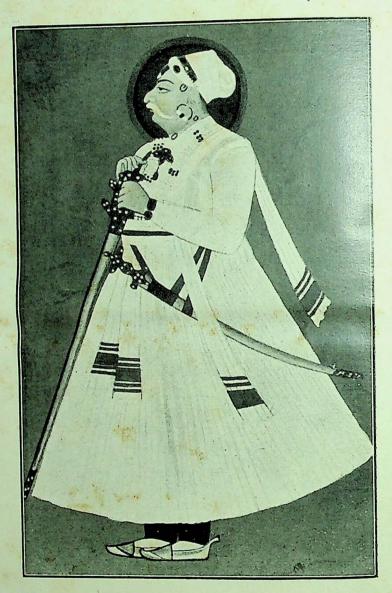

महाराजा जसवन्तिसह

हिन्दू-संस्कृति के उपासक परम विद्यानुरागी अद्म्य साहसी

# वीरवर महाराजा जसवंतिसिंह

की

पवित्र समृति को साद्र समिपित

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# भूमिका

साहित्य में इतिहास का स्थान बहुत ऊंचा है। सभी सम्य और उन्नतिशील जातियों का अपना-अपना इतिहास है, जो उनके पूर्वजों का अपर स्मारक होने के साथ ही उनकी शिक्षा एवं उन्नति का अपूर्व साधन है। आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व भारतवासी अपने देश के इतिहास से प्राय: अनिभन्न सो ही थे। इस विषय का उनका जो भी ज्ञान था वह बहुत कम तथा केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही अवलम्बित था।

श्रंग्रेज़ों का भारतवर्ष में श्रिधिकार स्थापित होने पर जिन श्रंग्रेज़ विद्वानों का ध्यान इस श्रोर श्राकार्पित हुश्रा उनमें कर्नल टॉड का नाम वहें गौरव के साथ लिया जायगा। सर्वप्रथम उसने ही भारत की वीरभूमि राजपूताने का विस्तृत इतिहास लिखकर यूरोप एवं भारत के विद्वानों का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण देश के श्रतीत गौरव की श्रोर श्राकर्षित किया। उसकी श्रमर कृति "राजस्थान" भारतवर्ष के इतिहास की श्रमृत्य निधि है। फिर तो उसकी देखा-देखी कितने ही भारतीय विद्वानों ने श्रपने साहित्य के इस श्रमाव की पूर्ति का उद्योग करना श्रारम्भ किया। उन्होंने परिश्रम के साथ खोजकर ऐतिहासिक वृत्तों का पता लगाया श्रोर उनके सहारे इतिहास-ग्रन्थों का लिखना श्रक्ष किया। फलतः जहां एक भी ऐतिहासिक ग्रन्थ विद्यमान व था वहां श्रव इस विषय के कई छोटे-बड़े ग्रन्थ देख पड़ते हैं।

सब मिलाकर राजपूताने में इस समय छोटी बड़ी इकीस रियासतें हैं। उनमें से केवल सात का इतिहास ही कर्नल टॉड के प्रन्थ में आया है, पर बड़वे, भाटों आदि की ख्यातों एवं दन्तकथाओं को ही मुख्य स्थान देने के कारण उसके वर्णन किसी अंश में आधुनिक शोध की कसोटी पर सबे नहीं ठहरते। इसी वीरभूमि में जन्म लेने के कारण अब तक के शोध के आधार पर यहां का सर्वांगपूर्ण इतिहास लिखने की ओर मेरा ध्यान भी

आकृष्ट हुआ। इं० स०१६२४ में मेरे लिखे हुए "राजपूताने का इतिहास" की पहली जिल्द का पहला खंड प्रकाशित हुआ था, जिसकी यूरोप तथा भारत के विद्वानों ने वड़ी प्रशंसा की। तब से अब तक इसकी तीन जिल्दें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके कई भागों में कमशः राजपूताने का प्राचीन इतिहास, उदयपुर राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास तथा बांसवाड़ा राज्य का इतिहास निकल चुके हैं। वर्तमान पुस्तक राजपूताने के इतिहास की चौथी जिल्द का पहला भाग है, जिसमें जोधपुर राज्य का इतिहास है।

राजपूताने के राज्यों में जोधपुर का राज्य अपना अलग महत्त्व रखता है। विस्तार में राजपूताने के राज्यों में यह सबसे बड़ा है। प्राचीनता की दृष्टि से भी इसका महत्त्व कम नहीं है। सीसोदियों, चौहानों एवं भाटियों के बाद "रणवंका राठोड़ों" की ही गणना होती है। वैसे तो भारतवर्ष में राठोड़ों का अस्तित्व वि० सं० से पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस-पास था, परन्तु वर्तमान राठोड़ वंश का राजपूताने में आगमन वि० सं० की १४वीं शताब्दी में हुआ। वि० सं० १३०० के आस-पास जोधपुर के राठोड़ों का मूल पुरुष राव सीहा कन्नीज की तरफ़ से सर्वप्रथम राजपूताने में आया और उसने तथा उसके वंशजों ने यहां राठोड़-राज्य की नींव डाली, जो कमशः बढ़ता गया। वि० सं० १४१६ में उसके वंशधर राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कर एक सुदृढ़ गढ़ निर्माण किया। उसी समय से इस राज्य का नाम जोधपुर पड़ा।

राजपूताने के लगभग मध्य भाग में स्थित होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से जोधपुर राज्य का बड़ा महत्त्व रहा है। यही कारण है कि विदेशी विजेताओं का ध्यान इसकी ओर सदा विशेष रूप से आरूप हुआ। इसकी स्थिति, विस्तार एवं शक्ति को देखते हुए कुछ मुगल शासकों को यहां के नरेशों की तरफ़ से सदैव आशंका ही बनी रही। ऊपरी मन से मेल रखते हुए भी वे सदा इसी प्रयत्न में रहा करते थे कि यह प्रदेश उनके काबू में आ जाय। इतिहास-प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ औरंगज़ेब के जसवन्तसिंह तथा

3

अजीतसिंह के साथ के व्यवहार से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। मरहटों के साथ भी जोधपुरवालों का विरोध ही बना रहा। इन घटनाओं का एक परिणाम यह हुआ कि यहां के इतिहास की बहुतसी सामग्री, जोधपुर के शासकों के निरन्तर भगड़ों में फंसे रहने के कारण, नष्ट हो गई। फिर भी जो कुछ मिलती है वह उनकी सभ्यता एवं संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डालती है।

भारत के किसी भी प्रान्त अथवा राज्य काशोधपूर्ण इतिहास लिखने के लिए नीचे लिखे साधनों की आवश्यकता होती है—

- १. शिलालेख, दानपत्र, सिके आदि।
- २. वड़वे, भाटों श्रादि की लिखी हुई ख्यातें, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें, संस्कृत श्रोर भाषा के काव्य, भाषा के गीत तथा कविताएं श्रादि।
- ३. राज-कर्मचारियों त्रादि के संग्रह के हस्तलिखित वृत्तान्त तथा वंशाविलयां त्रादि।
- थ. मुसलमानों के समय के लिखे हुए फ़ारसी भाषा के इतिहास ग्रंथ।
- ४. अन्य विदेशी विद्वानों की लिखी हुई यात्रा आदि की पुस्तकें।

शोधपूर्ण इतिहास लिखने में शिलालेखों, दानपत्रों तथा सिक्कों आदि से बड़ी सहायता मिलती है, पर खेद का विषय है कि जोधपुर राज्य से मिलनेवाले वहां के राठोड़ों के शिलालेखों एवं दानपत्रों की संख्या नगएय-सी है। जो दो-चार मिले हैं उनमें से अधिकांश वहां के शासकों के न होकर उनके समय में लिखे हुए अन्य व्यक्तियों के हैं, जिनसे किसी विशेष ऐतिहासिक वृत्त का ज्ञान नहीं होता। राव सीहा एवं धृहड़ के स्मारक लेखों का मिलना यह सिद्ध करता है कि वहां स्मारक बनाने की प्रथा प्रारम्भ से ही चली आती थी। अतएव यह कहा जा सकता है कि वहां के अन्य नरेशों के स्मारक तथा उनके समय के शिलालेख आदि राज्य में कहीं-न-कहीं अवश्य विद्यमान होंगे, परन्तु वे अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कोई लगनशील, इतिहास से अनुराग रखनेवाला व्यक्ति जोधपुर राज्य के गांवों में घूम-घूमकर उनकी तलाश करे। ऐसा होने से जोधा से पूर्व के अधिकांश नरेशों के स्मारकों का मिल जाना संभव है। स्मारकों के लेखों से राजाओं का समय निर्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक राव जोधा से पूर्व के जोधपुर के राजाओं के निश्चित समय अधिकार में ही रहेंगे। उचित तो यह होगा कि राज्य इस आरे ध्यान दे, क्योंकि राजकीय सहायता प्राप्त हुए बिना इस महान् कार्य की पूर्ति असम्भव नहीं तो कठिन और कष्टसाध्य अवश्य है। जोधपुर राज्य से मिलनेवाले पुराने सिकों की संख्या भी कम ही है।

जोधपुर राज्य के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ख्यातें आदि निम्नलिखित हैं—

- १. मुंहणोत नैणसी की ख्यात।
- २. जोधपुर राज्य की ख्यात।
- ३. दयालदास की ख्यात I
- ४. बीरविनोद् ।

इनमें से प्रथम जोधपुर के प्रसिद्ध महाराजा जसवंतिसिंह के वीर एवं सुयोग्य मंत्री मुंहणोत नैण्सी की लिखी हुई है। वह बड़ा इतिहास-प्रेमी व्यक्ति था। उसने बड़े परिश्रम से इतिहास-सम्बन्धी वृत्तान्तों का संप्रह किया। जितनी भी बातें उसे मिल सकीं उनका उसने अपनी पुस्तक में संप्रह किया है। अब तक की प्राप्त ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण राजपूताने के इतिहास की हिए से उसका ग्रंथ बड़े महत्त्व का है और इतिहास-चेत्र में किसी अंश में प्रामाणिक भी माना जाता है।

तृसरा अन्थ जोधपुर का राजकीय इतिहास है, जो "जोधपुर राज्य की ख्यात" नाम से प्रसिद्ध है। यह अन्थ महाराजा मानसिंह के समय में लिखा गया था और इसमें आरम्भ से लगाकर महाराजा मानसिंह की सत्यु तक का हाल है। यह अन्थ बड़ा विशाल है और बड़ी-बड़ी चार जिस्दों में समाप्त हुआ है। इसके लिखने में लेखक ने विशोध हान-बीन न

कर जनश्रुति के आधार पर बहुतसी बातें लिख डाली हैं, जो निराधार होने के कारण काल्पानिक ही ठहरती हैं। साथ ही राज्य के आश्रय में लिखी जाने के कारण इसमें दिये हुए बहुतसे वर्णन पद्मपातपूर्ण एवं एकांगी हैं। फलस्वरूप उनसे कई घटनाओं पर वास्तविक प्रकाश नहीं पड़ता। पहले विस्तृत इतिहास लिखने की परिपाटी न थी। केवल राजाओं. उनकी राणियों, कुंवरों एवं कुंवरियों के नाम ही बहुधा संग्रहों में लिखे जाते थे । इन नामों के संग्रह अब भी बहियों के रूप में मिलते हैं, पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों ऐसा देखने में नहीं श्राया । भिन्न-भिन्न संग्रहों में एक ही राजा के कुंवरों के नामों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। पीछे से विस्तृत इतिहास लिखने की श्रीर लोगों का अकाव होने पर उन्होंने पहले के नामों के साथ कई काल्पनिक वतानत वढा दिये। यही कारण है कि अन्य ख्यातों आदि के समान इस ख्यात का प्रारम्भिक वर्णन भी किएत वातों से ही भरा पड़ा है। ख्यात-लेखक का ज्ञान कितना कम था, यह इसी से स्पष्ट है कि राव सीहा की एक राणी पार्वती और उससे बहुत पीछे होनेवाले राव रणमल की राणी कोड्मदे तथा जोधा की पुत्री श्रंगारदेवी के नाम तक उसे ज्ञात न थे। यही हाल ख़्यात में दिए हुए बहुतसे संवतों का है। जब वास्तविक इतिहास से ही ख्यात-लेखक अनिभन्न थे, तो भला सही संवत् वे कहां से लाते ? यही कारण है कि पूर्व के राजाओं के किएत बृतान्तों के समान ही ख्यात में दिये हुए उनके जन्म, गद्दीनशीनी, मृत्यु म्रादि के संवत् भी कल्पित ही हैं। राव सीहा श्रीर राव धृहड़ के मृत्यु-स्मारकों के मिल जाने से श्रव इस विषय में ज़रा भी सन्देह नहीं रह जाता कि राव जोधा से पूर्व के ख्यात में दिये हुए संवत् पूर्णतया अग्रुद्ध हैं। आगे के राजाओं के संवत् भी कहीं-कहीं दूसरी स्यातों श्रादि से मेल नहीं खाते। फिर भी जहां तक जोधपुर राज्य के इतिहास का सम्बन्ध है इस ख्यात की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह बहुत विस्तार के साथ लिखी हुई है।

तीसरी पुस्तक अर्थात् दयालदास की ख्यात की पहुली जिल्द ही

जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी है। इसमें श्रारम्भ से लगाकर राव जोधा तक का विस्तृत इतिहास है, जो लगभग मुंहणोत नैण्सी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात जैसा ही है। इसकी दूसरी जिल्द में राव जोधा के पुत्र बीका के वंशधरों का, जो बीका नेर राज्य के स्वामी हैं, सुविस्तृत इतिहास है। इसमें भी यथा प्रसंग जोधपुर राज्य का कुछ-कुछ इतिहास श्राया है। कहीं-कहीं तो इसमें ऐसी बातें मिल जाती हैं, जिनका श्रन्यत्र पता नहीं चलता। इस दृष्टि से यह सारा श्रन्थ जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए कुछ श्रंशों में उपयोगी है।

चौथी पुस्तक उदयपुर-निवासी सुप्रसिद्ध इतिहास-प्रेमी महामहो-पाध्याय कविराजा श्यामलदास की लिखी हुई है। यह विशाल ग्रन्थ केवल जोधपुर राज्य ही नहीं विलक्ष सारे राजपूताने के इतिहास के लिए समान रूप से उपयोगी है। सुयोग्य लेखक ने इसके लिखने में ख्यातों ग्रादि के ग्रातिरिक्त शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रशस्तियों, फ़रमानों, फ़ारसी तवारीखों ग्रादि का भी पूरा-पूरा उपयोग किया है, जिससे ग्रन्य ख्यातों ग्रादि से इसका महस्व श्रिथक है।

इनके श्रितिरिक्त श्रीर भी कई छोटी बड़ी ख्यातें मिली हैं, पर वे श्रिधिक विस्तार से लिखी हुई न होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं हैं। स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने जोधपुर के कुछ राजाश्रों का जीवन चिरित्र लिखने के साथ ही वहां के राजाश्रों तथा उनके कुंवरों, राणियों, तथा कुंव-रियों के नामों का श्रलग संग्रह किया था। वह भी इस इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है।

जोधपुर राज्य के नरेशों एवं श्रन्य वीर व्यक्तियों की प्रशंसा में ख्यातों श्रादि में बहुतसी कविताएं तथा गीत मिलते हैं। ये बहुधा श्रतिशयोक्तिपूर्ण बातों से भरे हैं। साथ ही इनमें से श्रधिकांश के रचियताश्रों के नामों तथा समय का भी पता नहीं चलता। ऐसी दशा में इनकी सत्यता के विषय में सन्देह ही है। श्रधिक संभव तो यही है कि ये पीछे से बनाकर जोड़ दिये गये हों। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत उपयोगी भी नहीं हैं। जोधपुर राज्य

के इतिहास से संवद्ध कई संस्कृत तथा भाषा के काव्य आदि भी मिले हैं, जो एक हद तक उपयोगी हैं।

श्रन्य सामग्री श्रादि में चंडू के यहां से प्राप्त जनमपत्रियों का संग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें कई राजाश्रों, उनकी राणियों, कुंवरों, कुंवरियों श्रादि की जन्म-तिथि के साथ ही कुंडिलयां भी दी हुई हैं। इसके सहारे कई खालों पर ख्यातों में प्राप्त जोधपुर के कितपय राजाश्रों की जन्म-तिथि शुद्ध करने में पर्याप्त सहायता मिली है।

फ्रारसी तवारीखों में भी जोधपुर राज्य का इतिहास यथाप्रसंग आया है, पर उनमें कहीं-कहीं जातीय एवं धार्मिक एचपात की मात्रा श्रिथक पाई जाती है। फिर भी वे समकालीन लेखकों की रचनाएं होने के कारण मुसलमानों के काल के हिन्दू राजाओं के इतिहास के लिए विशेष उपयोगी हैं। तारीख फ्रिरिश्ता, श्रकवरनामा, मुंतखबुत्तवारीख, जहांगीरनामा, श्रालमगीरनामा, मुंतखबुद्धवाव, मिरात-इ-श्रहमदी श्रादि फ्रारसी ग्रन्थों में यथाप्रसंग जोधपुर के राजाओं का हाल दर्ज है। इस स्थल पर स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद-लिखित हुमायूंनामा, श्रकवरनामा, जहांगीरनामा, श्रीरंगज़ेबनामा श्रादि ग्रन्थों का उल्लेख करना श्रावश्यक है। सैयद गुलाव मियां के उर्दू ग्रंथ "तारीख पालनपुर" में भी जोधपुर के कुछ राजाओं का प्रसंगवशात् हाल श्राया है, जिसका श्रन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। इस श्रमूल्य ग्रन्थ का श्रवुवाद पालनपुर के विद्याप्रमी शासक नवाय सर ताले मुहस्मदखां ने गुजराती भाषा में "पालणपुर राज्य नो इतिहास" नाम में किया है।

मुगलकाल में वादशाहों की तरफ़ से हिन्दू राजाओं को मिले हुए फ़्रामान भी इतिहास की दृष्टि से वड़े महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। कभी-कभी तो उनके द्वारा ऐसी घटनाओं का पता चलता है, जिनका ख्यातों में तो क्या फ़ारसी तवारीख़ों तक में उन्नेख नहीं पाया जाता, पर खेद का विषय है कि जोधपुर राज्य के राजाओं से सम्बन्ध रखनेवाले फ़रमान अब तक प्रकाश में नहीं आये हैं। मुगल वादशाहों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा था।

इससे यह निश्चत है कि उनके पास समय-समय पर शाही फ़रमान अवश्य आये होंगे। संभव है, महाराजा जसवन्तिसंह की मृत्यु के बाद राज्य के खालसा हो जाने पर एक लम्बे समय तक कोई व्यवस्थान रहने के कारण अन्य इतिहास-सामग्री के साथ वे भी नष्ट हो गये हों।

विदेशी यात्रियों के ग्रन्थों से भी जोधपुर राज्य के इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। मनूकी, बार्नियर तथा टैवर्नियर बादशाह औरंग-ज़ेब के समय में भारतवर्ष में आये थे। उन्होंने अपनी-अपनी पुस्तकों में उस समय का विस्तृत इतिहास दिया है। कहीं-कहीं उनमें भी केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर बहुतसी बातें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर भी उनसे कितनी ही महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता है।

वर्तमान लेखकों में श्रीकालिकारंजन कानूंगो, सर जदुनाथ सरकार, डा॰ बनारसीप्रसाद, डा॰ बेनीप्रसाद एवं श्रीवजरत्नदास का उज्लेख करना श्रावश्यक है। इन्होंने अपने ग्रन्थों में यथाप्रसंग जोधपुर के राजाश्रों का कुछ-कुछ हाल दिया है, जो इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रण्यन में उपर्युक्त सभी साधनों का उपयोग किया गया है, परन्तु प्रधानता आधुनिक शोध को ही दी गई है। जहां शोध के अभाव में सत्य वृत्त ज्ञात न हो सका, वहां हमें बाध्य होकर ख्यातों के कथन को ही प्रमुख स्थान देना पड़ा है। मुसलमानों के समय का इतिहास बहुधा फ़ारसी तवारीखों पर अवलम्बित है, पर जहां कहीं सन्देह का स्थान उपस्थित हुआ अथवा कई तवारीखों के वर्णनों में विभिन्नता पाई गई वहां टिप्पिण्यों-द्वारा यथासंभव प्रकाश डाला गया है।

यह पुस्तक दो भागों में समाप्त होगी। प्रस्तुत पुस्तक पहला भाग है। इसके आरम्भ में राज्य का संचित्त भौगोलिक परिचय देने के आति-रिक्त उसके अन्तर्गत यहां के प्राचीन तथा प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन किया गया है, जहां से प्राप्त शिलालेखों से राठोड़ों के पूर्व वहां अधिकार करनेवाले राजाओं के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसके आगे राव सीहा से लेकर महाराजा जसवन्तसिंह (प्रथम) तक का विस्तृत इतिहास है। राठोड़ों से पूर्व यहां जिन-जिन जातियों का प्राधान्य रहा उनका संचित्र परिचय तथा राव सीहा से पूर्व के भारतवर्ष के विभिन्न विभागों के राठोड़ों का जो कुछ इतिहास शोध से ज्ञात हो सका वह संचेप में प्रारम्भ में दिया गया है। कज़ौज के गाहड़वालों और जोधपुर के राठोड़ों के विषय में कुछ लोगों का मत है कि ये दोनों भिन्न वंश न होकर एक ही हैं। इस भ्रान्तिमृत्तक धारणा का कारण यही प्रतीत होता है कि ऐसा माननेवालों ने कज़ौज के चन्द्रदेव तथा वदायूं के चन्द्र को एक ही मान लिया है। वस्तुतः ये दोनों भिन्न व्यक्ति थे और अलग-अलग समय में हुए थे। इस प्रश्न का सविस्तर विवेचन हमने "राठोड़ और गाहड़वाल" शिषक अध्याय में किया है, जिससे आशा है कि इस विषय पर समुचित प्रकाश पड़ेगा।

यह इतिहास सर्वांगपूर्ण है, यह कहने का में साहस नहीं कर सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। जिन व्यक्तियों आदि के नाम प्रसंगवशात् इतिहास में आये, उनका—जहां तक पता लगा— आवश्यकतानुसार कहीं संदोप में और कहीं विस्तार से परिचय (टिप्पण में) दे दिया गया है। मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा जोधपुर राज्य का प्राचीन गौरव प्रकाश में आयगा और यहां का वास्तविक इतिहास पाठकों को ज्ञात होगा।

भूल मनुष्य-मात्र से होती है श्रीर में भी इस नियम का श्रपवाद नहीं हूं। फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था है श्रीर नेत्रों की शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही है, जिससे, संभव है, कुछ स्थलों पर त्रुटियां रह गई हों। श्राशा है, उदार पाठक उनके लिए मुक्ते चमा करेंगे श्रीर जो त्रुटियां उनकी हिए में श्रावें उन्हें मुक्ते स्चित करेंगे, जिससे दूसरे संस्करण में उचित सुधार किया जा सके।

में उन ग्रन्थकर्ताश्रों का, जिनके ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने में मुक्ते सहायता मिली है, श्रत्यन्त श्रनुगृहीत हूं। उनके नाम यथाप्रसंग टिप्पणों में दे दिये गये हैं। विस्तृत पुस्तक-सूची दूसरे भाग के अन्त में दी जायगी। इस पुस्तक के प्रणयन में मुक्ते अपने आयुष्मान पुत्र प्रो० रामे- खर श्रोक्षा, एम० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता एं० चिरंजीलाल व्यास एवं पं० नाथूलाल व्यास से पर्याप्त सहायता मिली है, अतएव इनका नामोक्षेश्व करना भी में आवश्यक समक्षता हूं।

श्रजमेर, रत्ताबन्धन, वि० सं० १६६४.

गौरीशंकर हीराचंद स्रोक्ताः

# विषय-सूची

# पहला अध्याय भूगोल-सम्बन्धी वर्णन

| विषय                |           |      |             | पृष्ठांक |
|---------------------|-----------|------|-------------|----------|
| राज्य का नाम        | •••       | •••  | •••         |          |
| स्थान श्रीर चेश्रफल |           | •••  |             | 3        |
| सीमा                |           | •••  | •••         | 3 8      |
| पर्वत-श्रेशियां     |           | •••• |             | 8        |
| नदियां              | •••       | •••  | •••         | 8        |
| भीलें               |           | •••- | •••         | ×        |
| जलवायु              |           |      |             | ६        |
| वर्षा               |           | •••  |             | 6        |
| ज्मीन श्रौर पैदावार | •••       |      | •••         | 8        |
|                     |           | •••  | •••         | 9        |
| फल :                |           | •••  |             | 9        |
| जंगल                |           |      | 044         |          |
| जंगली जानवर झौर प   | श्रुपत्ता |      |             |          |
| खाने                |           | •••  | 2 2 2 2 2 2 | 5-10-5   |
| क्रिले              |           | •••  | •••         | 3        |
| रेल्वे              | •••       | •••  | •••         | 3        |
| जन-संख्या           | •••       |      | •••         | १०       |
| भ्रम                | •••       | •••  |             | १०       |
| जातियां             |           | •••  |             | ११       |

(2)

| विषय                  |     |     |     | पृष्ठांक   |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------|
| पेशा                  | ••• |     | ••• | ११         |
| पोशाक                 |     | ••• |     | ११         |
| भाषा                  | ••• | •4• | ••• | १२         |
| लिपि                  |     |     |     | १२         |
| द्स्तकारी             | ••• |     |     | १२         |
| कारखाने               | ••• |     | ••• | १३         |
| व्यापार               | ••• |     |     | \$3        |
| त्योद्दार             | ••• |     | ••• | १३         |
| मेले                  | ••• | ••• |     | १४         |
| डाकखाने               | ••• | ••• |     | <b>१</b> ८ |
| तारघर                 | ••• | ••• | ••• | १४         |
| शिचा                  | ••• | ••• |     | १४         |
| श्रस्पताल             | ••• | ••• |     | १४         |
| इकूमतें (ज़िले)       | ••• | ••• | ••• | १४         |
| न्याय                 | ••• |     | ••• | १७         |
| जागीर, भोम आदि        | ••• | ••• | ••• | १७         |
| सेना                  | ••• | ••• | ••• | १८         |
| श्रामद-खर्च           | ••• | ••• | ••• | १८         |
| सिके                  | ••• | ••• |     | १८         |
| वर्ष और तोवों की सर   |     | ••• | ••• | <b>२</b> १ |
| प्राचीन और प्रसिद्ध स | थान | ••• | ••• | 28         |
| जोधपुर                | ••• | ••• | ••• | २१         |
| <b>मंडोर</b>          | ••• | ••• | ••• | २४         |
| घटियाला               | ••• | ••• | ••• | २७         |
| अरणा                  |     | ••• | ••• | २८         |
| तिवरी                 | ••• | * . | ••• | २५         |
|                       |     |     |     |            |

( 3 )

| विषय           |     |     |     | पृष्ठांक |
|----------------|-----|-----|-----|----------|
| भ्रोसियां      | ••• |     | ••• | २८       |
| <b>डंस्तरा</b> | ••• | ••• | *   | ३०       |
| बुचकला         |     | ••• | ••• | 30       |
| पीपाङ्         | ••• | ••• | ••• | 38       |
| भुंडाना        |     |     | ••• | 38       |
| बङ्लू          | ••• |     |     | 38       |
| भेड़ता         |     | ••• |     | ३२       |
| पंडुखा         |     |     | ••• | 33       |
| केकिंद         | ••• | ••• | ••• | 38       |
| भवाल           | ••• | ••• | ••• | 3x       |
| बीठन           |     |     | ••• | ३६       |
| खवासपुरा       | ••• | ••• | ••• | ३६       |
| फलोदी          |     | ••• | ••• | इ७       |
| किंसरिया       | ••• | ••• | ••• | ३८       |
| सांभर          |     | ••• |     | ३८       |
| डीडवाना        |     |     | ••• | 80       |
| सिवा           | ••• |     |     | 80       |
| नागोर          |     | ••• | ••• | So       |
| गोठ            | ••• | ••• | ••• | ४२       |
| फलोदी          | ••• | ••• | ••• | 83       |
| किराइ          |     | ••• | ••• | 8X       |
| जूना           | ••• | ••• | ••• | ४६       |
| चोटण           | ••• | ••• | ••• | ४६       |
| जसोल           | ••• | ••• | ••• | 80       |
| नगर            | ••• |     | ••• | 82       |
| बेड़           | ••• | ••• | ••• | 86       |

#### (8)

|           |     |     |     | पृष्ठांक    |
|-----------|-----|-----|-----|-------------|
| विषय      |     |     |     |             |
| सांचोर    | *** |     | ••• | 88          |
| सिषाणा    | ••• | ••• | ••• | 26          |
| भीनमाल    | ••• |     | ••• | 76.         |
| जालोर     |     | ••• |     | TR.         |
| पाली      |     |     | ••• | ४६          |
| बीठू      |     | ••• | ••• | ४७          |
| बाली      |     | ••• |     | XC          |
| नाणा      |     |     |     | X=          |
| बेलार     | ••• | ••• |     | 38          |
| भडूंद     | ••• |     |     | 60          |
| बेड़ा     | ••• |     |     | ६०          |
| भाद्वंद   | ••• | ••• |     | 4 68        |
| इथुंडी    | ••• |     |     | ६२          |
| सेवाड़ी   | ••• | ••• |     | ६२          |
| सांडेराव  | ••• |     |     | ६३          |
| कोरटा     | ••• |     | ••• | ६४          |
| सादड़ी    | ••• | ••• |     | EX          |
| रागपुर    |     |     | ••• | ६६.         |
| घागोराव   |     |     |     | ६६          |
| नारलाई    |     |     | ••• | <b>६६</b> . |
| नाडोल     |     |     |     | <b>\$8.</b> |
| वरकाणा    | ••• |     | ••• | 90          |
| ঙ্গাক্তমা | ••• | ••• | ••• | 90.         |
|           |     |     |     | 90.         |

#### (x)

# दूसरा अध्याय

### वर्तमान राटोड़ों से पूर्व के मारवाड़ के राजवंश

पृष्ठांक

90

23

| माय वश                   |               |                 |          |            |
|--------------------------|---------------|-----------------|----------|------------|
| कुशन वंश                 |               |                 | •••      | ७२         |
| चत्रप घंश                |               | •••             |          | ७२         |
| गुप्त वंश                |               |                 |          | ७३         |
| हुगा वंश                 |               |                 | •••      | ७३         |
| गुर्जर वंश               |               |                 |          | ७३         |
| चावड़ा वंश               | •             | •••             |          | 98         |
|                          |               |                 |          | प्रथ       |
| बैस वंश                  |               |                 | •••      | <b>उह</b>  |
| रघुवंशी प्रतिहार         |               |                 |          | ७७         |
| गुहिल वंश                |               |                 |          | ७७         |
| परमार                    | - 1           |                 |          | 95         |
| स्रोलंकी                 |               |                 |          | 98         |
| चौद्दान                  |               |                 |          | 96         |
|                          | -             | To real         |          |            |
|                          | तीस           | रा अध्याय       |          |            |
| राष्ट्र                  | क्टों ( राठोड | हों ) का प्राची | न इतिहास |            |
| राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) वं |               |                 | •••      | <b>ت</b> ا |
|                          |               | •••             |          | ==         |
| राठोड़ नाम की उत्प       |               |                 |          | 50         |
| राठोड़ वंश की प्राची     |               |                 |          | , 50       |
| दक्षिण के राठोड़ों क     | त प्राचीन इति | तहाल            |          | 58         |
| दंतिवर्मा, इन्द्र        | राज, गोविन्द  | राज श्रोर कर्क  | राज      |            |
| इन्द्रराज ( द्वि         | तीय) भ्रोर व  | क्तिदुर्ग "     |          |            |

कृष्णराज

#### ( & )

| विषय                                    |             |              | पृष्ठांक |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| गोविन्दराज (द्वितीय)                    | •••         |              | 53       |
| ध्रुवराज                                |             | 61 7         | £3       |
| गोविन्दराज ( तृतीय )                    | •••         |              | 83       |
| श्रमोघवर्ष                              |             | •••          | 03       |
| कृष्णराज (द्वितीय)                      |             |              | १००      |
| इन्द्रराज ( तृतीय )                     |             |              | १०२      |
| श्रमोघवर्ष (द्वितीय)                    |             |              | १०३      |
| गोविन्दराज ( चतुर्थ )                   |             | •••          | १०३      |
| श्रमोघवर्ष (तृतीय)                      | •••         |              | १०४      |
| कृष्णराज ( तृतीय )                      | •••         | •••          | . fox    |
| खोद्दिगदेव                              | •••         | •••          | १०७      |
| कर्कराज (द्वितीय) श्रौर इन्द्ररा        | ज ( चतुर्थ  | )            | १०८      |
| दिचाण के राठोड़ों की राजधानी            | •••         | •••          | 308      |
| दिचाण के राष्ट्रकृटों (राठोड़ों) की वंश | राावली—     |              |          |
| निश्चित ज्ञात समय सहित                  | •••         |              | ११०      |
| गुजरात (लाट) के राठोड़ों की पहली        | शाखा        | •••          | ११२      |
| गोविन्द्राज श्रौर कर्कराज               | •••         | •••          | ११२      |
| गुजरात (लाट) के राष्ट्रकृटों की पहर     | ती शाखा व   | ती वंशावली   | 223      |
| उजरात क राठाड़ा का दूसरी शासा           | •••         | •••          | 114      |
| इन्द्रराज श्रौर कर्कराज                 | •••         | •••          |          |
| भुवराज, अकालवर्ष, भुवराज (              | द्वितीय ) इ | गैर कस्मागाच | ११३      |
| जनता । लाट ) क राह्क्टा ( राठोड़        | ों) की      | 0. 4/101     | ११४      |
| दूसरी शाखा की वंशावली                   | •••         | •••          | 0.010    |
| सौन्दत्ति के रह (राठोड़)                | •••         | •••          | ११७      |
| सौन्दत्ति के रहों की पहली शाखा          | •••         | •••          | ११७      |
| सौन्दत्ति के रहीं की पहली शास्त्रा का व | त्रंशवृत्त  | •••          | ११=      |
|                                         |             |              | ११८      |

#### ( 9 )

| विषय                                               |            |          | पृष्ठांक |
|----------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| सौन्दत्ति के रहीं की दूसरी शाखा                    | •••        | •••      | ३१६      |
| नन्न ग्रोर कार्तवीर्य                              | •••        | •••      | 399      |
| दायिम, कन्न, परग श्रीर श्रङ्क                      | •••        | •••      | ११६      |
| स्रेन, कन्न ( द्वितीय ), कार्तवीर्य ( <sup>1</sup> | द्वितीय ), |          |          |
| स्रेन (द्वितीय) तथा कार्तवी                        |            | •••      | 398      |
| लदमीदेव, कार्तवीर्य (चतुर्थ) औ                     |            | द्वितीय) | १२०      |
| सौन्दित के रहों ( राठोड़ों ) की दूसरी              |            |          | १२१      |
| मध्य भारत श्रीर मध्य प्रांत के राष्ट्रकृट (        |            | •••      | १२३      |
| मानवुर के राठोड़                                   |            |          | १२३      |
| मानपुर के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) व              | ती वंशावली |          | १२४      |
| बेतुल के राठोड़                                    |            |          | १२४      |
| बेतुल के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) की              | वंशावली    | •••      | १२४      |
| पथारी के राष्ट्रकृट (राठोड़)                       | •••        |          | १२४      |
| पथारी के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) र्क             | वंशावली    | •••      | १२६      |
| बिहार के राष्ट्रकृट (राठोड़)                       |            | •••      | १२६      |
| बुद्धगया के राष्ट्रकूट                             |            |          | १२६      |
| नन्न, कीर्तिराज और तुंग                            |            |          | १२६      |
| संयुक्त प्रान्त के राष्ट्रकूट ( राठोड़ )           | •••        | •••      | १२७      |
| वदायूं के राष्ट्रकूट                               |            | •••      | १२७      |
| बदायूं के राष्ट्रकूटों की वंशावली                  |            | •••      | १२८      |
| काठियाबाड़ के राष्ट्रकुट                           | •••        | •••      | १२६      |
| राजपूताने के पहले के राष्ट्रकूट (राठोड़            | )          | 0.0      | १३१      |
| हस्तिकुंडी (हथुंडी) के राठोड़                      | •••        | •••      | १३१      |
| हथुंडी के राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) की               | वंशावली    | •••      | १३२      |
| धनोप के राठोड़                                     |            | •••      | १३३      |
| वागड़ के राठोड़ :::                                |            | •••      | १३३      |

# ( ६ ) चौथा अध्याय

| राठोड़ श्रौर गाहड़वा            | ल (गहरवार  | ()        |          |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|
| विषय                            |            |           | पृष्ठांक |
| राठोड़ श्रौर गाहड्वाल           |            |           | १३४      |
|                                 | -          |           |          |
| पांचवां अ                       | ध्याय      |           |          |
| रात्र सीहा से राव               | रणमल तक    |           |          |
| राव सीहा                        |            | •••       | १४६      |
| नैणसी की ख्यात श्रीर सीहा       | •••        |           | १४६      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात श्रीर सीह | CT T       | •••       | १४७      |
| दयालदास की ख्यात श्रौर सीहा     | •••        | •••       | १४८      |
| टॉड-राजस्थान श्रीर सीहा         | •••        | •••       | ३४६      |
| नैएसी के कथन की जांच            | •••        | •••       | १४०      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात के कथन    | न की जांच  | •••       | १४२      |
| द्यालदास के कथन की जांच         | •••        | •••       | १५४      |
| कर्नल टॉड के कथन की जांच        | •••        | •••       | १४४      |
| सीहा के सम्बन्ध का निश्चित ह    | ाल भीर उसव | ही मृत्यु | १४६      |
| राव त्रास्थान ( स्रश्वत्थामा )  | •••        | •••       | १४८      |
| मुंहणोत नैण्ली का कथन           | •••        | •••       | १४८      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का कथ     | ान ।       |           | १६१      |
| राणियां श्रौर सन्तति            | •••        | •••       | १६३      |
| आस्थान के सम्बन्ध का निश्चि     | त हाल      | •••       | १६४      |
| राव धूहड़                       | •••        | •••       | १६४      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का कथ     | ान         | •••       | १६५      |
| द्यालदास की ख्यात का कथन        | •••        | •••       | १६४      |
| नरंच बर बलाव '''                | •••        | •••       | 988      |

( & )

| विषय                       |            |        | पृष्ठांक |
|----------------------------|------------|--------|----------|
| संतित '''                  | •••        |        | १६६      |
| निश्चित हाल श्रीर मृत्यु   | •••        |        | १६७      |
| राव रायपाल                 |            | •••    | १६७      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का   | कथन        | •••    | १६७      |
| द्यालदास का कथन            | •••        |        | १६८      |
| टॉड का कथन                 |            |        | १६८      |
| संतित                      |            | •••    | १६६      |
| ख्यातों के कथन की समीचा    | •••        |        | ३३९      |
| राव कन्हपाल                |            |        | १७०      |
| संतित '''                  | •••        |        | १७१      |
| राव जालणुसी                |            |        | १७१      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का   | कथन        |        | १७१      |
| द्यालदास का कथन            |            |        | १७२      |
| संतति                      | •••        | - 1.11 | १७२      |
| ख्यातों के कथन की जांच     |            | •••    | १७३      |
| राव छाड़ा                  | •••        |        | १७३      |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का   | कथन        | •••    | १७३      |
| द्यालदास की ख्यात का कथ    | <b></b>    |        | १७४      |
| सन्तति                     | •:         | •••    | १७४      |
| ख्यातों के कथन की जांच     | •••        |        | १७४      |
| राव टीडा                   | •••        |        | १७६      |
| मुंहगोत नैगुसी की ख्यात का | <b>कथन</b> |        | ं १७६    |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का   | कथन        |        | १७७      |
| द्यालदास की ख्यात का कः    | यन         |        | १७७      |
| टॉड का कथन                 |            |        | १७७      |
| सन्तति ""                  | •••        |        | १७=      |

( 80 )

| <b>^</b>                      |              |     | पृष्ठाक |
|-------------------------------|--------------|-----|---------|
| विषय                          |              | ••• | १७=     |
| ख्यातों के कथन की जांच        |              | ••• | 308     |
| (कान्हड़देव तथा त्रिभुवनसी)   |              |     | १७६     |
| मुंहणोत नैणसी की ख्यात का क   | धन           |     |         |
| श्चन्य ख्यातों स्रादि के कथन  | •••          | ••• | १८२     |
| राव सत्तवा                    | •••          | ••• | १८२     |
| मुंहणोत नैणसी का कथन          |              | ••• | १८२     |
| श्रन्य ख्यातों श्रादि के कथन  | •••          | ••• | १८३     |
| संतति                         |              | ••• | १८४     |
| ख्यातों श्रादि के कथन की जांच |              | ••• | १८४     |
| रावल मङ्गीनाथ                 |              | ••• | १८४     |
| मल्लीनाथ की सन्तति            | •••          |     | 838     |
| ख्यातों के कथन की जांच        | •••          |     | ११२     |
| राव वीरम                      | •••          |     | १६३     |
| मुंहणोत नैणसी का कथन          | •••          |     | 838     |
| अन्य ख्यातों आदि के कथन       | •••          |     | 239     |
| राणियां तथा सन्तति            | •••          | ••• | ११७     |
| ख्यातों श्रादि के कथन की जांच | •••          | ••• | 339     |
| राव चूंडा ( चामुंडराय ) …     | •••          | ••• | 200     |
| मुंहणोत नैणसी की ख्यात का क   | थन           |     | 200     |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का क    | धन           | ••• | २०४     |
| द्यालदास की ख्यात का कथन      | •••          |     | २०७     |
| टॉड का कथन                    |              | ••• | २०८     |
| संतति …                       | •••          |     | २०६     |
| ख्यातों स्रादि के कथन की जांच | •••          | ••• | 280     |
| राव कान्हा                    | •••          | ••• | - 283   |
| सुंहणोत नैएसी की ख्यात का व   | त्थ <b>न</b> | ••• | 283     |
| 9                             |              |     | 759     |

( 28 )

| विषय                                            |     | पृष्ठांक   |  |
|-------------------------------------------------|-----|------------|--|
| जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन                    | ••• | २१४        |  |
| श्रन्य ख्यातों श्रादि के कथन                    | ••• | २१४        |  |
| ख्यातों छादि के कथन की जांच                     | ••• | २१४        |  |
| राव सत्ता                                       |     | <b>२१६</b> |  |
| मुंहणोत नेेेेेंगुसी की ख्यात का कथन             |     | २१६        |  |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन                    |     | २१७        |  |
| म्रान्य ख्यातों म्रादि के कथन                   |     | २१८        |  |
| ख्यातों आदि के कथन की जांच                      | ••• | २१८        |  |
| राव रणमल                                        | ••• | २१६        |  |
| मुंहणोत नैणसी की ख्यात का कथन                   | ••• | २१६        |  |
| जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन                    | ••• | २२३        |  |
| श्रन्य ख्यातों आदि के कथन                       |     | २२४        |  |
| संतित                                           |     | २२४        |  |
| ख्यातों त्रादि के कथन की जांच "                 |     | २२७        |  |
| पांचचें श्रध्याय का सिंहावलोकन                  |     | २२६        |  |
|                                                 |     |            |  |
| ञ्चठा अध्याय                                    |     |            |  |
| राव जोघा से राव गांगा तक                        |     |            |  |
|                                                 |     | २३४        |  |
| राव जोधा                                        |     | 444        |  |
| जोधा का मेवाड़ से भागना तथा चूंडा का            |     |            |  |
| मंडोवर पर श्रिधिकार करना                        | ••• | २३४        |  |
| मंडोवर-प्राप्ति का प्रयत्न                      | ••• | २३६<br>२३७ |  |
| जोधा के पास हंसवाई का सन्देश भिजवाना            |     |            |  |
| जोधा का सेत्रावा के रावत लूगा के घोड़े लेना     |     |            |  |
| जोधा का चौकडी, कोसाणा तथा सोजत पर श्रधिकार होना |     |            |  |

## ( १२ )

| विषय                           |                  | <sup>2</sup>  | ष्ट्रांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जोधा पर राणा कुंभा की चढ़ाई    | •••              | •••           | २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जोधपुर का गढ़ तथा नगर बस       |                  | •••           | २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जोधा की प्रयाग, काशी तथा ग     |                  | •••           | २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुंवर बीका का नवीन राज्य स     |                  |               | २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ऊदा का जोधा को श्रजमेर तथ      |                  | •••           | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जोधा का छापर द्रोणपुर पर श्र   |                  | •••           | २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कांधल का मारा जाना             |                  |               | २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कांधल को मारने के वैर में जोध  | ग की बीका के     | साथ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सारंगखां पर चढ़ाई              |                  |               | ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जोधा का बीका को पूजनीक र्च     | ोज़ें देने का वच | न देना        | २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव जोधा की मृत्यु             | •••              | •••           | २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव जोधा की सन्तति             | •••              | •••           | २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव जोधा का व्यक्तित्व         | •••              | •••           | २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव सातल                       | •••              |               | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गद्दीनशीनी                     |                  |               | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सातलमेर का निर्माण             | •••              |               | २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बीकानेर पर चढ़ाई               | •••              |               | २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मुसलमानों से युद्ध श्रौर उसमें | सातल का मा       | रा जाना       | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राणियां तथा सन्तति             |                  | •••           | २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव सूजा                       | •••              | •••           | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी            | •••              | •••           | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव बीका की जोधपुर पर चढ़      | हाई              |               | २६४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वरसिंह को अजमेर की क़ैद से     | व खुड़ाने के लिए | र सूजा का जान | 225 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गरा कामारा जाना तथा सूजा       | का खींवा आवि     | कादमन करन     | ा २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सावला का द्वाना                | ***              | •••           | २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राव सूजा की मृत्यु             | •••              | . ***         | २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                |                  |               | The second secon |

( १३ )

| विषय                            |                  |             | ष्टांक      |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| राणियां तथा संतति               | •••              | •••         | <b>२</b> ६६ |
| राव गांगा                       |                  |             | 200         |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी             | •••              |             | २७०         |
| ईडर की लड़ाई श्रीर राव गांगा    |                  | •••         | २७२         |
| वावर के साथ की लड़ाई में महा    | राणा सांगा की    | सहायतार्थ   |             |
| सेना भेजना                      | •••              | •••         | २७३         |
| मुंहता रायमल का मारा जाना ह     | प्रौर गांगा का ब | तोजत पर     |             |
| अधिकार होना                     |                  | •••         | २७४         |
| राव गांगा श्रीर शेखा की लड़ाई   |                  |             | २७७         |
| मेड्तियों से विरोध उत्पन्न होना | •••              |             | २७६         |
| रांव गांगा की मृत्यु            |                  |             | २८०         |
| विवाह तथा सन्तित                |                  | •••         | २८२         |
|                                 |                  |             |             |
| सातवां अ                        | 1531131          |             |             |
|                                 |                  |             |             |
| राव मालदेव श्रीर                | रात्र चन्द्रसन   |             |             |
| राज मालदेव                      |                  | •••         | २८४         |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी             | •••              |             | २८४         |
| भाद्राजूण पर श्रधिकार करना      | •••              | •••         | २८४         |
| मालदेव का वीरमदेव को मेड़ते     | से निकालना ह     | ीर श्रजमेर  |             |
| पर भी श्रधिकार करना             | •••              | •••         | २८४         |
| मुसलमानों से नागोर लेना         | •••              | •••         | २८७         |
| सिवाणा को श्रधीन करना           | •••              | •••         | २८७         |
| जालोर के सिकंदरखां को क्रेंद    | करना             | •••         | २८८         |
| महाराणा उदयसिंह श्रीर सोनग      | रों, राठोड़ों आ  | दे की सहायत | २८५         |
| मालदेव का कुंभलमेर पर सेना      |                  | ***         | 260         |

## ( 58 )

| विषय                                              | 60,        |
|---------------------------------------------------|------------|
| बीकानेर पर चढ़ाई                                  | २६२        |
| शेरशाह का दिल्ली के सिंहासन पर बैठना              | 283        |
| हुमार्यू का मालदेव की तरफ़ से निराश होकर जाना     | २६४        |
| मालदेव का हुमायूं को श्रापनी सीमा से बाहर करना    | २६७        |
| शेरशाह की मालदेव पर चढ़ाई                         | 300        |
| शेरशाह का जोधपुर पर श्रिधकार करना                 | ३०८        |
| शेरशाह का देहांत                                  | 308        |
| मालदेव का जोधपुर पर पीछा श्रधिकार करना            | 380        |
| मालदेव का अपने पुत्र राम को राज्य से निर्वासित कर | ना ३१०     |
| पोकरण और फलोधी पर सेना भेजना                      | 388        |
| बाड़मेर श्रौर कोटड़ा पर श्रधिकार करना             | ३१२        |
| जैसलमेर पर सेना भेजना                             | 3१२        |
| जालोर के पठानों श्रीर राठोड़ों की लड़ाइयां        | 383        |
| जयमल के साथ की लड़ाई में मालदेव की पराजय          | ३१४        |
| मालदेव की हाजीखां पर चढ़ाई                        | ३१७        |
| मालदेव का हाजीखां की सहायतार्थ जाना               | 398        |
| जयमल का मेड़ता छोड़ना                             | 320        |
| बादशाही सेना का जैतारण पर श्रधिकार करना           | ३२१        |
| शाही सेना का मेड़ता पर श्रधिकार करना              | ३२२        |
| मालदेव के बनवाये हुए स्थान                        | ३२४        |
| मालदेव की मृत्यु                                  | ३२४        |
| राणियां तथा सन्तित                                | ३२६        |
| राव मालदेव का व्यक्तित्व                          | ३२६        |
| राव चन्द्रसेन                                     | 332        |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                               | <b>३३२</b> |
| सरदारों की चन्द्रसेन से अप्रसन्नता                | <b>३३३</b> |
|                                                   | 114        |

## ( १४ )

| विषय                                           |               | पृष्ठांक |
|------------------------------------------------|---------------|----------|
| राम श्रादि का राज्य में विगाड़ करना            |               | ३३३      |
| चन्द्रसेन की उदयसिंह पर चढ़ाई                  |               | ३३४      |
| शाही सेना का जोधपुर पर क्रव्ज़ा करना           | •••           | ३३४      |
| चन्द्रसेन का श्रकवर की सेवा में जाना           |               | ३३७      |
| वादशाह की श्राज्ञानुसार उदयसिंह का समाव        | ली पर श्रिधि  | कार      |
| करना                                           |               | ३३८      |
| चन्द्रसेन का भाद्राजूण छोड़ना                  |               | ३३८      |
| बीकानेर के रायसिंह की जोधपुर में नियुक्ति      |               | ३३६      |
| मिर्ज़ा बन्धुत्रों के उपद्रव के दमन में राम का | साथ रहना      | ३४०      |
| राव चन्द्रसेन श्रीर मादलिया भील                |               | ३४१      |
| राव चन्द्रसेन पर शाही सेना की चढ़ाई            |               | ३४२      |
| पोकरण पर भाटियों का श्रधिकार                   | •••           | ३४७      |
| चन्द्रसेन का डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा कोटड़ा    | में जाकर र    | हुना ३४७ |
| सरदारों का चन्द्रसेन को बुलाना                 |               | ३४८      |
| चन्द्रसेन का श्रजमेर के आस-पास उपद्रव क        | रना           | 388      |
| चन्द्रसेन की मृत्यु                            |               | 388      |
| राणियां तथा सन्तित ***                         |               | ३४०      |
| राव चन्द्रसेन के पुत्रों का हाल                |               | ३४१      |
|                                                |               |          |
| आठवां अध्याय                                   |               |          |
| राजा उद्यसिंह से महाराजा गजिसह                 | र तक          |          |
| राजा उदयसिंह ""                                |               | ३४४      |
| उदयसिंह का जन्म तथा गद्दीनशीनी                 | •••           | इ४४      |
| उदयसिंह का पहले का वृत्तान्त "                 | of the series | इरह      |
| उदयसिंह का शाही सेना के साथ मजफ़्फर प          | र जामा        | 344      |

## ( १६ )

| विषय                                                                        |             | पृष्ठाक |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| मीना हरराजिया को मारना                                                      |             | ३५७     |
| सैयद दौलत का दमन करने में उदयसिंह का श                                      | ाही सेना के |         |
| साथ रहना                                                                    |             | 2,४७    |
| उद्यसिंह के पुत्रों का सिंधलों पर जाना तथा न                                | वारणों ऋदि  | का      |
| श्रात्महत्या करना                                                           | •••         | ३४८     |
| उदयसिंह की पुत्री का शाहज़ादे सलीम के साथ                                   | विवाह होन   | 1 3%=   |
| उदयसिंह का सिरोही पर भेजा जाना                                              |             | 348     |
| कल्ला का मारा जाना                                                          | •••         | इह्     |
| लाहोर के प्रबन्ध के लिए उदयसिंह की नियुत्ति                                 | 5           | ३६१     |
| उदयसिंह का फिर सिरोही पर भेजा जाना                                          | •••         | ३६१     |
| उदयसिंह का स्वर्गवास                                                        | •••         | ३६१     |
| राणियां तथा सन्तित                                                          | •••         | ३६२     |
| महाराजा सूरसिंह                                                             | •••         | 368     |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                                                         | •••         | 368     |
| श्रहमदाबाद में नियुक्ति                                                     | •••         | 368     |
| विद्रोही बहादुर को भगाना                                                    | ***         |         |
| बीकानेरवालों-द्वारा राजकीय ऊंट लिये जाने पर                                 |             | ३६४     |
| जैसलमेर की सेना का मारवाड़ में आना                                          | लड़ाइ हाना  |         |
| बादशाह की नाराज़गी                                                          | Marie Sin   | ३६६     |
| नासिक फ़तह करना                                                             |             | ३६६     |
| खुदाबन्द्खां हवशी का दमन करना                                               | •••         | . ३६७   |
| श्रमर चंपू पर शाही सेना के साथ जाना                                         |             | ३६७     |
| स्रासिंह का जोधपुर जाना                                                     | •••         | ३६८     |
|                                                                             | •••         | ३६६     |
| श्रकवर की मृत्यु श्रीर जहांगीर की गद्दीनशीनी सुरसिंह की गुजरात में नियुक्ति |             | ३७०     |
| स्रासिंह का बादशाह के पास जाना                                              | The second  | ३७०     |
| क राज्य का नामार्थ का पास जाना                                              |             | ३७१     |

#### ( 29 )

| विषय                                                 | पृष्ठाक    |
|------------------------------------------------------|------------|
| स्रसिंह के मनसव में वृद्धि श्रीर दित्तण में नियुक्ति | ३७१        |
| महावतलां का सोजत लेना तथा उसका पीछा मिल              | ना ३७२     |
| गोविन्ददास की कुंबर कर्णसिंह से लड़ाई                | ३७२        |
| स्रसिंह का शाहज़ादे खुर्रम को हाथी देना              | ३७३        |
| सिरोही के सुरसिंह से लिखा-पढ़ी                       | ३७३        |
| भाटी सुरताण के वैर में गोपालदास का मारा जान          | तः ३७४     |
| सूरसिंह का खुर्रम के साथ माहाराखा पर जाना            | ३७४        |
| सुरसिंह को फलोधी मिलना                               | ३७६        |
| महाराणा के साथ सन्धि होना                            | ३७६        |
| सूर्रासंह के मनसब में वृद्धि                         | ३७६        |
| सूरसिंह के भाई किशनसिंह का मारा जाना                 | 308        |
| सूरसिंह का दिच्या भेजा जाना                          | ३८२        |
| सूरसिंह का छुट्टी लेकर खदेश जाना                     | ३८२        |
| सूरसिंह के मनसब में वृद्धि श्रौर उसका दित्तण जा      | ना ३८२     |
| मनोहरदास को पीसांगण देना                             | ३⊏२        |
| कुंवर गजसिंह को जालोर मिलना                          | ३⊏२        |
| द्विणियों के साथ लड़ाई "                             | ३८४        |
| स्रसिंह की मृत्यु                                    | ३८६        |
| राणियां तथा संतति                                    | ३८६        |
| सूरसिंह की दानशीलता तथा उसके बनवाये हुए म            | हल आदि ३८७ |
| सुरसिंह का व्यक्तित्व                                | ३८७        |
| महाराजा गजिंसिंह                                     | ३८८        |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी                                  | ३८८        |
| बादशाह की तरफ़ से मिले हुए परगने                     | ३८६        |
| दिच्चिणियों के साथ लड़ाइयां                          | 328        |
| गजसिंह का जोधपुर जाना                                | 360        |
|                                                      |            |

## ( १= )

| विषय                                                    | पृष्ठीक |
|---------------------------------------------------------|---------|
| गजिसिंह का बाग्री खुर्रम पर भेजा जाना                   | 328     |
| गर्जासह का दिल्ला में रहना                              | 835     |
| गजिंसिंह के कुंवर श्रमरिसंह को मनसब श्रीर जागीर मिलना   | इहर     |
| जहांगीर की मृत्यु और शाहजहां की गदीनशीनी                | ३६६     |
| गर्जासंह का शाहजहां की सेवा में उपस्थित होना            | ७३६७    |
| श्रागरे के पास के लुटेरे भोमियों पर सेना भेजना          | 238     |
| सामोद के रामसिंह की सहायता करना                         | 335     |
| गजसिंह का खानजहां पर भेजा जाना                          | 800     |
| सिक्खों श्रादि की दिल्ली पर चढ़ाई                       | . ४०१   |
| शाही सेना के साथ बीजापुर पर जाना                        | ४०२     |
| छोटे पुत्र जसवंतर्सिंह को उत्तराधिकारी नियत करना        | ४०३     |
| बलोचों की फलोधी पर चढ़ाई                                | . ४०४   |
| जसवन्तिसह का विवाह                                      | . Sox   |
| गर्जासंह का जसवन्तिसह के साथ बादशाह के पास जाना         | Rox     |
| कन्धार की लड़ाई में गर्जीसह का अपने पुत्र अमरसिंह       | •       |
| के साथ शामिल रहना                                       | ४०६     |
| गर्जासेंह की बीमारी श्रीर मृत्यु                        | 800     |
| राणियां तथा सन्तित                                      | 800     |
| महाराजा तथा उसकी राणियों के बनवाये हुए स्थान आदि        | ४०८     |
| महाराजा के समय के शिलालेख                               | ४०८     |
| महाराजा गजसिंह के ज्येष्ठ पुत्र श्रमरसिंह तथा उसके वंशज | 308     |
| महाराजा गर्जासिंह का व्यक्तित्व                         | 855     |

## ( 38 )

# नवां अध्याय

# महाराजा जसवन्तसिंह

| विषय                                              | पृष्ठांक    |
|---------------------------------------------------|-------------|
| महाराजा जसवन्तिसंह                                | . ४१३       |
| जन्म तथा जोधपुर का राज्य मिलना                    | <b>४१३</b>  |
| राजसिंह का मंत्री वनाया जाना                      | <b>८</b> १८ |
| जसवन्तर्सिंह का बादशाह के साथ दिल्ली जाना         | <b>४१४</b>  |
| महेशदास को मनसव मिलना                             | <b>४१</b> ४ |
| जसवन्तर्सिंह के मनसव में वृद्धि                   | <b>८</b> १४ |
| जसवन्तरसिंह का बादशाह के साथ जमुर्रद की तरफ़ जाना | <b>८</b> १४ |
| जोधपुर में सिंहासनारूढ़ होना                      | ४१६         |
| राजसिंह की मृत्यु पर महेशदास का मंत्री वनाया जाना | ४१६         |
| जसवन्त्रसिंह के मनसव में पुनः वृद्धि              | <b>४१६</b>  |
| ईरान के शाह पर बादशाही सेना के साथ जाना           | <b>४१६</b>  |
| जसवन्तिसिंह को स्वदेश जाने की छुट्टी मिलना        | <b>८१७</b>  |
| राड़दड़ा पर मुंहणोत नैणसी का भेजा जाना            | ४१८         |
| जसवन्तसिंह का श्रजमेर में वादशाह के पास जाना      | ४१८         |
| जसवन्तिसह को आगरे की स्वेदारी मिलना "             | ४१८         |
| जसवन्तरिंह का लाहोर जाना                          | 3 १ ४       |
| मुंहणोत नैणसी का रावत नारायण पर भेजा जाना         | ४२०         |
| जसवन्तर्सिंह का शाही सेना के साथ कंघार जाना       | ४२०         |
| जसवन्तर्सिंह का पोकरण पर श्रिधिकार करना           | ४२१         |
| सवलसिंह को जैसलमेर की गद्दी दिलाना                | ४२४         |
| जसवन्तर्सिंह के मनसब में वृद्धि                   | ४२४         |
| सिंधलों पर सेना भेजना                             | ४२४         |
| बादशाह की बीमारी                                  | ४२४         |

#### ( 20 )

| विषय                                            |               | पृष्ठाक |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|
| शाह शुजा की बगावत                               | •••           | ४२६     |
| श्रोरंगज़ेब श्रोर मुरादवस्त्र की बगावत          |               | ४२७     |
| जसवन्तसिंह की पराजय                             | •••           | ४२८     |
| जसवन्तसिंह का जोधपुर जाना                       | •••           | ४३४     |
| श्रीरंगज़ेब का दारा को हराना "                  | •••           | ४३६     |
| पिता को नज़र-क़ैंद्कर श्रौरंगज़ेव का गद्दी बैठन | Tr -          | 8ईद     |
| जसवन्तसिंह का श्रीरंगज़ेब की सेवा में जाना      | •••           | 358     |
| शाह शुजा के साथ की लड़ाई से जसवन्तिसंह          | का            |         |
| स्वदेश लौटना                                    | •••           | 885     |
| जसवन्तर्सिह पर शाही सेना की चढ़ाई               | •••           | . ८८८   |
| महाराजा का जोधपुर लौटना                         | •••           | 888     |
| जसवंतर्सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिलना         | •••           | 88द     |
| जैसलमेर के रावल पर सेना भेजना                   |               | 388     |
| दाराशिकोह श्रौर उसके पुत्र का पकड़ा जाना        | ••••          | 388     |
| जसवंतर्सिंह की भोमियों पर चढ़ाई                 |               | 870     |
| जसवंतर्सिंह का गुजरात से हटाया जाना             | •••           | 870     |
| शाइस्ताखां के साथ की शिवाजी की लड़ाई श्री       | . जसवंत्रसिंह |         |
| जसवन्त्रसिंह की मरहटों के साथ लड़ाई             |               | ८४८     |
| जसवन्तर्सिंह का दिल्ला से हटाया जाना            | •••           | 822     |
| शिवाजी का वादशाह की क़ैद से निकलना              | •••           | 848     |
| कुंवर पृथ्वीसिंह का बादशाह की सेवा में जाना     | •••           | ८५७     |
| शाहजहां की मृत्यु                               |               | 83.0    |
| कुंवर पृथ्वीसिंह का विवाह                       |               | 8४=     |
| जसवंतर्सिंह का ईरान पर भेजा जाना                | •••           | 8रूट    |
| जसवंतर्सिंह आदि के पास लाहोर में उहरने का       | वाद्याह रू    | -       |
| श्रादेश पहुंचना                                 |               | ४४८:    |
|                                                 |               | 944.    |

## ( २१ )

| विषय                                                 | पृष्ठांक    |
|------------------------------------------------------|-------------|
| जसवन्तरिंह की दिल्ला में नियुक्ति                    | ४४६         |
| कुंवर पृथ्वीसिंह की सृत्यु                           | કપ્રદ       |
| जसवन्त्रसिंह के उद्योग से मरहटों और मुग्रलों में     |             |
| संधि होना                                            | ४६०         |
| गुजरात के परगने मिलना                                | ४६१         |
| मुंहणोत नैणसी का क़ैद किया जाना                      | ४६२         |
| संहणोत नैणसी का क़ैद से छोड़ा जाना                   | ४६२         |
| श्रीनाथजी की सूर्ति लेकर गुसाईजी का जोधपुर श्रीर फिर |             |
| मेवाड् में जाना                                      | <b>४६३</b>  |
| मुंहणोत नैणसी तथा उसके भाई का आत्मघात कर मरना        | ४६३         |
| जसवन्तसिंह को दूसरी बार गुजरात की स्वेदारी मिलना     | ४६४         |
| महाराजा का जाम तमाची को जामनगर का राज्य दिलाना       | ४६४         |
| कावुल जाने का फ़रमान पहुंचना                         | ४६६         |
| महाराजा का कावुल जाना                                | ४६७         |
| महाराजा की मृत्यु                                    | ४६७         |
| राणियां तथा सन्तित                                   | ४६८         |
| महाराजा के समय के शिलालेख "                          | <b>४</b> ६६ |
| महाराजा के समय के बने हुए स्थान                      | 800         |
| महाराजा की दानशीलता श्रीर विद्यानुराग                | 800         |
| महाराजा का व्यक्तित्व                                | 803         |

# चित्र-सूची

| ( | 8 | ) महाराजा जसवन्तसिंह (प्रथम)            | समर्पण      | पत्र के सामने |
|---|---|-----------------------------------------|-------------|---------------|
|   |   | ) कायलाणा भील                           |             | पृष्ठसंख्या ४ |
|   |   | ) जोधपुर का दुर्ग                       |             | 28            |
|   |   | ) महामंदिर                              | •••         | २४            |
|   |   | ) महाराजा जसवंतर्सिह (दूसरे ) का थड़ा ( | *********** |               |
|   |   |                                         | ******      | "<br>~*       |
|   |   | ) महाराजा श्रजीतसिंह का स्मारक, मंडोवर  |             |               |
| ( | 9 | ) राव मालदेव                            |             | रैद्र         |
| ( | 5 | ) महाराजा गजसिंह "                      | ***         | रेदद          |

## महामहोपाध्याय रायबहादुर डा० गौरीशंकर हीराचंद स्रोका, डी० लिट्०-रचित तथा संपादित ग्रन्थ

| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण) " अप्राप्य (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला (द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण) " अप्राप्य (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास—प्रथम भाग " अप्राप्य (४) सिरोही राज्य का इतिहास (४) वापा रावल का सोने का सिका " ॥) (६) वीरिशरोमणि महाराणा प्रतापिसह " ॥=) (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति " ६०३) (६) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्वतन्त्र रचनाएं                         |       | मृत्य    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला (द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (१) प्राचीन लिपियाला (प्रथम संस्करण)     |       |          |
| (हतीय परिवर्द्धित संस्करण्) अप्राप्य (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास—प्रथम भाग अप्राप्य (४) सिरोही राज्य का इतिहास अप्राप्य (४) वापा रावल का सोने का सिक्का ॥) (६) वीरिशरोमिण महाराणा प्रतापिसंह ॥८) (७) अ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ६० ३) (६) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द् (द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण्) ६० ७) (६) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द्, उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड अप्राप्य उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा खंड इ० ११) (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, पहला भाग—इंगरपुर राज्य का इतिहास ६० ४) दूसरा भाग—वांसवाड़ा राज्य का इतिहास द० ४॥ तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास यंत्रस्थ (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द, जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खएड यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, बोकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड यंत्रस्थ |                                          |       |          |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास—प्रथम भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | •••   | अप्राप्य |
| (१) वापा रावल का सोने का सिक्का "" ॥) (६) वीरशिरोमिश महाराणा प्रतापिसंह "" ।=) (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति " रु० ३) (६) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द (द्वितीय संशोधित त्रौर परिवर्धित संस्करण) " रु० ७) (६) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द, उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड " अप्राप्य उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा खंड " रु० ११) (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, पहला भाग—इंगरपुर राज्य का इतिहास " रु० ४) दूसरा भाग—वांसवाड़ा राज्य का इतिहास " रु० ४॥ तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास " यंत्रस्थ (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द, जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खग्ड " यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—प्रथम खग्ड " यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, वोकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड " यंत्रस्थ                                                  |                                          | •••   | अप्राप्य |
| (६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापिसंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (४) सिरोही राज्य का इतिहास               | •••   | अप्राप्य |
| (६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापिसंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (४) वापा रावल का सोने का सिका            | •••   | 11)      |
| (ह्न) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द् (द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण) " रु० ७) (१) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द, उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड " अप्राप्य उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा खंड " रु० ११) (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, पहला भाग—हूंगरपुर राज्य का इतिहास " रु० ४) दूसरा भाग—बांसवाड़ा राज्य का इतिहास " रु० ४॥) तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास " यंत्रस्थ (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द, जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खग्ड " रु० ८) जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खग्ड " यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, वीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड " यंत्रस्थ                                                                                                                                                                          |                                          | •••   | 11=)     |
| (हितीय संशोधित श्रौर परिवर्द्धित संस्करण)  (६) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द,    उद्यपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति          | •••   | रु० ३)   |
| (१) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द,    उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (६) राजपूताने का इतिहास-पहली जिल्द       | 4     |          |
| उद्यपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण) | •••   | रु० ७)   |
| उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा खंड र०११) (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, पहला भाग—द्वंगरपुर राज्य का इतिहास र० ४) दूसरा भाग—वांसवाड़ा राज्य का इतिहास र० ४॥) तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास यंत्रस्थ (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द, जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खग्ड र० ८) जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खग्ड यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड यंत्रस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (१) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द,     |       |          |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, पहला भाग—इंगरपुर राज्य का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | •••   |          |
| पहला भाग— इंगरपुर राज्य का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |       | ह0 ११)   |
| दूसरा भाग—बांसवाड़ा राज्य का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |       |          |
| तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |       |          |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द, जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खराड कि दंत्र के दे। जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खराड यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचर्वी जिल्द, बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | •••   |          |
| जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खग्रड कि दे दे के दे कोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खग्रड यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड कि यंत्रस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तीसरा भाग-प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास      | *     | यत्रस्थ  |
| जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खएड "यंत्रस्थ (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, वीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड "यंत्रस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | £     |          |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—पांचर्वी जिल्द,<br>बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड यंत्रस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | * *** | रु० ८)   |
| बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड यंत्रस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जोधपुर राज्य का इतिहास — द्वितीय खएड     | •••   | यंत्रस्थ |
| dimini dia mi kingin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |       | -        |
| बीकानेर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड यत्रस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | -7.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बीकानेर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड      |       | यत्रस्थ  |

<sup>\*</sup> प्रयाग की "हिन्दुस्तानी एकेडेमी"-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्र संस्था ने प्रकाशित किया है । "गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी" (ब्रहमदाबाद) ने भी इस पुस्तक का गुजराती ब्रनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु॰ में मिलता है ।

| (2)                                                        |       | मूल     | u ·        |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|
|                                                            | •••   | अप्रा   | प्य        |
| १३) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड                          | •••   | रु०     | (3         |
| १४) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड                          |       | रू०     | (3         |
| १५) राजामाने का इतिहास—चाथा खड                             |       |         | 11)        |
| (१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का सामना                   |       |         | 1)         |
| 10.01 के बर्जन नेम्स टॉड का जावनचारत्र                     |       |         | "          |
| (१) के नाम गान-गतिहासिक-दन्तकथा—प्रथम भाग                  | •••   | EUU     | ACAS       |
| ('एक राजस्थान निवासी' नाम स प्रकाशित)                      |       | স্থ্য   |            |
| (१६) × नागरी श्रंक श्रौर श्रचर                             |       | अप्र    | तप्य       |
| सम्पादित                                                   |       |         |            |
| (२०) * अशोक की धर्मिलिपियां—पहला खंड                       |       |         |            |
| ( प्रधान शिलाभिलेख )                                       | •••   | रु०     | 3)         |
| (२१) * सुलेमान सौदागर                                      | •••   | "       | (1)        |
| (२२) * प्राचीन मुद्रा                                      | ***   | ,,      | 3)         |
| (२३) * नागरीप्रचारिणी पत्रिका (त्रैमासिक) नवीन सं          | स्करर | IJ,     |            |
| भाग १ से १२ तक — प्रत्येक भाग                              | •••   | 17      | 20)        |
| (२४) * कोशोत्सव स्मारक संग्रह                              | A.F   | ,,      | 3)         |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान—पहला श्रीर दूसरा             | खंड   | *       | *          |
| (इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पिणयों-द्वारा टॉड-कृत         |       |         |            |
| 'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक ब्रिटि                         |       |         |            |
| की गई हैं)                                                 |       | ू<br>इ० | 8)         |
| (२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सटीव           | F     |         | स्थ        |
| (२८) जयसोम-रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' यंत्रस्थ |       |         |            |
| (२६) मुंहणोत नैणसी की ख्यात—दूसरा भाग                      | 1     | . रु०   | 8)         |
| (३०) गद्य-रत्न-माला—संकलन                                  |       |         | P          |
| (३१) पद्य-रत्न-माला—संकलन                                  |       | रु०     | <b>§1)</b> |
| र ज रच राजा राजावा                                         |       | रु०     | 111)       |

प्रनथकर्ता-द्वारा रचित पुस्तकें 'व्यास एएड सन्स', बुकसेलर्स, श्रजमेर के यहां भी मिलती हैं।

<sup>‡</sup> खद्गविलास प्रेस, बांकीपुर द्वारा प्रकाशित।

<sup>×</sup> हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>\*</sup> काशी नागरीप्रचारिग्णी सभा-द्वारा प्रकाशित. ।

# राजपूताने का इतिहास चौथी जिल्द, पहला भाग

# जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खराड

#### पहला ऋध्याय

# भूगोल सम्बन्धी वर्णन

संस्कृत शिलालेखों, पुस्तकों आदि में जोधपुर राज्य का नाम मरुं,

(१) समानी मरुधन्वानी

श्रमरकोश; काण्ड २, भूमिवर्ग, श्लोक १.।

'मरु' का श्रर्थ मरना श्रीर रेगिस्तान है श्रर्थात् जहां यात्री जल बिना मर जाते हैं, उसे मरुदेश कहते हैं।

भागवत में 'मरुधन्व' नाम दिया है, जिसका श्रर्थ मरु नाम का रोगस्तान है—
ब्रह्मावर्त कुरुत्तेत्रं मत्स्यान्सारस्वतान्थ ॥ ३४॥
मरुधन्वमितक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् । … ॥ ३५॥
प्रथम स्कन्ध स्थाय १०॥

मरुस्थल<sup>3</sup>, मरुस्थली<sup>3</sup>, मरुमेदिनी<sup>3</sup>, मरुमंडल<sup>3</sup>, मारव<sup>3</sup>, मरुदेश<sup>6</sup> श्रीर मरुकांतार<sup>8</sup> मिलते हैं, जिनका श्रर्थ रेगिस्तान या निर्जल नाम देश होता है श्रीर भाषा में उसको मारवाङ श्रीर मुरधर<sup>6</sup>

> (१) तत्प्राप्तोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततोनाधिकम् भर्तृहरि; नीतिशतक, श्लोक ४६।

त्रायाते दियते मरुस्थलभुवामुद्दीच्य दुर्लं च्यताम् । । २०७५ ॥ वन्नभदेव; सुभाषिताविल, ए० ३४६ ॥

(२) मरुस्थल्यां यथावृष्टिः ....

हितोपदेश; मित्रलाभ श्लो॰ ११।

राष्ट्रवर्थनरनाथमंडलीमौलिमंडनमिण्मिरुस्थली (म्) । । ।। ४ ॥ धोसूंडी का शिलालेख;

जर्नल श्रॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव् बंगाल; जिल्द १६, भाग १, संख्या २, पृ॰ ८०।

- (३) वितीर्य कन्या विधिवत्तुतोष यो यात्प्रयागे मरुमेदिनी पतिः ॥६॥ वहीः, ए॰ ८०।
- (४) स्रथ मरुमग्डले पल्लीग्रामे काकूपाताकौ भ्रातरी निवसतः । मेस्तुंगः प्रबंधिंतामणिः ए० २७४।
- (१) ···। उचायां चैव भम्भेर्या मारवे मालवे तथा । वही; ए० २४३।
- (६) श्रीसोमसिंहोदयसिंहधारावर्षेरमीभिर्मरुदेशनाथैः। जयसिंहसूरिः, हम्मीरमदमर्दन, ए० ११।
- (७) तेन तन्मरुकांतारं पृथिव्यां किल विश्रुतम् । · · ।।
  वाल्मीकीय रामायणः युद्धकाण्ड, सर्ग २२।
  'मरु' श्रीर 'मरुकांतार' शब्द राजपूताना के सारे रेगिस्तान के लिए भी प्रयुक्त
  - ( म) माण्स मुरधिरया माण्क सम मूंगा । ।।

    कवि उमरदानः उमरकाव्य, पृ० ३२२ ।

    मुरधिरया=मुरधर (मरुधरा, मारवाइ) के रहने वाले । मूंगा=बहुमूल्य, महंगा ।

(मरुधरा) कहते हैं। जब से जोधपुर नगर बसा तब से वह जोधपुर राज्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ।

मार्चाड़ नाम वैसा ही है, जैसा कि काठियावाड़, गोहिलवाड़, कालावाड़ आदि। इन शब्दों में 'वाड़' का अर्थ 'र तक' है, अतएव मारवाड़ ( मरुवाड़ ) का अर्थ 'रेगिस्तान से रिज्ञत देश' है।

प्राचीनकाल में जोधपुर राज्य के केवल पश्चिमी रेगिस्तान का ही मरुभूमि में समावेश होता था। राज्य के उत्तरी हिस्से की गणना जांगल देश में होती थी, जिसकी राजधानी 'श्रहिच्छत्रपुर' (नागोर) थी। पीछे से भीनमाल श्रादि प्रदेश पर जब गुर्जरों का राज्य हुश्रा, तब से इस राज्य का सारा पूर्वी हिस्सा 'गुर्जरत्रा' (गुजरात) कहलाने लगा। रघुवंशी प्रतिहारों के राज्य समय तक वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा। फिर चौहानों के समय नागोर, सांभर श्रादि प्रदेश 'सपादलत्त' नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके राज्य का प्रताप बहुत बढ़ने पर उनके श्रधीन का सारा प्रदेश 'सपादलत्त' कहलाने लगा।

राजपूताने के सारे रेगिस्तान में पहले समुद्र लहराता था, परन्तु भूकम्प आदि प्राकृतिक कारणों से भूमि ऊंची हो जाने से समुद्र का जल दिल्लाण की ओर हट गया और उसके स्थान में रेते का पुंज मात्र रह गया। रेगिस्तान से शंख, सीप, कौड़ी आदि के पापाण में परिवर्तित रूप (Fossils) मिलते हैं, जो वहां पर पहले समुद्र का होना स्चित करते हैं?।

जोधपुर राज्य राजपूताने के दिचाण पश्चिम में २४° ३७ श्रीर २७° ४२

देशांस्तान्धन्वशैलद्रुमस(ग)हनसरिद्वीरवाहूपगूढान्ः।

डॉ॰ फ्रीट; गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स; पृ० १४६ ।

(२) रामायण से पाया जाता है कि दिन्तिण सागर ने जब सेतु बंधवाना स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खींचा हुआ श्रपना श्रमोध बाण इधर फेंका, जिससे यहां समुद्र के स्थान में 'मरुकांतार' हो गया—

<sup>(</sup>१) रेगिस्तान, पहाड़, सघन वन, नदी श्रौर वीर पुरुषों की भुजाएं ये सब देशों के रचक माने जाते हैं, क्योंकि इनके कारण शत्रु उनमें श्रासानी से प्रवेश नहीं कर सकता—

उत्तर श्रज्ञांश तथा ७०° ४ श्रीर ७४° २२' पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसकी श्रधिक से श्रधिक लंबाई ३२० मील श्रीर चौड़ाई १७० मील है। इसका चेत्रफल ३४०१६ वर्गमील है।

जोधपुर राज्य के उत्तर में बीकानेर, उत्तर-पश्चिम में जैसलमेर, पश्चिम में सिंध का थर श्रौर पारकर ज़िला, दिल्ला, पश्चिम में कच्छ का रण, दिल्ला में पालनपुर श्रौर सिरोही, दिल्ला-पूर्व में उदयपुर, पूर्व में श्रजमेर-मेरवाड़ा तथा किशनगढ़ श्रौर उत्तर-पूर्व में जयपुर राज्य हैं।

जोधपुर राज्य में अर्वली (आड़ावळा) पर्वत की श्रेणियां सांभर भील के पास से प्रारंभ होकर दिल्ला-पूर्व में उदयपुर और सिरोही राज्यों की सीमा तक चली गई हैं। इन श्रेणियों के श्रातिरिक्त और भी कई पहाड़ियां हैं, जिनमें मुख्य जसवंतपुरा ज़िले की संधा की पहाड़ी (ऊंचाई ३२५७ फुट), सिवाना के पास छुप्पन की पहाड़ी (३१६६ फुट) और जालोर के पास सोनगढ़ (सोनलगढ़, रोजा की पहाड़ी, २४०८ फुट) हैं। सब से ऊंची पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई ३६०७ फुट है, नाणा स्टेशन से क्रीब १३ मील पूर्व में है।

जोधपुर राज्य में सालभर बहनेवाली एक भी नदी नहीं है। वहां की मुख्य नदी लूणी है, जो अजमेर के दिच्चण-पश्चिम की पहाड़ियों से निकलती है, जहां उसे सागरमती कहते हैं। गोविंदगढ़ के पास सरसती (सरस्वती) नदी, जो

तस्य तद्दचनं श्रुत्वा सगरस्य महात्मनः ।
मुमोच तं शरं दीप्तं परं सागरदर्शनात् ॥ ३२ ॥
तेन तन्मरुकांतारं पृथिव्यां किला विश्रुतम् ।
निपातितः शरो यत्र वज्राशिनसमप्रभः ॥ ३३ ॥
वालभीकीय 'रामायण'; युद्धकांड, सर्ग २२ ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



राजपूताने का इतिहास

पुष्कर से निकलती है, उससे मिल जाती है। वहां से आगे वह ल्गी कहलाती है और जोधपुर राज्य में प्रवेश करती है। वह पश्चिम तथा दिल्ग पश्चिम में बहती हुई कच्छ के रण में जा गिरती है। जोधपुर राज्य में उसका वहाव २०० मील है। अजमेर से लगाकर आवृतक की पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल का पानी उसमें मिलता है। वह उष्णकाल में सूख जाती है। वालोतरे तक उसका जल मीठा रहता है और वहां से आगे खारा होता जाता है। उसके जल को खेती के काम में लाने के लिए वीलाड़ा के पास एक बांध बांध-कर जसवंतसागर नाम का बड़ा तालाव बनाया गया है, जिसके भर जाने पर २०००० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकती है। वहां से आगे बढ़ने पर जोजरी, बांड़ी, सूकड़ी, खारी और जवाई आदि बरसाती नदियां उसमें मिलती हैं।

सांभर, डीडवाना श्रौर पचपद्रा की प्राकृतिक भीलें खारेपानी की हैं, जहां नमक बनता है। सांभर की भील उन सब में बड़ी है। पूरी भर जाने पर उसकी श्रिधिक से श्रिधिक लंबाई २० मील श्रौर चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है। उस

समय उसका चेत्रफल ६० वर्ग मील होता है। उक्त भील पर जयपुर श्रीर जोधपुर दोनों राज्यों का श्रधिकार है। ई० स०१८७० से श्रंग्रेज़ सरकार ने नमक बनाने के लिए दोनों राज्यों से उसे ठेके पर ले लिया है, जिसके एवज़ में जोधपुर राज्य को ४१ लाख रुपये श्रीर जयपुर राज्य को २१ लाख रुपये सालाना मिलते हैं। इसी तरह जोधपुर राज्य ने डीडवाना श्रीर पचपद्रा की भीलों को भी नमक बनाने के लिए श्रंग्रेज़ सरकार को ठेके परदेरक्खाहै। मीठे पानी की कृत्रिम भीलों में जसवंतसागर (बीलाड़ा परगना), सरदारसमंद (पाली परगना), एडवर्डसमंद (जालोर परगना), वालसमंद श्रीर कायलाणा (जोधपुर के निकट) प्रधान हैं। उनमें जसवंतसागर सब से बड़ी भील है, जिसको महाराजा जसवंतसिंह (दूसरा) ने बनवाया था। इनके श्रितिरक्त चोपड़ा, जोगरवास, खारड़ा श्रीर सादड़ी के पास भी तालाब हैं, जिनके जल से खेती होती है। इनके सिवाय कई एक छोटे-छोटे तालाब भी हैं।

जलवायु के सम्बन्ध में यह राज्य स्वास्थ्यप्रद समक्ता जाता है।
यहां उष्णुकाल में गर्मी बहुत पड़ती है। श्रप्रेल, मई श्रीर जून महीनों में
'लू' चलती है श्रीर श्रांधियां श्राती हैं। कभी-कभी
श्रिधक 'लू' चलने से कहीं कुछ लोग मर भी जाते
हैं। राज्य के पूर्वी विभाग की श्रपेचा उत्तरी श्रीर पश्चिमी विभाग में, जहां
रेता श्रिधक है, गर्मी विशेष पड़ती है। जब कभी बहुत गर्मी पड़ती है
तो कहीं-कहीं वह १२३° से श्रिधक पहुंच जाती है। रेता जल्दी ठंढा हो
जाता है. जिससे रात में ठंढक रहती है।

शीतकाल में ठंढ बहुत पड़ती है और कभी-कभी वह लगभग २४°तक पहुंच जाती है। रेतीले प्रदेश में रेत के जल्दी ठंढे हो जाने के कारण सर्दी की अधिकता रहती है।

सामान्यतया इस राज्य में वर्षा कम होती है, परन्तु पश्चिमी और उत्तरी हिस्से की अपेत्ता दित्तण-पूर्वी और दित्तणी हिस्से में, जहां पर्वत श्रेणियां तथा जंगल आ गये हैं, वर्षा अधिक होती वर्षा है। शहर जोधपुर की वर्षा की सालाना श्रीसत १३ इंच के क़रीव है। ई० स० १८६३ में वहां क़रीब ३० इंच वर्षा हुई थी; ई० स० १८६६ में केवल एक ही इंच हुई। ई० स० १८८१ के अगस्त महीने में वहां एक दिन में १० इंच वृष्टि हुई। राज्य के अलग-अलग विभागों में वृष्टि की श्रोसत श्रलग-श्रलग है। शिव श्रादि पश्चिमी परगनों की ७ इंच से भी कमः बाली, जसवंतपुरा श्रादि परगनों की १८ इंच से अधिक श्रीर सांभर की २० इंच तक की श्रौसत है। कभी-कभी इस राज्य में श्रतिवृष्टि तथा अनावृष्टि भी हो जाती है। ई० स० १८६३ में सांचोर में ४४ई इंच से भी अधिक वर्षा हुई। ई० १८६६ में शिव आदि परगनों में केवल १४ सेंट ही वर्षा हुई। पहले राजधानी में जल का कप्ट श्रिधिक होने से लोग श्रपने मकानों का जल एकत्र करने के लिए घरों में टांके बनवाते थे, किन्तु श्राजकल वहां जल का वैसा कप्ट नहीं रहा।

जोधपुर राज्य में भूमि दो प्रकार की है। एक तो वह जिसमें खरीफ़

(सियालू) श्रोर रवी (उन्हालू) दोनों फ़सलें होती हैं, श्रोर दूसरा रेतीला मैदान, जिसमें एक ही फ़सल (ख़रीफ़) होती हैं। राज्य के पूर्वी, दिलाणी श्रोर कुछ दिलाण-पश्चिमी भागों श्रर्थात् सांभर, परवतसर, मेड़ता, वीलाड़ा, कुछ हिस्सा जोधपुर (परगना), जैतारण, सोजत, पाली, देस्री, वाली, जालोर श्रोर जसवंतपुरा में दोनों फ़सलें होती हैं। इन परगनों में रवी की फ़सल श्रधिकतर कुश्रों या तालावों के जल से होती हैं। उत्तरी, पश्चिमी श्रोर कुछ दिल्ला हिस्सों श्रर्थात् डीडवाना, नागोर, फलोदी, कुछ हिस्सा जोधपुर (परगना), श्रेरगढ़, पचपद्रा, सिवाना, शिव, मालानी श्रोर सांचोर परगनों में केवल खरीफ़ की फ़सल होती है, जो चौमासे की वृष्टि पर निर्भर हैं।

खरीफ़ की फ़सल की पैदावार वाजरा, जवार, मका, मोठ, मूंग, तिल, रुई और सन हैं। इनमें वाजरा सबसे अधिक पैदा होता है, जवार और मोठ इससे कम होते हैं, शेष वस्तुएं बहुत कम । रवी (उन्हालू) की फ़सल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी और राई पैदा होती हैं। जहां कुओं अथवा तालावों से जल पहुंचाने की सुविधा होती है वहीं इनकी खेती की जाती है। कहीं-कहीं गन्ने की खेती भी होती है। कुओं से जल रहँट या चड़स के द्वारा निकालकर खेतों में पहुंचाया जाता है।

फलों में मतीरा, खरबूजा, ककड़ी, सिंघाड़ा, श्रमरूद, श्राम, नारंगी, केला, बेर श्रौर श्रनार तथा शाकों में गोभी, लहसुन, प्याज़, श्रालु, मूली, शकरकंद, शलजम, गाजर, मेथी श्रौर बैंगन श्रादि

जोधपुर राज्य में विशेषकर अर्वली के पश्चिमी ढाल की ओर के बाली, देसूरी, परवतसर, सोजत और सिवाना के परगनों में जंगल हैं। उनमें सालर, गुलर, कड़ाया, थी, ढाक आदि वृत्त होते हैं। ढाल के नीचे के हिस्सों में ढाक (पलाश), बेर, खेर, धामण और धौ के वृत्त होते हैं। धौ और खेर की लकड़ी इमारतों के काम में आती है। बबुल प्राय: मैदानों में होता है। नीम बहुधा

वस्तियों के पास होते हैं। जंगल की पैदावार में इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, वांस, घास, शहद, मोम, गोंद आदि हैं। जंगल का कुछ भाग इमारती लकड़ी और घास के लिए राज्य की तरफ़ से सुरिच्चत है तो भी अकाल के दिनों में वहां पर पशुओं को चराने तथा वहां से गरीवों को लकड़ी व घास लाने की आज्ञा मिल जाती है।

पालतू पशुत्रों में ऊंट, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, भेड़ श्रौर वकरी हैं। घोड़े श्रौर ऊंट सवारी के काम में श्रात हैं। इस प्रान्त में ऊंट वहुत जंगली जानवर श्रौर उपयोगी जानवर है। वह 'रेगिस्तान का जहाज़' पशु-पन्नी कहलाता है। सवारी के श्रितिरक्त उससे पानी, लकड़ी तथा पत्थर श्रादि बोमा लाने श्रौर खेतों में हल जोतने का काम भी लिया जाता है। जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, सूत्रर, भेड़िया, लकड़वग्घा (जरख़), नीलगाय, हिरन, चीतल श्रौर खरगोश श्र्वंली पर्वत के जंगलों में पाये जाते हैं। गांवों के पास मोर, कबृतर श्रौर तोते बहुत होते हैं। मोर, कबृतर श्रौर बंदरों को मारने की राज्य की श्रोर से मनाही है। जंगली पित्रयों में कई प्रकार के तीतर, बटेर श्रौर मुर्ग होते हैं। जलाशयों के पास बगुले, सारस, बतक, श्राड़, जलमुर्गावियां श्रादि मिलते हैं। मछ-लियां, कछए श्रौर मगर (घडियाल) मीलों में पाये जाते हैं।

जालोर श्रौर सोजत की खानों से पहले जस्ता श्रौर तांबा निकाला जाता था, परन्तु बाहर से श्रानेवाली ये धातुएं सस्ती मिलने के कारण बहुत वर्षों से ये खानें बंद हैं। ऐसा कहते हैं कि जालोर श्रौर पाली के पास के पहाड़ों में सोना है। सांभर, डीडवाना श्रौर पचपद्रा की भीलों में नमक पैदा होता है। सब से बढ़िया संगमरमर मकराणे में निकलता है। इसी पत्थर से श्रागरे का ताजमहल, श्रजमेर के श्रानासागर पर की बारादिरयां, दिल्ली का दीवाने खास श्रौर कलकत्ते का विक्टोरिया-स्मारक-भवन (Victoria Memorial) श्रादि कई सुन्दर इमारतें बनी हैं। इस पत्थर के दुकड़ों से बना हुआ चूना सफ़ेदी के लिए सर्वोत्तम समक्षा जाता है। मकान की छतों के लिए काम

में आनेवाली पत्थर की लंबी-लंबी पिट्टयां जोधपुर, खाटू आदि में निकलती हैं। मकानों की चुनाई के काम का पत्थर जोधपुर, पचपदा, सोजत, पाली, खाटू, मेड़ता, नागोर आदि में पाया जाता है। कड़ी (जो इमारती पत्थरों को चिपकाने में सीमेंट का काम देती हैं) नागोर, फलोदी और बाड़मेर परगनों में निकलती है। मुलतानी मिट्टी, जिसे राजपूताना में 'मेट' कहते हैं और जो बाल धोने तथा बढ़िया बर्तन बनाने आदि के काम में आती है, फलोदी और बाड़मेर के ज़िलों में पाई जाती है। वह बाहर भी बहुत जाती है।

जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध किले नागोर, जालोर, सिवाना श्रौर जोधपुर हैं। इनके श्रितिरिक्त छोटे-बड़े कई गढ़ श्रौर भी हैं।

इस राज्य में बी० बी० ऐंड सी० ब्राई० रेल्वे (प्राचीन नाम राजपूताना मालवा रेल्वे) ब्रौर जोधपुर स्टेट रेल्वे दोनों हैं। बी० बी० ऐंड

सी० आई० रेख्वे सरकारी है और दूसरी राज्य की। दिल्ली से अहमदावाद जानेवाली बी० बी० पेंड सी०

आई० रेल्वे वर स्टेशन से इस राज्य में प्रवेश करती है और नाणा स्टेशन से कुछ आगे इस राज्य से श्रलग होती है। उक्त राज्य में इसकी लंबाई लगभग १०४ मील के क़रीव है। सांभर भील से नमक लाने के लिए फुलेरा जंक्शन से कुचामन रोड तक वी० वी० ऐंड सी० आई० रेल्वे की एक छोटी शाखा और बनी है, जिसकी लम्बाई २० मील है, जहां से आगे जोधपुर राज्य की रेल्वे आरंभ होती है। जोधपुर राज्य की रेल्वे की लंबी लाइन मारवाड़ जंक्शन से पाली, लूणी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा और बाड़मेर होती हुई सिंध में प्रवेशकर छोर और मीरपुर खास होती हुई सिंध हैदराखाद से जा मिलती है। राज्य की सीमा मुनावाव स्टेशन पर ही समाप्त हो जाती है। इसी लाइन में समदड़ी से दिल्ला की ओर एक शाखा जालोर और भीनमाल होती हुई राणीवाड़ा तक चली गई है, जहां से थोड़ी दूर पर जोधपुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है। बालोतरा से एक छोटी शाखा

खत्तर की श्रोर पचपद्रा तक चली गई है। एक लंबी शाखा लूणी जंवशन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़ रोड, मेड़ता रोड, डेगाणा श्रोर मकराणा होती हुई कुचामन रोड में बी० बी० पेंड सी० श्राई० रेढ़वे से मिल जाती है। जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोवर, श्रोसियां श्रोर लोहावट होकर फलोदी तक गई है। पीपाड़ रोड से एक छोटी शाखा दिच्या में बीलाड़े को जाती है। मेड़ता रोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक श्रोर दूसरी शाखा उत्तर में मूंडवा श्रोर नागोर होती हुई चीलो जंक्शन में बीकानेर राज्य की रेढ़वे से मिल जाती है। डेगाणा से एक शाखा उत्तर की श्रोर खाटू, डीडवाना श्रोर जसवंतगढ़ होती हुई चीकानेर स्टेट रेढ़वे के सुजानगढ़ जंक्शन से जा मिलती है। जसवन्तगढ़ से एक छोटी शाखा लाडनूं को श्रोर मकराणा से एक छोटी शाखा परवतसर को गई है। लूणी जंक्शन से हैंदराबाद जानेवाली लाइन की एक छोटी शाखा मीरपुर खास से उत्तर में खादरा तक श्रोर दूसरी शाखा दिच्या में भूड़ा तक गई है। येदोनों शाखाएं राज्य से बाहर हैं। मारवाड़ जंक्शन से एक छोटी शाखा मेवाड़ राज्य की रेढ़वे से फुलाद जंक्शन पर जा मिलती है। राज्य की रेढ़वे की सम्पूर्ण लंबाई करीव ७०४ मील है।

इस राज्य में अब तक छः बार मनुष्यगण्ना हुई है। ई० स० १८०१ में १७४७६१८; ई० स० १८६१ में २४२८१७८; ई० स० १६०१ में १६३४४६४; ई० स० १६११ में २०४७४४३; ई० स० १६३१ में १८४१६४२ और ई० स० १६३१ में २१२४६८२ मनुष्यों की यहां आबादी रही। ई० स० १६०१ में मनुष्यों की अधिक कमी होने का कारण वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६८-६६) का भयक्कर दुष्काल था। वर्तमान काल में प्रत्येक वर्ग मील भूमि पर अनुमान ६० मनुष्यों की आबादी की औसत आती है।

जोधपुर राज्य के लोगों के मुख्य धर्म वैदिक (ब्राह्मण्), जैन और इसलाम हैं। वैदिक धर्म के माननेवालों में वैष्ण्व, शैव, शाक्त आदि अनेक भेद हैं। जैन धर्म में खेतांबर, दिगंबर और धानक-वासी (ढूंढिया) आदि भेद हैं। मुसलमानों में सुन्नी

श्रीर शिया नाम के दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों की संख्या श्रिधिक हैं श्रीर शिया मत के माननेवालों में दाऊदी बोहरे मुख्य हैं।

र्इ० स० १६३१ की मनुष्यगणना के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मावलं-वियों की संख्या नीचे दी जाती हैं—

हिन्दू १८३१४४१, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले १८२६२६८; आर्य (आर्यसमाजी) २१४३; सिख ३४; जैन ११३६६६ (श्वेताम्बर मतानु-यायी ८०१३, ढूंढिये आर्थात् थानकवासी १८६२१ तथा तेरहपन्थी ६२२३) एवं जरायम पेशा क्रीम ३२४१ हैं। सुसलमान १७६८६३ (सुन्नी १७४४४४, शिया १०३६ और अहले हदीस १२६६); पारसी ४८ और ईसाई ६८६ हैं।

हिन्दुओं में ब्राह्मण, महाजन, राजपूत, जाट, माली, दरोगा, कुम्हार, नाई, धोबी, दर्ज़ी, लुहार, सुतार, कोली, गाडरी, मोची, घांची, रेवारी,

बलाई, मेहतर श्रादि श्रनेक जातियां हैं। ब्राह्मण, महाजन श्रादि कई जातियों में श्रनेक उपजातियां

हो गई हैं तथा उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता और ब्राह्मणों में तो बहुधा परस्पर भोजन-व्यवहार भी नहीं है। ऊंगली जातियों में भील, मीणे, गरासिये आदि हैं। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुग्नल, पठान, रंगरेज़, लखारे, धुनियाँ (पिंजारा), कूंजड़े, भिश्ती आदि कई भेद हैं। मुसलमानों में अधिकांश हिन्दू हैं, जिनके पूर्वज समय-समय पर मुसलमान राजाओं-द्वारा उस धर्म में परिवर्तित किये गये थे।

जोधपुर राज्य में ऋधिकतर लोग खेती करते हैं। कितने एक पशु-पालन से ऋपना निर्वाह करते हैं श्रीर कई एक व्यापार, नौकरी तथा

> भूता धंधे श्रीर लेन-देन करते हैं। व्यापार करने-वाली जातियों में महाजन मुख्य हैं। ब्राह्मण विशेष

कर पूजा-पाठ तथा पुरोहिताई श्रीर कोई-कोई व्यापार, नौकरी तथा खेती करते हैं। राजपृत श्रधिकतर सैनिक सेवा श्रथवा खेती करते हैं।

यहां के हिन्दुओं का पहिनावा धोती, कुरता, अंगरसा तथा

पगड़ी है। देहाती लोग घुटनों तक की घोती व ग्रंगरखी पहिनते हैं श्रौर सिर पर मोटा वस्त्र, जिसे फेंटा कहते हैं, लपेटते हैं। राजकर्मचारी चुस्त पायजामे या विचिज़ का प्रयोग करते हैं। पगड़ी के बांघने की तर्ज़ में चोंचदार पगड़ी प्रसिद्ध है। श्राजकल साफ़े का रिवाज श्रधिक है। कोई-कोई कोट, पतलून, विचिज़ तथा टोप भी पहनते हैं। जोधपुरी विचिज़ भारत भर में प्रसिद्ध है। इसका श्राविष्कार महाराजा सर प्रतापिसंह ने किया था।

स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, कांचली तथा दुपट्टा (श्रोढ़नी) है। शहर में श्राजकल केवल साड़ी श्रथवा धोती का प्रचार होने लगा है। मुसलमानों का पहिनावा भी हिन्दुश्रों का-सा ही है, किन्तु उनमें पायजामे का प्रचार श्रधिक है। मुसलमान स्त्रियां पायजामा, लंबा कुरता तथा दुपट्टा पहनती हैं। कोई-कोई स्त्रियां तिलक का भी प्रयोग करती हैं।

यहां की भाषा मारवाड़ी हैं, जो राजस्थानी भाषा का एक भेद हैं
श्रीर जिसमें डिंगल के शब्दों का विशेष प्रयोग
होता है।

यहां की लिपि नागरी है, किन्तु वह घसीट रूप में लिखी जाती है, जिसमें शुद्धता की श्रोर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। राजकीय दफ़्तरों लिपि में श्रंश्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा है।

मेड़ता तथा पाली में हाथीदांत की चूड़ियां, उनकी रंगाई तथा उसकी बनी कई स्रन्य वस्तुएं; जोधपुर तथा मेड़ता शहर में मिट्टी के रंगीन

खिलौने; मकराणा में संगमरमर के पत्थर के खिलौने, कूंडियां, खरलें, कटोरे, प्याले आदि; चगड़ी, जोधपुर और नागोर में लाख से रंगे हुए लकड़ी के खिलौने तथा पलंग के पाये अच्छे बनते हैं। जोधपुर, पाली तथा बाली में कपड़े की तरह-तरह की रंगाई तथा लहिरये, मोठड़े आदि की बंधाई का काम बहुत उत्तम होता है और वहां के ये वस्त्र राजपूताना तथा उसके बाहर दूर-दूर तक जाते हैं। पाली में लोहे का काम भी बहुत होता है। सोजत में घोड़े

की लगामें तथा ज़ीन अच्छी वनती हैं। ऊंटों की काठियां बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं।

जोधपुर शहर में रेल का वड़ा कारखाना, विजली का कारखाना, छापाखाना तथा वर्फ़, सोडा आदि के कारखाने हैं। लुगी, पाली और जोधपुर आदि में रूई और ऊन की गांठें बांधने के प्रेस हैं।

व्यापार के मुख्य केंद्र जोधपुर, पाली, पीपाड़, सोजत, मेड़ता, कुचामन, मकराना, डीडवाना, नागोर, सांभर त्रादि हैं । इस राज्य से बाहर जानेवाली चीजें भेड़, बकरे, ऊंट, घोड़े, व्यापार बैल, गाय, ऊन, रुई, तिल, चमड़ा, हड़ी, नमक, संगमरमर का पत्थर, इमारती काम की पहियां, मुलतानी मिट्टी, आंवल की छाल, श्रनार श्रोर तरह-तरह के रंगीन वस्त्र हैं। राज्य में वाहर से आनेवाली वस्तुओं में रेल का सामान, मोटरें, साइकिलें, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला, कपड़ा, ज़रदोज़ी वस्त्र, रंग, मोती श्रादि। रत्न, सोना, चांदी, तांवा, पीतल, लोहा ऋादि धातुएं; महुआ, विलायती शराव, गुड़, शकर, तंवाकू, श्रफ़ीम, गांजा, भांग श्रादि मादक वस्तुएं; मेवा, चावल श्रादि श्रन्न: शाक, पान, लोहे के ट्रंक, हाथी दांत, इमारती काम की लकड़ी, कांच का सामान आदि हैं। प्राचीन काल में रेल्वे के खुलने के पूर्व इस राज्य में पाली व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था । चारों श्रोर से इस स्थान में माल श्राता तथा यहां से कराची, बम्बई, श्रहमदाबाद श्रादि स्थानों को ऊंटों तथा वैलों द्वारा जाता था।

यहां के हिन्दुत्रों के त्योहारों में शीलसप्तमी, राखी (रत्तावंधन), तीज (भाद्रपद), दशहरा, दिवाली श्रीर होली मुख्य हैं। गणगौर श्रौर दोनों तीज स्त्रियों के त्योहार हैं। राखी विशेषकर व्राह्मणों का श्रौर दशहरा त्तियों का त्योहार है। मुसलमानों के मुख्य त्योहार मुहर्रम, ईदुल्फितर श्रौर ईदुल्-

जहां हैं।

मिलती है।

इस राज्य में परवतसर श्रौर वालोतरा के पास तिलवाड़े में प्रसिद्ध मेले भरते हैं। परवतसर का मेला भाद्रपद में तेजादशमी पर दस रोज़ तक तथा तिलवाड़े का चैत्र के महीने में लगता है। इन मेलों में ऊंट, घोड़े, गधे, गाय, बैल श्रादि पशुश्रों की श्रच्छी विक्री होती है। इन मेलों के श्रितिरिक्त राज्य में छोटे- घड़े कई मेले श्रौर लगते हैं।

जोधपुर राज्य में राजधानी के श्रितिरिक्त बड़े-बड़े सब क्रस्बों तथा तहसीलों में डाकखाने हैं। राज्य में डाकखानों की संख्या १२१ से श्रिधिक है।

जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, वालोतरा, वाड़मेर आदि स्थानों के श्रितिरिक्त तमाम रेल्वे स्टेशनों पर तारघर हैं।

पहले राज्य की ओर से शिचा का प्रबंध न था । खानगी मद्रसों में लोगों की शिचा होती थी। पंडित लोग संस्कृत तथा मौलवी उर्दू-फ़ारसी पढ़ाते थे। श्रंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होने पर

श्री विश्वा पर अल्ला पर अल्ला पर का स्थापना हान पर अंग्रेज़ी ढंग से शिक्षा का प्रचार हुआ । आज कल जोधपुर ख़ास में उच शिक्षा के लिए एक कॉलेज तथा कई हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्रारंभिक स्कूल तथा लड़िकयों के स्कूल हैं । इनके आतिरिक्त तमाम बड़े बड़े क़स्बों में तथा गांवों में राज्य की ओर से पाठ-शालाएं खुली हुई हैं। उच कक्षाओं में अंग्रेज़ी के साथ-साथ गणित, विज्ञान, संस्कृत आदि भाषाओं और इतिहास आदि की शिक्षा दी जाती है। जनता की ओर से संस्थाएं खुली हुई हैं, जिन्हें राज्य की ओर से भी सहायता

पहले यहां लोगों की बीमारियों का इलाज वैद्य तथा हकीम करते थे। वर्तमान समय में राज्य में कई द्वाखानें खुल गये हैं, जिनमें श्रंग्रेज़ी द्वाइयों से इलाज होता है। इन ग्रस्पतालों में चीर-फाड़ का काम श्रच्छा होता है। जोधपुर नगर में एक बहुत बड़ा अस्पताल और डिस्पेन्सिरयां हैं। राज्य के बड़े बड़े करते में भी दवाखाने स्थापित हैं। वैद्य तथा हकीम भी लोगों का इलाज करते हैं।

शासन प्रवन्ध के सुभीते के लिए इस राज्य के २१ विभाग किये गये हैं, जिन्हें यहां हकूमत (परगना) कहते हैं। प्रत्येक हकूमत में एक-एक हाकिम नियत है और उसकी सहायता के लिए प्रत्येक तहसील में एक-एक नायव हाकिम रहता है। इन हाकिमों को दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक़दमे तय करने के नियमित अधिकार हैं। इनके दिये हुए फ़ैसलों की अपीलें राजधानी की अदालतों में पेश होती हैं। राज्य की २१ हकुमतें नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (१) जोधपुर (सदर)—यह राज्य के मध्य में हैं। इसका मुख्य नगर जोधपुर है, जो मारवाड़ राज्य की राजधानी है।
- (२) बीलाड़ा —यह जोधपुर के पूर्व में स्थित है, इसमें बीलाड़ा श्रीर पीपाड़ मुख्य कस्वे हैं।
- (३) जेतारण—यह बीलाड़े के दित्तण-पूर्व में हैं । इसका मुख्य कुस्वा जेतारण है।
- (४) मेड़ता—यह जेतारण के उत्तर-पूर्व में है । श्रालनियावास, मेड़ता शहर श्रीर रीयां इसके खास कस्वे हैं।
- (४) परवतसर—यह मेड़ता के पूर्व में है। इसका मुख्य स्थान परवतसर है।
- (६) सांभर-यह परवतसर के उत्तर-पूर्व में हैं। सांभर शहर श्रौर भील शामलाती हैं श्रर्थात् उनपर जयपुर श्रौर जोधपुर दोनों राज्यों का श्रधिकार है।
- (७) डीडवाणा—यह सांभर के उत्तर-पश्चिम में है । इसका मुख्य क्रबा डीडवाणा है।
- (द) नागोर यह डीडवाणा के पश्चिम में है। इसका मुख्य कृस्बा नागोर है।

28

## राजपूताने का इतिहास

- (१) फलोदी—यह नागोर के उत्तर-पश्चिम में है। इसका मुख्य कुस्वा फलोदी है।
- (१०) शेरगढ़—यह फलोदी के दिल्ला में है। इसका खास करवा शेरगढ़ है।
- (११) शिव—यह शेरगढ़ के पश्चिम में हैं। इसका प्रधान स्थान शिव है।
- (१२) मालानी-शिव के दिल्ला में स्थित, यह हकूमत राज्य में सब से बड़ी है। इसके प्रधान कस्बे बाड़मेर और जसोर हैं।
- (१३) सांचोर-यह मालानी के दित्तण में है। सांचोर इसका प्रधान क्स्वा है।
- (१४) पचपदरा-यह मालानी के पूर्व और शेरगढ़ के दित्तण में है। पचपदरा और वालोतरा इसके मुख्य स्थान हैं।
- (१४) सिवाना यह पचपदरा के दित्तिण में है। सिवाना इसका मुख्य कस्वा है।
- (१६) जसवंतपुरा —यह सांचोर के पूर्व में है। इसका मुख्य कस्वा भीनमाल है।
- (१७) जालोर-यह जसवंतपुरा के उत्तर में है । इसका मुख्य क्रस्वा जालोर है। यहां ऊंटों की काठियां अच्छी वनती हैं।
- (१८) पाली—यह जालोर के उत्तर-पूर्व में है। इसका मुख्य स्थान पाली है, जो रेल्वे के खुलने के पहले व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र था।
- (१६) बाली—यह पाली के दिल्ला में है। इसका प्रधान स्थान बाली है।
- (२०) देस्री-यह वाली के उत्तर-पूर्व में है। नाडोल, राणपुर और सादड़ी इसके मुख्य स्थान हैं।
- (२१) सोजत-यह देस्री के उत्तर-पूर्व में है। इसका मुख्य कस्वा सोजत है।

राजधानी में न्याय के लिए सदर दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें हैं।
हुकूमतों के हाकिमों के फ़ैसलों की अपील सदर दीवानी अदालत जोधपुर
में होती हैं। जोधपुर में चीफ़ कोर्ट के अतिरिक्त तीन
संशन कोर्ट हैं। इनमें हुकूमतों व शहर की छोटी
अदालतों के मुक़दमों की अपीलें पेश होती हैं। ये कोर्ट १०००० ह० तक के
दीवानी दावे तथा ४००० ह० तक की अपीलें सुनती हैं। इन्हें १४ साल तक
की सज़ा एवं ४००० ह० तक का जुर्माना करने का अधिकार है।

फलोदी, सांभर, सोजत और मालानी में जुडीशियल सुपरिटंडेंट हैं, जिन्हें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। दीवानी मामलों में वे १००१ से ४००० रु० तक के तथा रेवेन्यू संबंधी ३०० रुपये से ऊपर के दावे सुन सकते हैं।

प्रथम श्रेणी के जागीरदारों को दीवानी मामलों में १००० ह० तक के दावे खुनने तथा फ़ौजदारी मामलों में ६ मास क़ैद श्रौर ३०० ह० तक का जुर्माना करने का श्रिधकार है। दूसरी श्रेणी के जागीरदारों को ४०० ह० तक का दावा खुनने तथा फ़ौजदारी मामलों में तीन मास की क़ैद श्रौर १४० ह० दंड करने का श्रिधकार प्राप्त है।

राजधानी में एक कोतवाल रहता है, जिसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं। वह दो वर्ष की सज़ा एवं १००० रु० तक जुर्माना कर सकता है। उसकी सहायता के लिए दो असिस्टेंट कोतवाल हैं, जिन्हें कमशः द्वितीय व तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार हैं।

संगीन जुमों की कार्यवाही तथा प्राण्दंड में महाराजा साहब की अनुमित लेनी पड़ती है।

इस राज्य की भूमि खालसा, जागीर श्रौर धर्मादा में वँटी हुई है। खालसा की भूमि राज्य की कै है। जागीर में दी हुई भूमि जागीरदारों को उनके पूर्व-पुरुषों की राज्य की श्रापत्तिकाल में की हुई सेवाश्रों के उपलद्य में श्रथवा राजा के कुटुम्बियों को मिली हुई है। मंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों, भाटों श्रादि को पुण्यार्थदी हुई भूमि

माफ़ी (धर्मादा) कहलाती है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी आय जागीरदारों और राज्य में बंटी हुई है। ऐसी भूमि को यहां 'मुश्तरका' कहते हैं। इस राज्य में प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या १४४ है। जो सब के सब ताज़ीमी हैं। उनमें पोकरण, आऊवा, आसोप, रीयां, रायपुर, रास, नीमाज, खैरवा, आलिनयावास, भाद्राजून, अगेवा और कंटालिया मुख्य हैं। ये सब ठाकुर कहलाते हैं। जागीरदारों से निश्चित वार्षिक खिराज और चाकरी के रुपये लिये जाते हैं और दरवार आदि के समय महाराजा साहब की सेवा में उन्हें उपस्थित होना पड़ता है। पुण्यार्थ दी हुई भूमिवालों से कोई खिराज व सेवा नहीं ली जाती है। इसके अतिरिक्त भोम, डोहली, भूमिचार, दुंवा, जीविका आदि कई प्रकार की छोटी जागीरें हैं, जिनमें से किसी-किसी से कुछ कर अथवा सेवा ली जाती है।

इस राज्य की सेना में सरदार रिसाला, सरदार इन्फेंट्री, जोधपुर ट्रांस्पोर्ट कोर श्रीर मिलिटरी बैंड हैं। इसमें बेक्कवायदी सवार ४६६, क्वा-यदी सवार ६४७ श्रीर पैदल सेना तथा गोलंदाज़ १०४८ हैं। इनके श्रलावा राज्य में २६६२ पुलिस

के सिपाही हैं।

मारवाड़ राज्य की वार्षिक आय लगभग १४६००००० ह० और खर्च लगभग १११२२००० ह० है। आमदनी के मुख्य सीग्रे ज़मीन का लगान,

श्राबकारी, नमक-कर, चुंगी (सायर), रेल्वे, स्टाम्प, जुर्माना, रिजस्ट्रेशन फीस, जागीरदारों का खिराज, खानें, जंगल, विजलीघर श्रादि हैं। व्यय के मुख्य सीग्रे सरकार का खिराज, सेना, पुलिस, द्दाथखर्च, महल-खर्च, श्रदालत, श्रस्तवल, धर्मादा, रेल, तामीर (पिल्लक-वर्क्स), श्रस्पताल, शिक्ता-विभाग श्रादि हैं।

प्राचीन काल में यहां के सिक्के चौकोर बनते थे, जो पीछे से गोल भी बनने लगे। उनपर कोई नाम नहीं, किन्तु वृत्त, पशु, धनुष, सूर्य, पुरुष आदि के अनेक भिन्न-भिन्न चिद्व अंकित होते थे, जिससे उनका नाम चिद्वांकित (Punch Marked)

सिके रक्ला गया है। चत्रपों के समय से उनके सिके चलने लगे, जो 'द्रमा' कहलाते थे। उनके पीछे गुप्तों के सिक्कों का चलन हुआ। जब हुलों ने ईरान का खज़ाना लूटा श्रीर उसे वे हिन्दुस्तान में ले श्राये तब से ईरान के ससानियन सिके, जो बहुत पतले, परन्तु आकृति में बड़े होते थे और जिनके एक तरफ़ राजा का चेहरा और पहलवी लिपि में लेख तथा दूसरी तरफ़ श्राग्निकुंड एवं उसके दोनों तरफ़ एक-एक रच्चक पुरुष की श्राकृति बनी रहती थी, चलने लगे। पीछे से उनकी नक़लें यहां भी बनने लगीं. जो क्रमश: श्राकृति में छोटी, किन्तु मोटी होती गई श्रौर काल पाकर ऐसी भही वनने लगीं, कि राजा के चेहरे को पहचानना मुश्किल हो गया। लोगों ने उसे गधे का ख़र मान लिया, जिससे वे 'गधिये' कहलाने लगे। जिन दिनों ये गिधये सिक्के चलते थे, उन दिनों रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव ने, जिसको 'आदिवराह' भी कहते थे, अपने नाम के तांवे और चांदी के सिके पचित किये। इनकी एक तरफ 'श्रीमदादिवराहदेव' लेख शौर दूसरी तरफ़ आदिवराह (नरवराह) की मूर्ति बनी है। पीछे से चौहानों के समय चौहान राजा अजयदेव: उसकी राणी सोमलदेवी. महाराजा सोमेखर श्रौर पृथ्वीराज के सिक्के चलते रहे । चौहानों के राज्य पर मुसलमानों का अधिकार होने के पीछे दिल्ली के सुलतानों और उनके पीछे मुगल बादशाहों के सिकों का यहां चलन हुन्ना।

जब दिल्ली की मुगल बादशाहत कमज़ोर हो गई तब राजपूताने के राजाओं ने भी बादशाह की आज्ञा से उस(बादशाह) के नाम के सिके बनाने के लिए अपने-अपने राज्यों में टकसालें खोलीं। इसपर जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० सं० १८३८ (ई० स०१७८१) में शाह आलम (दूसरा) के समय अपनी राजधानी में टकसाल खोली जहां वि० सं० १६१४ (ई० स०१८८८) तक उक्त बादशाह के नाम के सोने, चांदी और।तांबे के सिक्के बनते रहे।

महाराजा विजयसिंह के समय के बने हुए चांदी के सिकों पर एक तरफ़ फ़ारसी लिपि में 'सिकह मुबारक बादशाह ग़ाज़ी शाह आलम' झौर दूसरी तरफ़ 'मैमनत मानूस ज़र्व अल मंसूर जोधपुर' लेख है। उसके तांवे के सिकों पर पक तरफ़ हिजरी सन् के अंक (पूरे या अधूरे) तथा 'दारुल मंसूर जोधपुर' और दूसरी तरफ़ 'जुलूस मैमनत मानूस ज़र्व (जोधपुर)' लेख हैं। महाराजा विजयसिंह के सिक्कों पर हि॰ स॰ ११६२ से १२१४ (वि॰ सं॰ १८३४ से १८४७ = ई॰ स॰ १७७८ से १८००) तक के अंक तथा कहीं कहीं बादशाह शाहआलम के सन् जुलूस (राज्यवर्ष) भी दिये हैं। विजयसिंह के समय के बने हुए सिक्के और पैसे 'विजयशाही' कहलाते हैं। उन सिकों में भाड़ और तलवार के चिह्न (बादशाह के नाम के बीच में) भी बने हैं। पिछले सब रुपयों में भी ये दोनों चिह्न अङ्कित हैं।

महाराजा भीमसिंह और मानसिंह के समय भी वैसे ही सिक बनते रहे। महाराजा तक़्तसिंह के पहले के रुपयों पर राजा विजयसिंह के समय के रुपयों के समान लेख हैं। तांबे के कुछ सिक्कों पर एक श्रोर वादशाह मुहम्मद श्रकवरशाह का नाम श्रीर दूसरी श्रोर 'सनह जुलूस २२ मैमनत मानूस ज़र्व दारुल मन्स्र जोधपुर' लेख है। गदर के पीछे के उक्त महाराजा के बने रुपयों पर वादशाह का नाम नहीं, किन्तु एक तरफ़ फारसी लिपि में 'ब-ज़माने मुबारक कीन विक्टोरिया मिलका मुश्रज्जमह इंग्लिस्तान व हिंदुस्तान' श्रीर दूसरी तरफ़ 'महाराजाधिराज श्रीतक़्तसिंह वहादुर ज़र्ब-इ-जोधपुर' लेख है। उक्त महाराजा की सोने की मुहरों पर भी उसी से मिलता हुश्रा लेख है। महाराजा जसवंतसिंह (दूसरा) के रुपयों पर एक श्रोर ग़दर के पीछे के रुपयों के समान श्रीर दूसरी तरफ़ 'महाराजा श्री जसवंतसिंह वहादुर ज़र्व जोधपुर' लेख है।

सिपाही-विद्रोह के बाद के महाराजा तक़्तसिंह और जसवंतसिंह के सिकों के दूसरी तरफ़ सब से ऊपर नागरी अचरों में 'श्रीमाताजी' लेख है और सोजत की टकसाल के सिकों पर नागरी अचरों में एक तरफ़ 'श्रीमहादेव' और दूसरी तरफ़ 'श्रीमाताजी' लेख भी मिलता है। जोधपुर के सिकों पर टकसाल के दारोगा के नाम का सूचक एक अचर (नागरी, ग, रा, बा, ला, ट, क, आ आदि) या सांकेतिक चिह्न

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



(स्वस्तिक) भी मिलता है। जोधपुर के अतिरिक्त पाली, नागोर, सोजत और कुचामण में भी टकसालें थीं। कुचामण के रुपये, अठन्नी और चवन्नी के कम कीमत के सिक्के हलकी चांदी के वनते थे। ये अवतक विवाह आदि के समय इनाम में दिये जाते हैं और 'कुचामणी' कहलाते हैं। ये रुपये अजमेर में भी वनते थे और उनपर अजमेर का नाम भी मिलता था।

जोधपुर के रुपयों पर के फ़ारसी अत्तर भद्दे और कुछ अस्पष्ट भी होते थे और कई सिक्कों पर तो पूरा लेख भी नहीं आने पाता था, जिसका कारण ठप्पा बड़ा और सिक्कों का छोटा होना था । ई० स० १६०० (वि० सं० १६४७) में वे पुराने रुपये वंद हो गये और उनके स्थान में इस राज्य में कलदार का चलन हुआ।

यहां का राजकीय वर्ष श्रावण विद १ से शुरू होता है, जिससे वह श्रावणादि कहलाता है। इस राज्य को श्रंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से १७ तोगों की सलामी का सम्मान प्राप्त है श्रौर स्थानीय सलामी की संख्या १६ है।

जोधपुर राज्य की भूमि दो प्रकार की है। उसका सारा पश्चिमी, उत्तर-पश्चिमी, कुछ उत्तर-पूर्वी और अधिकांश दिल्लिए-पश्चिमी प्रदेश मरुभूमि है, जहां प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान बहुत कम हैं। इसके विपरीत उक्त राज्य का कुछ उत्तर-पूर्वी और सारा दिल्लिए-पूर्वी भाग अधिक आबादीवाला है, जिससे उधर प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं। उनमें से मुख्य-मुख्य का वर्णन नीचे किया जाता है—

जोधपुर—मारवाड़ की राजधानी पहले मंडोर थी। जब राव जोधा ने आवणादि वि० सं० १४१४ (चैत्रादि १४१६) ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स० १४४६ ता० १३ मई) को जोधपुर के किले की नींव डाली और शहर बसाना आरंभ किया तब से जोधपुर नगर इस राज्य की राजधानी बना, जिससे मारवाड़ को अब जोधपुर राज्य भी कहते हैं।

राजपूत लोगों में यह विश्वास है कि यदि किले की नींच में कोई

जीवित श्रादमी गाड़ा जाय तो वह किला उसके बनवानेवाले के वंशधरों के हाथ से कदापि नहीं निकलता। इसलिए इस किले की नींव में राजिया नामक भांभी (बलाई) ज़िंदा ही गाड़ा गया। जहां वह गाड़ा गया था उसके ऊपर खज़ाना तथा नक्ष्कारखाने की इमारतें बनी हुई हैं। भांभी के सहर्ष किये हुए इस श्रात्मत्याग श्रीर स्वामिभक्ति के बदले में राज्य की श्रोर से उसके वंशजों को भूमि दी गई, जो श्रव भी उनके श्रिधकार में है श्रीर वह 'राज बाग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस श्रपूर्व त्याग के कारण राज्य श्रादि की श्रोर से प्रकाशित होनेवाली कई पुस्तकों में राजिया के नाम का उल्लेख श्रद्धा के साथ किया गया है।

इस किले के चारों श्रोर सुदृढ़ दीवार है, जो २० फुट से लगाकर १२० फुट तक ऊंची श्रोर १२ से ७० फुट तक चौड़ी है। किले की श्रधिक से श्रधिक लंबाई ४०० गज़ श्रोर चौड़ाई २४० गज़ है। इसके दो प्रधान प्रवेशद्वार हैं—

१—लोहापोल — इसका श्रगला भाग राव मालदेव ने वि० सं० १६०४ (ई० स० १४४८) में बनवाना श्रारंभ किया था, किन्तु इसकी समाप्ति महाराजा विजयसिंह ने की।

२—जयपोल—यह किले के उत्तर-पूर्व में है और इसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने जयपुर की सेना पर (जिसने ई० स०१८०६ में जोधपुर पर चढ़ाई की थी) विजय पाने की स्मृति में किया था। इसमें जो लोहे का दरवाज़ा लगा है उसे महाराजा अभयसिंह के समय श्रहमदाबाद से लाया हुआ बतलाते हैं। इन दो मुख्य द्वारों के श्रतिरिक्त इस किले में फतहपोल ( जिसे महाराजा अजीतसिंह ने मुग्नलों से जोधपुर छीनने के उपलद्य में बनाया था ), ध्रवपोल, सूरजपोल, भैरोंपोल आदि और भी द्वार हैं।

इस किले के श्रंदर महाराजा स्र्रिसंह ने मोतीमहल, महाराजा श्रजीतिसंह ने फ़तहमहल, महाराजा श्रभयिसंह ने फ़्लमहल श्रौर महाराजा वस्तिसंह ने सिंगारमहल बनवाये । इसमें चामुंडा श्रौर श्रानंद्यन के मंदिर हैं। चामुंडा का मंदिर ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) में बारूद-खाने के फूट जाने से उड़ गया था इसलिए महाराजा तक़्तिसंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आनंदघन का मंदिर महाराजा अभयसिंह ने बनवाया था। इसमें स्फटिक की पांच मूर्तियां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकवर ने ये मूर्तियां महाराजा सूरिसंह को दी थीं।

इस किले में किलकिला, शंभुवाण और गज़नीखां नाम की तीन तोपें मुख्य हैं। इनमें से पहली महाराजा अजीतिसिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी और दूसरी सरवलंदखां से छीनी थी। तीसरी तोप महाराजा गजिंसह ने जालोर जीतकर वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०७) में अपने हस्तगत की थी। कहते हैं कि इसे एक फ़्रांसीसी ने बनाया था।

किले की पहाड़ी के नीचे नगर वसा है। राव मालदेव ने इसके चारों श्रोर नगरकोट वनवाया। इस कोट में छ: द्वार हैं, जिनके नाम चांदपोल, नागोरी, मेड़तिया, सोजती, जालोरी श्रौर सिवांची दरवाज़े हैं।

जोधपुर खास में किले श्रीर उसके पास के मंडोर को छोड़कर श्रान्य कोई वस्तु पुरातत्त्व की दिए से महत्व की नहीं है।

इस नगर में चार तालाब हैं, जो पदमसागर, बाईजी का तालाब, गुलाबसागर श्रीर फ़तहसागर कहलाते हैं। इसके उत्तर में सूरासिंह का बनवाया हुआ सूरसागर नाम का एक श्रीर तालाव है।

शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में कुंजविहारी, वालकृष्ण और घनश्याम के मंदिर उल्लेखनीय हैं। इनमें कुंजविहारी का मंदिर सब से बड़ा और सुन्दर है तथा नगर के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा विजयसिंह की उपपत्नी गुलाबराय ने कराया था। इसमें कारीगरी का अच्छा काम है। घनश्याम का मंदिर प्राचीन है और इसे राव गांगा ने बनवाया था। जब जोधपुर मुगलों के हाथ में चला गया और मुसलमानों का आतंक अधिक हो गया तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर इसे मसजिद में परिवर्तित कर दिया था, किन्तु महाराजा अजीतसिंह ने जोधपुर पर अधिकार करने पर इसको पूर्ववत् मंदिर बनवा दिया। इसके बाद

महाराजा विजयसिंह ने इसे श्रोर भी बढ़ाया।

नगर के उत्तर पूर्व में कुछ दूरी पर महामंदिर है, जिसको महाराजा मानसिंह ने अपने गुरु देवनाथ की सम्मित से बनवाया था। इसमें जालंधरनाथ की मूर्ति है। यह मंदिर विशाल तथा शिल्प की दृष्टि से दर्शनीय है। नागोरी द्रवाज़े के उत्तर में 'कागा का बाग' है, जिसे महाराजा जसवंतसिंह (प्रथम) ने बनवाया था और काबुल से उत्तम अनार के बीज लाकर इसमें अनार के पेड़ लगवाये थे। यहां साल में एक बार शीतला देवी का मेला भरता है। पिछले समय में भी इस नगर की बहुत कुछ वृद्धि हुई है और कई नई-नई इमारतें बनी हैं।

नगर में एक घंटाघर है, जिसे 'सरदार क्लॉक टावर' कहते हैं। यह १०० फुट ऊंचा है और इसकी नींव महाराजा सरदारसिंह ने रक्खी थी। इसके आसपास बहुत सी दुकानें हैं।

शहर से बाहर राई का बाग के महल श्रीर रेज़िडेन्सी तथा कई भव्य मकान बने हुए हैं श्रीर क्रिले से सटी हुई पहाड़ी पर संगमरमर का बना हुश्रा महाराजा जसवंतिसिंह का बड़ा स्मृति भवन (थड़ा, दग्धस्थान) बड़ा ही सुन्दर बना है।

मंडोर—यह जोधपुर नगर से ४ मील उत्तर में नागाद्री नामक एक छोटीसी नदी के किनारे पर बसा है। यहां का किला एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका अस्तित्व ईसवी सन् की चौथी सदी के आसपास से माना जाता है। शिलालेखों में इसका नाम 'मांडव्यपुर' मिलता है, जिसका अपभंश 'मंडोर' है। यहां मांडव्य ऋषि का आश्रम होना भी लिखा मिलता है। ब्राह्मणवंशी प्रतिहार हरिश्चंद्र के पुत्र भोगभट, कक, रिज्जल और दद्द ने मंडोर को जीतकर यहां प्राकार (कोट) बनवाया था, जो अब नए हो गया है। इसपर 'पंचकुंड' नामक स्थान है, जहां पांच कुंड बने हुए हैं, जिनको हिन्दू लोग पिवत्र मानकर स्नानार्थ जाते हैं। वहां पहले राजकीय शमशान थे, जहां राव चूंडा, राव रणमल, राव जोधा तथा राव गांगा के स्मारक (थड़े) बने हुए हैं। मालदेव के समय से शमशान इस स्थान से हटाकर मोतीसिंह

महामन्दिर



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

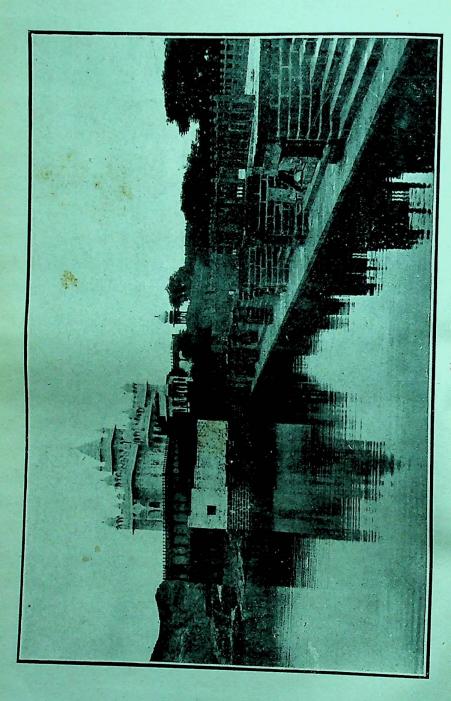

राजप्रताने का इतिहास

के बगीचे के पास रक्खा गया, जहां अन्य छित्रयों ( थड़ों ) में महाराजा अजीतिसिंह की भी एक छत्री है, जो उन सब में विशाल और दर्शनीय है। इससे थोड़ी दूर पर पूर्व में 'ताना पीर' की दरगाह है। इस दरगाह के चंदन के किवाड़ हैं, जो कारीगरी की दृष्टि से सुंदर हैं। यहां साल में मुसलमानों के दो मेले भरते हैं।

नागाद्री नदी के किनारे-किनारे तक्ष्तिसंह तक के मारवाड़ के राजाओं, राजकुमारों आदि के स्मारक (थड़े) बने हुए हैं। इस दग्धस्थान के पास महाराजा अभयसिंह के समय का 'तंतीस करोड़ देवता' का देवा लय है, जिसमें एक ही चट्टान को काटकर १६ बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनमें ७ तो देवताओं की और नौ जालंधरनाथ, गुसांई, रावल मिल्लनाथ (मालानीवाला), पावू, रामदेव, हरवू (सांखला), जांभा, मेहा

<sup>(</sup>१) पाबू राठोड़ राव आस्थान का पौत्र और धांधल का पुत्र था। इसने चारणों की गांवें छुड़ाने में श्रपने प्राण गंवाये। यह बढ़ा करामाती माना जाता है और इसकी गणना सिद्धों में होती है। श्रव तक इसकी प्रशंसा के गीत गाये जाते हैं।

<sup>(</sup>२) रामदेव तंवर जाति का राजपूत था श्रौर सिद्ध के रूप में पूजा जाता है। ऐसी प्रसिद्ध है कि इसने वि॰ सं॰ की १६ वीं शताब्दी में पोकरण से म मील उत्तर रूणीजा (रूणीचा) नामक गांव में समाधि ली थी, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में बड़ा मेला लगता है।

<sup>(</sup>३) यह सांखला (परमार) जाति का राजपूत था और वैंगटी का रहने-वाला था। यह बढ़ा शकुन जाननेवाला और करामाती माना जाता था तथा राव जोधा के समय में विद्यमान था।

<sup>(</sup>४) यह पंतार जाति का राजपूत था । इसका जन्म पीपासर (बीकानेर) में वि॰ सं॰ १४० में हैं ० स॰ १४४१) में होना माना जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसको जंगल में गुरु गोरलनाथ मिले थे, जिनसे इसको सिद्धि प्राप्त हुई। इसने 'बिसनोई' नामक मत चलाया था, जो २६ नियमों पर अवल्डिन्बत है और जिसके माननेवाले अब तक विद्यमान हैं। कहा जाता है कि इसकी मृत्यु बीकानेर राज्य के तालवे गांव में वि॰ सं॰ १४८६ (ई॰ स॰ १४२६) में हुई। उक्र स्थान में इसकी स्मृति में एक मन्दिर बना हुआ है, जहां प्रति वर्ष फाल्गुन विद १३ के आस-पास मेका लगता है।

(मांगलिया) अग्रोर गोगा की हैं। ये मूर्तियां कारीगरी की दृष्टि से सुंदर नहीं हैं तो भी इनसे राजपूत जाति में पाई जानेवाली वीर-पूजा का अञ्छा परिचय मिलता है। इस स्थान के पास एक गुफ़ा है, जिसमें एक मूर्ति खुदी है, जिसको नाहड़राव (रघुवंशी प्रतिहार) की मूर्ति बतलाते हैं। यह गुफ़ा बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ती, किन्तु इसके पास-वाले एक चबूतरे से दसवीं सदी का एक लेख का दुकड़ा मिला है, जिसमें प्रतिहार कक के पुत्र का नाम मिलता है, जो इस समय राजपूताना म्यूज़ि-अम् (अजमेर) में सुरिचत है। इस गुफ़ा के ऊपरी भाग में गुप्त लिपि में कुछ व्यक्तियों के नाम श्रंकित हैं। मंडोर के भग्नावशेषों में एक जैन मंदिर है, जो दसवीं सदी का प्रतीत होता है। उससे आधे मील के फ़ासले पर एक श्रोर मंदिर है, किन्तु उसका नीचे का भाग ही अविशय रहा है । उसके निकट ही एक तोरण है, जिसकी कारीगरी उत्कृष्ट एवं सराहनीय है, किन्तु वह भग्नावस्था में है। उसपर कृष्ण की लीलाओं के चित्र श्रंकित हैं । उसके उत्तर-पूर्व में एक स्थान है, जो 'रावण की चौरी' कहलाता है । मंदोद्री के नाम से मंडोर की समानता होने से ही लोगों ने यहां रावण के विवाह होने आदि की कल्पना कर डाली है। इसमें एक शिला पर गण्पित श्रौर श्रष्टमातृकाश्रों की प्रतिमाएं खुदी हुई हैं। मंडोर पहले पहल नागवंशी चित्रयों के अधीन रहा होगा, जैसा कि उसके पास के नागकुंड, नागाद्री नदी, श्रिहिशैल श्रादि नामों से श्रनुमान किया जाता है। फिर वह प्रतिहारों

<sup>(</sup>१) यह मांगलिया जाति का राजपूत था, जो गुहिलोतों की ही एक शाखा है। कहते हैं कि यह जैसलमेर के राजा के साथ की जड़ाई में वीरतापूर्वक जड़ता हुआ मारा गया था।

<sup>(</sup>२) यह चौहान जाति का राजपूत था और अपनी असाधारण वीरता के जिए प्रसिद्ध है। वीकानेर राज्य की नौहर तहसीज के गोगामेड़ी नामक गांव में इसका स्थान है, जहां इसकी स्मृति में प्रति वर्ष भादपद विद १ को मेला लगता है।

<sup>(</sup>३) इन जीजाओं के नीचे वि॰ सं॰ की दसवीं शताब्दी के आस-पास की जिप्ति के लेख थे, परन्तु उनपर जल गिरने तथा हवा का असर होने से वे इतने विगद गये हैं कि कहीं-कहीं उनके असर ही नज़र आते हैं।

## राजपूताने का इतिहास

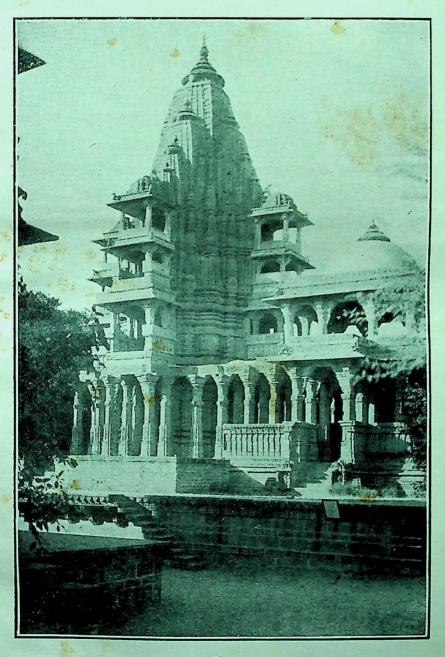

महाराजा अजीतसिंह का स्मारक

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

के अधिकार में गया और उनसे राठोड़ों को दहेज में मिला।

घटियाला-यह गांव जोधपुर से लगभग २० मील पश्चिमोत्तर में है। इसमें 'माता की साल' श्रौर 'खांखू देवल' नामक दो स्थान पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्त्व के हैं। इनमें से पहला तो नष्टप्राय है, किन्तु उसके एक ताक में देवी की मूर्ति श्रौर प्रतिहार राजा कक्कुक ( वाउक का छोटा भाई ) का प्राकृत (महाराष्ट्री भाषा ) में कविताबद्ध लेख खुदा हुआ है, जो वि॰ सं॰ ६१८ (चैत्रादि ६१६) चैत्र सुदि २ (ई॰स॰ ८६२ ता॰ ६ मार्च) का है। इसमें हरिश्चंद्र से लगाकर कक्कुक तक के मंडोर के प्रतिहारों ( सामंतों ) की वंशावली है और यह प्रतिहारों के इतिहास के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि उसके वर्ड़ भाई वाउक का वि॰ सं० ८६४ (ई॰ स॰ ८३७) का जोधपुर( मंडोर )वाला लेख। इस लेख से ज्ञात होता है कि यह जैन मंदिर था श्रीर इसे प्रतिद्वारवंशी कक्कुक ने बनवाया था। माता की साल से पूर्व में कुछ ही दूर पर 'खाखू देवल' नाम का स्थान है, जहां एक पाषाण स्तंभ (लाट) खड़ा हुन्ना है, जिसके सिरे पर चारों दिशाश्रों में गण्यति की एक-एक मूर्ति हैं। इस लाट पर कक्कुक के सम्बन्ध के चार संस्कृत लेख खुदे हैं। उनमें पूर्व का लेख सब से बड़ा है श्रीर उसमें कक्कुक तक की वंशावली तथा उसके वीरतापूर्ण कार्यों का चर्णन है। यह लेख माता की सालवाले प्राकृत लेख का संस्कृत सारांश मात्र है और उसी समय का है। पश्चिम में भी तीन लेख खुदें हैं, जो कक्कुक से सम्बन्ध रखते हैं। तीसरे लेख में कक्कुक के उस विजयस्तंभ को खड़ा करने का उल्लेख है। चौये लेख में क म्कुक की प्रिय १२ वस्तुत्रों का नामोज्ञेख किया गया है। इन लेखों से पाया जाता है कि घटियाले का प्राचीन नाम 'रोहिन्सकूप' था। इन लेखों से यह भी त्रमुमान होता है कि इस गांव पर आभीरों ( अहीरों ) का आधिपत्य हो गया था और उन्होंने इसे नष्टपाय कर दिया था, परन्तु कक्कुक ने उन्हें परास्त कर वहां षाज़ार बनवाया तथा ब्राह्मण, महाजन आदि को बसाकर उसे आवाद किया।

श्ररणा —यह गांव जोधपुर से १० मील दूर दिन्नण-पश्चिम में स्थित है। यह प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्व का है। यहां की पहाड़ियों पर ११ वीं श्रताब्दी के मंदिर बने हुए हैं। इनके विषय में लोगों का कथन है कि पे मंदिर राजा गंधवंसेन परमार ने बनवाये थे। पहाड़ी पर एक छोटा सा सुन्दर मंदिर है, जिसमें शिवलिंग है श्रीर वाहर के ताकों में वराह, गणपित श्रीर कुबेर की मूर्तियां हैं। इसके पास की एक चट्टान में कई छोटी-छोटी गुफ़ाएं हैं।

कुछ ऊपर जाकर एक सभा-मंडप है, जिसके एक ताक में बड़ा सुन्दर कान है और उसके ऊपर के छवने में नवग्रह खुदे हुए हैं। एक स्तंभ पर वि॰ सं॰ की ११ वीं सदी का एक लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि ककुष्टात्री गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण ने हिमवंत पर्वत पर नंदादेवी का मंदिर बनाया था। उसके पिता माता का नाम भी उसमें श्रंकित है। श्राज कल उस मंदिर का चिह्न भी नहीं है। यहां साल में एक बार मेला भरता है। इस स्थान में यत्र-तत्र और भी कई भग्न मूर्तियां विखरी पड़ी हैं।

तिवरी—यह स्थान जोधपुर से २२ भील उत्तर में है। इस गांव से थोड़ी दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, जो 'खोखरी माता का मंदिर' कहलाता है। मंदिर पुराना होने से भुक गया है। इसकी दीवारें सादी हैं श्रोर उन-पर कोई सुन्दर कारीगरी का काम नहीं है। इसके शिखर पर श्रच्छी खुदाई हुई है। यह मंदिर नवीं शताब्दी के श्रास-पास का श्रनुमान होता है। यह जनश्रुति है कि खोकरा नामक एक सुनार ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें वेदी पर गजलदमी की मूर्ति है।

श्रोसियां—तिवरी से १४ मील उत्तर में स्थित यह स्थान पुरातस्व की दृष्टि से बहुत महत्त्व का है। जैन-श्रंथों में इसका नाम 'उपकेश पट्टन' लिखा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान से ही श्रोसवाल जाति के महाजनों की उत्पत्ति हुई है श्रोर जैनों में ऐसा माना जाता है कि रक्तप्रभसूरि ने यहां के राजा श्रीर सारी प्रजा को जैन बनाया। जैन यितयों ने स्रोसवालों की उत्पत्ति का समय वीर-निर्वाण संवत् ७० (विक्रम संवत् से ४०० स्रोर ईस्वी सन् से ४४७ वर्ष पूर्व ) स्रोर भाटों ने वि० सं० २२२ (ई० स० १६४) दिया है, जो किएत है, क्योंकि उस समय तक तो स्रोसियां नगर की स्थापना का भी पता नहीं चलता। स्रोसवालों की उत्पत्ति का समय वि० सं० की ११ वीं शताब्दी के स्रास-पास माना जा सकता है।

यहां पर १२ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी बनावट कालरापाटन (पाटण, चन्द्रावती) के मंदिरों से मिलती हुई है। इनमें महावीर तथा सिच्याय माता के मंदिर विशेष उन्नेखतीय हैं, श्रोसियां के मंदिरों के निर्माण का समय वि० सं० की नवीं शताब्दी प्रतीत होता है। जैन-मंदिर की वि० सं० १०१३ (ई० स० ६४६) की श्रोकबद्ध प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण प्रतिहार राजा वत्सराज के समय में हुन्ना था। दिगम्बर जैन श्राचार्य जिनसेन के हरिवंश पुराण के श्रनुसार शक संवत् ७०४ (चि० सं० ६४० = ई० स० ७८३) में वत्सराज का विद्यमान होना पाया जाता है। श्रतः इस मंदिर का निर्माण भी इस समय के श्रासपास हो चुका होगा। इसके एक स्तंभ पर वि० सं० १०७४ (चैत्रादि १००६) श्रापाढ़ सुदि १० (ई० स० १०१६ ता० १४ जून) का एक छोटा सा लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि इसका द्वार दो व्यक्तियों ने मिलकर बनवाया था। इसके श्रातिरक्त इस मंदिर के तोरण, स्तंभ व मूर्तियों श्रादि पर कई छोटे-छोटे लेख खुदे हैं, जो वि० सं० १०३४ से १७४८ (ई० स० ६७८—१७०१) तक के हैं। इसका जीर्णोद्धार भी कई बार हुत्रा है।

सचियाय (सिचिका) माता का मंदिर मारवाड़ भर में पवित्र माना जाता है श्रीर दूर-दूर से लोग उसके दर्शन के लिए श्राते हैं। श्रोसवाल महाजन इस देवी को विशेष रूप से पूजते हैं। प्रायः वे लोग यहां विवाह के बाद दर्शनार्थ श्राते हैं श्रीर श्रपने बच्चों की मानता भी यहां श्राकर पूरी करते हैं।

<sup>(</sup>१) इसके विशेष विवरण के छिए देखों मेरी; भारतीय श्राचीन जिपिमाजा (ब्रितीय संस्करण); ए॰ १६३।

उक्त माता के मंदिर में वि॰ सं० १२३६ कार्तिक सुदि १ (ई॰ स॰ ११७६ ता॰ ३ श्रक्टोबर ) बुधवार, वि॰ सं० १२३४ (चैत्रादि १२३४ ) चैत्र सुदि १० (ई॰ स॰ ११७८ ता॰ ३० मार्च ) गुरुवार श्रीर वि॰ सं० १२४४ फालगुन सुदि ४ (ई॰ स॰ ११८६ ता॰ २२ फरवरी ) के छोटे-छोटे लेख हैं । दूसरे लेख से ज्ञात होता है कि सेठ गयपाल ने यहां पर चंडिका, शीतला, सचिका, सेमंकरी श्रीर चेत्रपाल की मूर्तियां स्थापित कराई थीं । इसका सभा मंडप स्तंभों पर स्थित है । इनके श्रितिरिक्त यहां हरिहर, सूर्य, पिष्पलादेवी श्रादि के विशाल श्रीर सुन्दर मंदिर भी हैं । श्रोसियां गांव से थोड़ी दूर पर कई स्मारक भी हैं, जिनमें से एक वि॰ सं० ८६४ (ई॰ स॰ ८३८) का है ।

उंस्तरा-यह जोधपुर परगने में जोधपुर से ३४ मील पूर्वोत्तर में है। यहां पर एक जीर्णशीर्ण प्राचीन जैन मंदिर त्रौर कुछ देविलयां (बीरों के स्मारक) हैं। देवलियों पर लेख खुदे हैं। एक देवली पर के वि॰ सं॰ १२३७ चैत्र विद ६ (ई॰ स॰ ११८१ ता॰ ६ मार्च ) सोमवार के लेख में गोहिल वंशीय राणा तिहुणपाल के साथ उसकी राणियों का सती होना लिखा है। दूसरी देवली पर के वि० सं० १२४८ (चैत्रादि १२४६) ज्येष्ठ वदि ६ (ई० स० ११६२ ता० ४ मई) सोमवार के लेख में गुहलोत्र (गहलोत) वंशी राणा मोटीखरा के साथ उसकी मोहिल राणी राजी के सती होने का उल्लेख है। मोहिल अथवा मोयल चौहानों की एक शाखा है, जिसका पहले नागोर श्रोर बीकानेर राज्य के कुछ भाग पर श्रधिकार था । तीसरे उक्केखनीय स्मारक पर वि० सं०१३४४ (चैत्रादि १३४४) वैशाख वदि ११ (ई० स० १२८८ ता० २६ मार्च) सोमवार के दो लेख हैं, जिनमें गहलोत वंशी मांगल्य (मांगलियो) शाखा के राव सीहा श्रीर उसके पुत्र टीया (टीडा) के साथ उनकी राणियों के सती होने का उल्लेख है। संस्कृत लेखदि में इसका नाम 'उंच्छत्रा' मिलता है, जिसका श्रपभ्रंश 'इंस्तरा' है।

बुचकला-बीलाड़ा परगने का यह गांव दो प्राचीन मंदिरों के

कारण महत्त्व का है। इनमें छोटा मंदिर शिव का है और वड़े को पार्वती का वतलाते हैं। बड़े मंदिर के वाहर के ताकों में नरिसंह और त्रिविक्रम की मूर्तियां हैं, जिससे अनुमान होता है कि यह विष्णु के किसी अवतार का मंदिर होना चाहिये। यह मंदिर अब नएप्राय हो गया है, किन्तु इसके सभामंडप के एक स्तंभ पर संभवतः वि० सं० ५०२ चैत्र सुदि ४ (ई० स० ६१६ ता० ६ मार्च) का एक लेख खुदा है, जो महाराजाधिराज परमेश्वर वत्सराज के पुत्र परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर नागभट (रघुवंशी प्रतिहार) का है। दूसरे (शिव) मंदिर में गणपित, नवप्रह आदि की मूर्तियां हैं। गभगृह के सामने की दीवार में एक लेख भी है, जो वि० सं० १२२४ (ई० स० ११६७) का है। यह विस गया है और अधिक महत्त्व का नहीं जान पड़ता।

पीपाड़—यह स्थान बुचकले से ६ मील उत्तर पूर्व में है। यहां पुरा-तत्त्व की दृष्टि से महत्त्व की तीन वस्तुरं—पी ग्लाद माता का मंदिर, विष्णु-मंदिर और गांव के बाहर का कुंड—हैं। इनमें से पहला प्राचीन है। इसके पीछे के एक ताक में कार्तिकेय की प्रतिमा है, जिससे अनुमान होता है कि यह मंदिर देवी का नहीं था। दूसरा मंदिर विष्णु का है, जो देवी के मंदिर से अधिक प्राचीन मालूम होता है। इस मंदिर के द्वार तथा स्तंभों का काम देखने से अनुमान होता है कि यह विकम की ६ वीं शताब्दी के आस-पास बना होगा, क्योंकि इसकी बनावट श्रोसियां के मंदिरों की बनावट से मिलती-जुलती है। इसमें शेषशायी की मूर्ति है।

मुंडाना—यह बीलाड़ा परगने में बीलाड़ा से २४ मील उत्तर में हैं। यहां ११ वी शताब्दी के त्रास-पास का बना एक सुन्दर मंदिर है। इसमें एक लिंग है, जिसकी पूजा होती है। लिंग के पीछे शित्र की मूर्ति है। प्रधान ताकों में महिषासुरमर्दिनी तथा गणपित की मूर्तियां हैं। पीछे के ताक में विष्णु के बुद्धावतार की मूर्ति है। गर्भ-गृह के बाहर के ताकों में श्रष्ट-दिक्पालों की मूर्तियां हैं।

बंदलू यह गांव बीलाड़ा से ३४ मील उत्तर में है । गांव से प्रायः

डेढ़ मील पूर्व में चांद बावड़ी नाम की प्राचीन बावड़ी है। इसके निकट के लेख से ज्ञात होता है कि यह बावड़ी राव चूंडा के छोटे पुत्रों में से कान्हा के पौत्र और भारमल के पुत्र हरदास की स्त्रो टाकणी (टाक, तक्तक वंश की) इन्द्रा-द्वारा बनवाई गई और वि० सं० १४६४ (चैत्रादि १४६४) फाल्गुन सुदि ४ (ई० स० १४३६ ता० २३ फ़रवरी) को बनकर सम्पूर्ण हुई।

गांव के मध्यभाग में पार्श्वनाथ का जैनमंदिर है। इसके सभामंडप के ऊपरी भाग को छोड़कर शेष सब श्रंश १४ वीं शताब्दी के आसपास का बना प्रतीत होता है।

गांव से आधे भीत उत्तर में बहुतसी देवितयां (वीरों के स्मारक)
हैं, जिनमें से कुछ पूर्णतया नवीन हैं। इनपर के लेख वि० सं० १०६८
(ई० स० १०११) से वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६२) तक के बहुधा
पंवारों के हैं, जिनमें से सब से प्राचीन वि० सं० १०६८ आषाढ़ सुदि ६
(ई० स० १०११ ता० १२ जून) का है। उसमें दिहतराज को महावराह
कहा है। अतपन संभव है कि वह सिन्ध में रहनेवाली 'वराहा' नाम की
प्राचीन राजपूत जाति का हो। पुरानी ख्यातों में भाटियों और बराहों के
बीच लड़ाई होने का उल्लेख मिलता है।

मेड़ता—यह मेड़ता परगने का मुख्य स्थान है। संस्कृत लेखादि में इसका नाम 'मेडन्तक' मिलता है, जिसका अपभ्रंश मेड़ता है। यह बहुत प्राचीन नगर है। मंडोर के प्रतिहार सामन्त बाउक के वि० सं० ८१४ (ई० स० ८३७) के लेख में उसके आठवें पूर्व पुरुष नागभट का मेडन्तक (मेड़ता) को अपनी राजधानी बनाना लिखा है। राव जोधा के पुत्र दूदा को यह स्थान जागीर में मिला था, जिससे उसके वंशज मेड़तिया कहलाये। इसे जैमल मेड़तिया से छीनकर मालदेव ने नष्ट अष्ट कर दिया था। अब यहां प्राचीन वस्तुओं में १२ वीं शताब्दी के आसपास के दो स्तंभ तथा कहती के मन्दिर के अन्दर की कुछ मूर्तियां अवशेष हैं।

मुसलमानों के समय की बहुत सी मसजिदें वरीरह यहां विद्यमान

हैं। मोची मसजिद में हि० स० १०८६ (वि० सं० १७३२ = ई० स० १६७४) का लेख खुदा है। नगर के बीच में बादशाह श्रोरंगज़ेब की बनवाई हुई जामी मसजिद है, जिसकी मरम्मत वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में धोकलींसह श्रादि ने करवाई थी।

यहां पर प्रायः १२ जैनमन्दिर हैं, जो नवीन हैं, परन्तु उनकी सूर्तियों पर वि० सं० १४४० से १८८३ (ई० स० १३६३ से १८२६ ) तक के लेख हैं। चोपड़ों के मंदिर में वादशाह जहांगीर श्रौर शाहज़ादा शाहजहां के समय का वि० सं० १६७७ ज्येष्ठ वदि ४ (ई० स० १६२० ता० ११ मई) गुरुवार का लेख है, जिससे पाया जाता है कि यह मंदिर चोपड़ा गोत्र के संघपति (संघवी) श्रासकरण-द्वारा वनवाया गया था।

एक मन्दिर में जोधपुर के राजा सूर्यासंह (स्रसिंह) के समय का वि॰ सं॰ १६४६ माघ सुदि ४ (ई॰ स॰ १६०३ ता॰ ७ जनवरी) शुक्रवार का लेख है। मेड़ता, प्रसिद्ध भक्त मीरां वाई का पीहर था और यहां का चारभुजा का मंदिर प्रसिद्ध है।

यहां के सोजितिया दरवाज़े की दीवार में फलोदी से लाकर एक लेख लगाया गया है, जो राणा करमसी के समय का वि० सं० १४०४ कार्तिक सुदि ११ (ई० स० १३४८ ता० २ नवंबर) रिववार का है।

मेड़ता के उत्तर और पश्चिम में छोटे-छोटे तालाब हैं। डागोलाई तालाब के बांध पर महाराजा सिंधिया के फेश्च कतान डी बौरवोन (De Bourbon) की क्रब्र है, जिससे पाया जाता है कि वह ई० स० १७६० ता० ११ सितम्बर (वि० सं० १८४७ भाद्रपद सुदि ३) को घायल हुआ और ता० १८ को ६१ वर्ष की अवस्था में मर गया। मेड़ते की यह लड़ाई मरहटों और राटोड़ों के बीच ई० स० १७६० (वि० सं० १८४७) में हुई थी।

पंडुखा—यह मेड़ता से ४ मील पश्चिम में है। गांव के बाहर पुराने मंदिरों के सामान से बना हुआ एक प्राचीन कुआँ है। इसपर दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के समय का वि० सं० १३४८ (चैत्रादि १३४६) वैशाख वदि ६ (ई० स० १३०२ ता० २० मार्च) का एक लेख है। मेड़ते में

उसने अपना फौजदार नियत किया था।

कुएँ के निकट एक माता का मंदिर है।

के किंद—यह स्थान मेड़ता से १४ मील दिन्तिण में हैं। अब यह जसनगर के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत लेखादि में इसका नाम 'किष्किन्धा' मिलता है, जिसका अपभ्रंश के किन्द है।

यहां ११ वीं शताब्दी के आसपास का बना प्राचीन शिवमन्दिर है, जिसके बाहर की प्रायः सब मूर्तियां नष्ट हो गई हैं। प्रधान ताक खाली है, केवल दित्रण श्रोर के ताक में हनुमान की नवीन मूर्ति है। ताकों पर सुंदर खुदाई का काम है, जिनमें श्रष्टिदक्पालों के श्रितिरिक्त श्रष्टमातकाश्रों की मूर्तियां तथा नृसिंह श्रोर नटेश्वर की मूर्तियां भी हैं। सभामंडप के एक ताक में बालक गोद में लिए हुए एक रमणी की मूर्ति है, जो संभवतः कृष्ण को गोद में लिए हुए यशोदा की सूचक हो। कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली श्रन्य घटनाश्रों के भी चित्र बहां श्रंकित हैं—जैसे पूतनावध, माखन-चोरी इत्यादि।

सभा-मंडप में ४ लेख हैं, जिनमें से एक नए हो गया है । सबसे प्राचीन लेख तीन खंडों का है, एक खंड में वि० सं० ११७६ (चैत्रादि ११७७) वैशाख सुदि १४ (ई० स० ११२० ता० १४ अप्रेल) गुरुवार चन्द्रग्रहण के दिन रजपूत (रांजपुत्र) राणा महीपाल तथा किष्किन्धा (केकिन्द) के चाहमाण (चौहान) रुद्र-द्वारा गुणेश्वर के निमित्त मेंट दिये जाने का उन्नेख हैं। दूसरे खंड में वि० सं० १२०० (चैत्रादि १२०१) चैत्र सुदि १४ (ई० स० ११४४ ता० २० मार्च) सोमवार को गुणेश्वर के निमित्त चोपदेव-द्वारा दी गई मेंट का उन्नेख है और तीसरे खंड में वि० सं० १२०२ (चैत्रादि १२०३) चैत्र सुदि १४ (ई० स० ११४६ ता० २८ मार्च) गुरुवार को राणी श्रीसांवलदेवी और राणक श्रीसाहणपाल-द्वारा दी गई मेंटों का ज्ञलग- श्रालग वर्णन है। दूसरा लेख किष्किन्धा (केकिन्द) के महामंडलीक श्रीराणक पीपलराज के समय का वि० सं० ११७८ चैत्र विद १ (ई० स० ११२२ ता० २४ फरवरी) का है। तीसरा लेख वि० सं० १२२४

(ई० स० ११६७) का है, जिसमें महामंडलेश्वर श्रीजसधरपाल तथा अन्य महाजनों द्वारा गुणेखर के निमित्त दान दिये जाने के अलग अलग उन्नेख हैं। अब यह मंदिर नीलकंड महादेव का है, परन्तु उपर्युक्त लेखों से यह स्पष्ट है कि १३ वीं शताब्दी में मूर्ति का नाम गुणेखर रहा होगा।

इसके निकट ही पार्श्वनाथ का जैनमंदिर है, जिसके सभामंडण तथा कुछ स्तंभों को छोड़कर, जो १३ वीं शताब्दी के छास-पास के वने प्रतीत होते हैं, शेष सभी श्रंश नवीन हैं, जैसा कि इसके एक स्तंभ के लेख से प्रकट है। यह लेख राठोड़वंशी मह्मदेव (मालदेव) के प्रपोत्र, उदयसिंह के पीत्र और स्रसिंह के पुत्र गजिसिंह के राज्य-काल का है। उदयसिंह के सम्बन्ध में इसमें लिखा है कि वन्चर (वावर) के वंशधर अकन्चर (अकचर) ने उसे 'शाही' (राजा) की उपाधि प्रदान की थी और वह बृद्ध राजा के नाम से प्रसिद्ध था। बृद्ध राजा से आशय 'मोटा राजा' का होना चाहिये, जिस नाम से वह आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर इसमें लिखा है कि नापा नाम के एक ओसवाल व्यक्ति ने, जो तीर्थयात्रा के निमित्त यहां आया था, वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) में इस मंदिर के मंडप आदि वनवाये। तीर्थकर की प्राचीन चरणचौकी पर वि० सं० १२३० (चैत्रादि १२३१) आषाढ सुदि ६ (ई० स० ११७४ ता० १० जून) का एक लेख है, जिसमें आनन्दस्रि की आज्ञा से विधि के मंदिर में मूलनायक की मूर्ति स्थापित किये जाने का उन्नेख है।

भवाल — यह स्थान मेड़ता से १२ मील दिल्ला में हैं। गांव के बाहर महाकाली का मंदिर है। यह पहले पंचायतन मंदिर था, पर श्रब चारों कोनों पर के देवालय नष्ट हो गये हैं। मंदिर के द्वार पर विष्णु की मूर्ति बनी है, जिसकी दाहिनी श्रोर ब्रह्मा श्रोर बाई श्रोर शिव हैं। ऊपर नवग्रह बने हैं।

<sup>(</sup>१) पंचायतन मंदिर में पांच मंदिर होते हैं — मुख्य मंदिर मध्य में श्रीर शेष चारों कोनों पर । विष्णु के पंचायतन मंदिर में मध्य का मुख्य विशाल मंदिर विष्णु का होता है श्रीर मंदिर की परिक्रमा के चारों कोनों में से ईशान कोण में शिव, श्राप्नेय में राण्पित, नैर्श्वस्य में सूर्य श्रीर वायब्य में देवी के छोटे छोटे मंदिर होते हैं।

भीतर बीस हाथोंवाली महाकाली की मूर्ति है, जिसकी बाई श्रोर ब्रह्माणी है। दोनों मूर्तियां नवीन प्रतीत होती हैं। बाहर के तीन ताकों में से एक में महिषासुरमर्दिनी, दूसरे में गणेश श्रौर पश्चिम के तीसरे ताक में एक छः हाथोंवाली मूर्ति है, जिसमें सूर्य, शिव एवं ब्रह्मा का मिश्रण पाया जाता है; क्योंकि ऊपर के दो हाथों में नाल सिहत कमल (नीचे के दाहिनी श्रोर के दोनों हाथ टूटे हें) श्रौर शेष में से एक में सर्प तथा दूसरे में सक हैं। सभामंडप के स्तम्भ सोलंकियों के समय के वने हैं। मंदिर के सामने दो देवालय हैं, जो सुरिचत दशा में हैं। इसमें वि० सं० ११७० (चैत्रादि ११७१) ज्येष्ठ विद १० (ई० स० १११४ ता० २ मई) का एक लेख है, जिससे यह श्रनुमान किया जा सकता है कि यह मंदिर १२ वीं श्राताब्दी से बाद का निर्मित नहीं है। वि० सं० १३८० माघ विद ११ (ई० स० १३२३ ता० २४ दिसंबर) के लेख से प्रतीत होता है कि उस समय इसका जीणोंद्वार हुआ होगा।

बीउन—यह स्थान भवाल से लगभग १८ मील पश्चिममें स्थित है।
यह पहले एक बड़ी भील के लिए प्रसिद्ध था, जो अब प्राय: सूख गई है।
इस भील के सम्बन्ध में एक दोहा प्रचालित है, जिसका आश्य यह है कि
इसे सांखला राजा ने बनवाया और उसकी पुत्री ने इस गांव को बसाया।
इस तालाब के पास एक बच्च के नीचे तीन प्राचीन स्तंभ हें, जिनमें से
एक पर वि० सं० १००२ (ई० स० ६४४) का लेख है, जिसमें कीर्तिस्तंभ
धनवाये जाने का उन्नेख है।

खवासपुरा—ऊपर श्राये हुए बीठन से ६ मील उत्तर-पिश्चम में यसा हुश्रा यह स्थान शेरशाह के सेनाध्यत्त खवासखां के नाम से प्रसिद्ध है, जो मालदेव की रूठीराणी का पीछा करते समय यहां ठहरा था। खवासखां की क्रब्र श्रौर उसके निवासस्थान के भग्नावशेष यहां श्रब तक विद्यमान हैं।

गांव से एक मील उत्तर पश्चिम में १४ वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ महादेव का मन्दिर है।

फलोदी -यह स्थान भेड़ता ज़िले में मेड़ता रोड स्टेशन से एक मील दूरी पर बसा हुआ है। प्राचीन लेखादि में इसका नाम 'फलबर्दिका' मिलता है।

गांव के वाहर दो प्राचीन मंदिर हैं। पार्श्वनाथ का मंदिर पिश्चम में हैं। श्राश्चिन मास में यहां प्रतिवर्ष वड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर-दूर के लोग श्राकर सम्मिलित होते हैं। मंदिर के सामने दोनों तरफ़ एक-एक संगमरमर की शिला लगी है, जिसपर लेख खुदे हैं। एक लेख वि॰ सं० १२२१ मार्गशीर्ष सुदि ६ (ई० स० ११६४ ता० २१ नवंचर) का है, जिसमें पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए पोरवाड़ रूपमुनि एवं भंडारी दसाढ़ा श्रादि की दी हुई भेटों का उल्लेख है। दूसरे लेख में संवत् नहीं है। इसमें सेठ मुनिचन्द्र-द्वारा उत्तानपट्ट वनाये जाने का उल्लेख हैं। सभा-मंडप के एक कमरे के ताकों में कुछ मूर्तियां रक्खी हैं, श्रीर वहां समयसरण (समोसरण) तथा नन्दीश्वर द्वीप की रचनाएं हैं, परंतु ये नवीन शैली की हैं।

व्रह्माणी का मंदिर गांव के पूर्व में है श्रीर ११ वीं शताब्दी के श्रास-पास का बना हुश्रा जान पड़ता है। सभा-मंडप का बाहरी भाग तथा शिखर नया है, परन्तु भीतर के स्तम्भ एवं बाहरी दीवारें बहुधा पुरानी हें। नये बने हुए तीतों ताकों में से एक में नृसिंह श्रीर दूसरे में बराह की मूर्ति है। तीसरे में एक श्राठ हाथोंबाली मूर्ति है, जिसके छः हाथ श्रब नष्ट हो गये हैं, जो सम्भवतः फलवर्दिका देवी की हो। वर्त्तमान ब्रह्माणी की मूर्ति नवीन है।

मंदिर के स्तंभों पर कई लेख हैं। सबसे प्राचीन लेख में संवत् नहीं है श्रीर फलवर्द्धिका देवी का उल्लेख है। दूसरा वि० सं० १४६४

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य में फलोदी नाम के दो स्थान होने के कारण इसकी 'पार्श्वनाथ की फलोदी' कहते हैं, क्योंकि यहां पार्श्वनाथ का जैनमंदिर मुख्य है। इसी नाम का दूसरा स्थान फलोदी परगने में पोकरण के निकट होने से 'पोकरण फलोदी' कहा जाता है।

भाद्रपद सुदि ४ (ई० स० १४० ता० २६ त्रगस्त ) का लेख किसी तुग-लक वंश के सुलतान के समय का है, जिसमें फलोदी के मंदिर के जीएँ।-द्धार किये जाने का उल्लेख है। तीसरा लेख वि० सं० १४३४ (चैत्रादि १४३६) चैत्र सुदि १४ (ई० स० १४७६ ता० ६ श्रप्रेल ) का मारवाड़ी भाषा में है, जिसमें मंदिर के जीएँ। द्धार किये जाने का उल्लेख है।

इस मंदिर की दित्तण श्रोर पास ही एक श्रौर मंदिर है, जो किसी श्रन्य प्राचीन मंदिर के सामान से बनाया गया जान पड़ता है। इस के प्रधान ताकों में कुबेर, त्रिविकम श्रौर गणेश की मूर्तियां हैं। सुरित्तत मूल शिखर के श्रंश ११ वीं शताब्दी के श्रासपास के बने प्रतीत होते हैं।

किंसिरिया—यह छोटा सा गांव परवतसर परगने में हैं। इसके पास की एक पहाड़ी पर किंसिरिया अथवा कैवासमाता का मंदिर है, जो प्राचीन हैं। इसमें वि० सं० १०४६ (ई० स० ६६६) का एक संस्कृत लेख है, जो चौहान राजा दुर्लभराज और उसके सामंत दधीचक (दिहया)-वंशी चच का है। उसमें दुर्लभराज को सिंहराज का पुत्र और वाक्पित-राज का पौत्र बतलाया है। इसी तरह दिहया चच को वैरिसिंह का पुत्र और मेचनाद का पौत्र कहा है। इस मंदिर के पास कई स्मारक स्तंभ भी हैं, जिनमें से एक दिहया कीर्तिसिंह (कीत्) के पुत्र विक्रम का वि० सं० १३०० ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० १२४३ ता० १ जून) सोमचार का है, जिससे अनुमान होता है कि बुचकले के आसपास का प्रदेश चौहानों के सामंत दिहयों के अधिकार में था।

सांभर —यह इस नाम के परगने का मुख्य स्थान है और सांभर की खारी भील के दिल्ला पूर्वी तट पर है।

यह स्थान बहुत प्राचीन है। यहां की मीठे पानी की नालियासर नाम की भील के निकट कुछ टीले थे। जयपुर के प्रसिद्ध डा० टी० एच० हेन्डली के आदेशानुसार वहां खुदाई कराने पर पुरातत्त्व सम्बन्धी कुछ वस्तुएं मिली, जो जयपुर राज्य के अजायबघर में सुरिच्चत हैं। इनमें मंदिरों के शिखर, अकीक आदि के दाने, पकाई हुई मिट्टी की बनी मनुष्यों श्रीर जानवरों की सूर्तियां एवं कुछ प्राचीन तांवे के सिक्के श्रादि उन्नेखनीय हैं। डा० हेन्डली का यह अनुमान कि ये वस्तुएं बौद्धों से सम्वन्ध रखती हैं, ठीक नहीं है। वहां से मिली हुई पकाई हुई मिट्टी की सूर्तियों में से एक ऐसी है, जिसके एक वड़ा सिर श्रीर छः छोटे सिर हैं श्रीर यूप (यज्ञस्तम्म) भी वना है। उसके नीचे ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के श्रास-पास की लिपि में 'इन्दसमस' (इन्द्रशम्मेणः) लेख है। इससे यह निश्चित है कि ये सूर्तियां श्रादि ब्राह्मण (वैदिक) धर्म से सम्वन्ध रखती हैं। संस्कृत लेखों में इसका नाम शाकम्भरी मिलता है, जिसका अपभंश सांभर है। यह नगर चौहानों की पुराकी राजधानी था। इसी से चौहानों का सामान्य विरुद्द शाकम्भरीश्वर (संभरीराय) हुआ।

सांभर चौहानों की मूल राजधानी होने के कारण पीछे से उनके अधिकार का सांभर, अजमेर आदि का सारा प्रदेश सपादलच्च कहलाने लगा, जिसको भाषा में सवालक या श्वालक कहते थे। जिस समय चित्तोड़ के पूर्व के हलाक़ों पर चौहानों का राज्य था, उस समय मांडलगढ़ (मेवाड़) का क़िला भी सपादलच्च में गिना जाता था। अब भी जोधपुर राज्य का नागोर परगना सवालक या श्वालक कहलाता है, जो सपादलच्च का अपश्चेश है।

सांभर से कुछ मील दूर शाकम्भरीदेवी का प्राचीन मंदिर है, जिसका कई बार जी लें द्वार हो चुका है। यह देवी चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। दूसरा उल्लेखनीय मंदिर देवयानी (देवदानी) का है, जिसके पास एक कुंड भी है।

गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ने सांभर श्रौर श्रजमेर के चौहान राजा श्रणीराज (श्राना) पर विजय पाई थी। उसके समय का एक बिगड़ी हुई दशा का लेख सांभर के एक कुएं में लगा हुआ मिला है। चौहानों के पीछे यहां मुसलमानों का श्रधिकार हुआ। श्रनन्तर कुछ समय तक यह प्रदेश मेवाड़ के महाराणा मोकल श्रौर कुंभा के श्रधिकार में रहा। कुछ दिनों तक मारवाड़ के राव मालदेव के श्रधीन रहकर यह पुनः मुसलमानों के हाथ में चला गया, जिनसे मेवाड़ के महाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय) की सहायता से मारवाड़ के महाराजा श्रजीतिसिंह श्रीर
जयपुर के महाराजा जयसिंह (दूसरा) ने इसे फिर श्रपने हाथ में ले लिया।
इसिलिए सांभर शहर जोधपुर श्रीर जयपुर के सिमलित श्रधिकार में हैं।
इसी तरह सांभर की खारी भील का श्रनुमान दो तिहाई श्रंश जोधपुर का
श्रीर एक तिहाई श्रंश जयपुर का है, जहां सालाना कई लाख टन नमक
वनता है। श्रव तो यह भील श्रंग्रेज़ सरकार के पास ठेके पर है, जिसके
एवज़ में प्रतिवर्ष ४ लाख रुपये जोधपुर को श्रीर २ लाख रुपये जयपुर
को मिलते हैं।

डीडवाना—यह इसी नाम के परगने का मुख्य स्थान है। यह गुर्जिएता मंडल या गुर्जिएता भूमि (प्राचीन गुजरात) का एक विषय (ज़िला) था, ऐसा रघुवंशी प्रतीहार राजा भोजदेव के वि० सं० ६०० (ई० स० ८३४) के दानपात्र से पाया जाता है। चित्तोड़ के कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति से झात होता है कि यह प्रदेश महाराणा कुम्भा के आधीन था और वह यहां के नमक की खान से कर लिया करता था।

सिवा—यह स्थान डीडवाणा से लगभग ७ मील उत्तर-पूर्व में हैं।
यहां के एक प्राचीन मन्दिर से रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम)
का एक दानपत्र वि० सं० ६०० फाल्गुन सुदि १३ (ई० स० ८४४ ता० ६
फरवरी) का मिला है। यह ताम्रपत्र इस समय राजपूताना म्यूज़िश्रम्
(श्रजमेर) में सुरिच्ति है।

नागोर—यह इसी नाम के परगने का मुख्य स्थान है छौर राजपूताना के बहुत प्राचीन नगरों में से एक है। संस्कृत लेखों में इसको अहिछ्त्रपुर या नागपुर लिखा है। नागपुर का अर्थ नागों (नागवंशियों) का नगर है और अहिछ्त्रपुर का अर्थ है 'अहि (नाग) है छुत्र (रह्मा करनेवाला) जिस नगर का'। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के सूचक हैं। अतएव यह नगर प्राचीन काल में नागवंशियों का बसाया हुआ या उनकी राजधानी होना चाहिये। पुराने समय में श्रिह्छत्रपुर जांगल देश की राजधानी थी श्रीर चौहानों का पूर्वज सामन्त यहीं का स्वामी था, ऐसा बीजोल्यां (मेवाड़) के वि० सं०१२२६ फाल्गुन बदि ३ (ई० स०११७० ता० ४ फ़रवरी) गुरुवार के शिलालेख से झात होता है। यहीं से जाकर चौहानों ने सांभर को श्रपनी राजधानी बनायाथा। प्राचीन काल में चौहानों के अधिकार का सारा प्रदेश श्रथीत् सांभर, श्रजमेर श्रादि का राज्य सपादलच्च (सवालक) कहलाता था श्रीर श्रव तक जोधपुर राज्य का नागोर परगना 'श्वाळक' कह-लाता है।

अजमेर पर मुसलमानों का आधिपत्य होने के कुछ समय बाद नागोर पर भी उनका अधिकार हो गया। तब से प्राचीन मन्द्रिरादि नष्ट किये जाने लगे।

यहां हिन्दू मंदिर बहुत हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश नये हैं। प्राची-नता की दृष्टि से एक ही हाते में पास-पास बने हुए शिव तथा मुरलीधर के मंदिर महत्व के हैं। इनके स्तम्भ श्रादि पुराने हैं, शेष काम नया है। शिवमंदिर, में फ़र्श से २४ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिव-लिंग आता है।

तीसरा बरमायां का मन्दिर है, जो योगिनी का माना जाता है। इसके प्राचीन स्तम्भों पर सुन्दर खुदाई का काम है। इनमें से तीन पर लेख खुदे हुए थे, जिनमें से एक तो बिगाड़ दिया गया है, शेष दो पर वि० सं० १६१८ चेत्र छुदे १३ (ई० स० १४६१ ता० १२ मई) और वि० सं० १६४६ चेत्र सुदि १३ (ई० स० १६०२ ता० २४ मार्च) के लेख हैं। मुसलमानों के समय के यहां बहुत से लेख हैं, जिनमें से सबसे पुराना मुहम्मद तुग्रलक के समय का एक दरवाज़े पर खुदा है (सन् अस्पष्ट है)। यहां पर बाद्याह अक्तबर के समय के तीन लेख हैं, जिनमें से एक हि० स० ६७२ (वि० स० १६२१-२२ = ई० स० १४६४-६४) का इसनकुलीखां की मसजिद में, दूसरा हि० स० ६८४ (वि० सं १६३४ = ई० स० १४७७) का अकबरी मस जिद में और तीसरा हसनकुलीखां के बनवाये हुए फ़ब्बारे पर है। 'आईन-इ॰ अकबरी' आदि प्रन्थों का रचयिता अकबर का प्रीतिपात्र अबुलफज़ल

श्रीर उसका आई शेख फ़ैज़ी नागोर के रहनेवाले शेख मुवारक के बेटे थे।

शाहजहां के समय का एक लेख हि० स० १०४७ ता० २ ज़िल्हिज (वि० सं० १६६४ वैशाख सुदि ३ = ई० स० १६३ = ता० ७ अप्रेल) का किले के एक मकान में और दूसरा हि० स० १०४६ (वि० सं० १७०३ = ई० स० १६४६) का ताहिरख़ां की मसजिद में है।

श्रीरंगज़ेव के समय के तीन लेख हैं, जिनमें से सबसे पहला हि० स० १०७१ (वि० सं० १७१७-१८=ई० स० १६६०-६१) का है श्रीर दूसरा हि० स० १०७६ (वि० सं० १७२२-२३ = ई० स० १६६४-६६) का, जिसमें राव श्रमरसिंह के बेटे रायसिंह-द्वारा ज्ञानी तालाब बनवाये जाने का उन्नेख है।

गुजरात के सुलतान मुज़फ्फरख़ां ने श्रपने भाई शम्सख़ां को नागोर की जागीर दी थी, जिसने वहां श्रपने नाम से शम्स मसजिद श्रीर शम्स तालाव वनवाये । उसके पीछे उसका बेटा फ्रीरोज़ख़ां वहां का स्वामी हुश्रा, जिसने वहां एक बड़ी मसजिद वनवाई, जिसको महाराणा कुम्भा ने नागोर विजय करते समय नष्ट कर दिया ।

जब महाराजा अजीतसिंह अपने छोटे पुत्र वस्तसिंह के हाथ से मारा गया तो महाराजा अभयसिंह ने नागोर की जागीर वस्तसिंह को दे दी। जैनरल कर्निधाम लिखता है कि वादशाह औरंगजेब ने जिसने मंदिर

यहां तोड़े उनसे श्राधिक मसजिदें वक्ष्तिसंह ने तोड़ीं। इसी कारण यहां के कई फ़ारसी लेख शहरपनाह की चुनाई में उल्टे-पुल्टे लगे हुए श्रव तक विद्यमान हैं।

गोठ—नागोर से २४ मील उत्तर-पूर्व में गोठ और मांगलोद गांवों की सीमा पर गोठ के निकट दिधमित माता का प्राचीन मंदिर है। इस देवी के नाम से इसके आसपास का प्रदेश 'दिधमित चेत्र' कहलाता है। यहां से निकले ब्राह्मण, राजपूत, गूजर और जाट कमशः दाहिमा ब्राह्मण, दाहिमा राजपूत, दाहिमा गूजर और दाहिमा जाट कहलाते हैं। वे सब उक्त माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। इस जीर्ण-शीर्ण मंदिर के सम्बन्ध का

एक शिलालेख गुप्त संवत् २८६ (वि० सं० ६६४ श्रावण विद १३ = ई० स० ६०८ ता० १६ जुलाई) का मिला है। यह जोधपुर राज्य में मिलनेवाले लेखों में सब से पुराना है।

फलोदी—यह फलोदी परगने का मुख्य स्थान है। संस्कृत शिला-लेखों में इसका भी प्राचीन नाम फलवर्द्धिका और विजयपुर मिलता है।

प्राचीन स्थानों में यहां के कल्याण्याय तथा शान्तिनाथ के मंदिर एवं कोट उद्घेखनीय हैं। कल्याण्याय के मंदिर का सबसे प्राचीन लेख निज मंदिर के बायें स्तंभ पर महाराज पृथ्विदिय (पृथ्वीराज चौहान) श्रीर उसके मंडलेश्वर राणा कतीय (पंवारवंशीय पाल्हण का पुत्र) के समय का वि० सं० १२३६ (चैत्रादि १२३७) प्रथम श्राषाढ सुदि १० (ई० स० १९८० ता० ४ जून) बुधवार का है, जिसमें उक्त मंडलेश्वर-द्वारा दान दिये जाने का उन्नेख है। एक दूसरा लेख इसी मंदिर के सामने एक पत्थर पर महाराजाधिराज महाराजा जसवंतिसिंह (जोधपुर) के समय का वि० सं० १६६६ श्राषाढ सुदि २ (ई० स० १६३६ ता० २२ जून) श्रानिवार का है, जिसमें मंदिर के सामने जैमल के पुत्र मुंहणीत नयण्यिह (नैणसी, प्रसिद्ध ख्यात लेखक) श्रीर नगर के सकल महाजनों एवं ब्राह्मणों द्वारा रङ्गमंडण वनवाये जाने का उन्नेख है।

उपर्युक्त मन्दिर के हाते में एक छोटे कमरे के भीतर सूर्य की सूर्ति के श्रासन पर महाराजाधिराज महाराजा भीवासिंघ (भीमसिंह, जोधपुर) के समय का वि० सं० १८४२ (शक सं० १७१७) श्रापाट सुदि ४ (ई० स० १७६४ ता० २१ जून) रविवार का लेख है, जिसमें माहेश्वरी गोत्र के भवड शाखा के साह परमानन्द श्रोर उसके पुत्र धनक्रप श्रादि के द्वारा उक्त मूर्ति के स्थापित किये जाने का उन्नेख है।

शान्तिनाथ के जैनमंदिर की दीवार पर महाराजा गजसिंह (जोधपुर) श्रौर उसके पुत्र कुंवर श्रमरसिंह के समय के (जब मुंहणोत जैमल मुख्य मंत्री था) वि० सं० १६८६ मार्गशीर्व सुदि १३ (ई० स० १६३२ ता० २८ नवंवर) बुधवार के दो लेख हैं, जिनमें उपर्युक्त मंदिर के जीगोंद्वार किये जाने का उल्लेख है।

यहां का गढ़ भी दर्शनीय है। इसमें पांच लेख हैं। पहला गढ़ के भीतरी द्वार पर जोधपुर के स्वामी राठोड़ राय श्रीस्रजमल (सूजा) के पुत्र नरसिंहदेव (नरा) के समय का वि० सं० १४३२ वैशाख वदि २ (११२) (ई० स० १४७४ ता० ३ अप्रेल) सोमवार का है, जिसमें उक्त पोल (द्वार) के निर्माण किये जाने का उल्लेख है। दूसरा गढ़ के बाहरी दरवाज़े के एक स्तम्भ पर वि॰ सं०१४७३ मार्गशीर्ष सुदि १० (ई० स०१४१६ ता॰ ४ दिसंबर ) गुरुवार का है, जिसमें राठोडवंशीय महाराज नरासिंह (नरा) के पुत्र महाराव हम्मीर-द्वारा वनवाये हुए उपर्युक्त द्वार के स्तम्भों के जीगोंद्धार होने का उल्लेख है। गढ की बाहरी दीवार पर दो लेख हैं, जिनमें से एक महाराजाधिराज महाराजा रायसिंह ( बीकानेर ) के समय का वि० सं० १६४० (चैत्रादि १६४१) श्राषाढ सुदि ६ (ई० स० १४६४ ता० १६ जून) रविवार चित्रा नक्त्र का तथा दूसरा महाराजाधिराज महाराजा जसवंतर्सिइ (जोधपुर) श्रीर महाराजकुमार पृथ्वीसिइ के समय का वि॰ सं॰ १७१४ वैशाख सुदि ४ (ई॰ स॰ १६४८ ता॰ २७ अप्रेल ) मंगल-बार का है। इनमें भुज ( बुर्ज ) तथा जैयल के पुत्र मुंहणीत मंत्रीश्वर सामकरण श्रौर साहणी जगन्नाथ खी "वत-द्वारा उक्त दीवार बनवाये जाने का उन्लेख है। पांचवां लेख महाराजा विजयसिंह और कुंवर फ़तहसिंह के समय का वि सं०१८०६ माघ विद १ (ई० स०१७४३ ता० २० जनवरी) का है, जो गढ़ की बाहरी दीवार पर है श्लीर जिसमें जोगीदास की पराजय तथा मृत्यु का उल्लेख है। इसका आशय यह है कि जोगीदास गढ़ पर क्राबिज़ हो गया था, जिससे महाराजा ने फ़ौज भेजकर सुरंग लगाकर कोट तोड़ा, जिसमें जोगीदास मारा गया।

नगर के राणीसर तालाब के किनारे के कीर्तिस्तंभ पर वि० सं० १४८६ (द्वितीय) भाद्रपद सुदि ६ (ई० स०१४३२ ता० ८ सितंबर) रविवार का एक अपूर्ण लेख है, जिसमें राठोड़वंशीय महाराजा स्र्रजमल (राव स्जा) का नाम दिया है। कहा जाता है कि यह नगर राव स्जा के पुत्र नरा ने वसाया था। वि० सं० १६०४ (ई० स० १४४७) के लगभग राव मालदेव (राठोड़ ) ने इसे छल करके डूंगरसी के हाथ से छीन लिया और पन्द्रह वर्ष तक यहां राज्य किया। अनन्तर यह रावल हरराज (जैसलमेर) के पुत्र भाखरसी के अधिकार में चला गया, जिससे लेकर वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७८) में अकवर ने इसे बीकानेर के राजा रायसिंह को दे दिया, जिसके राज्य में यहां शान्ति और समृद्धि का निवास रहा। किर वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१४) में जहांगीर ने इसे जोधपुर के राजा स्रासंह को दे दिया, जिसने यहां का इन्तज़ाम करने के लिए प्रसिद्ध ख्यातकार नैण्सी के पिता मुह्र-णोत जैमल को यहां का हाकिम बनाया।

कराड़—मालानी परगने के मुख्य स्थान बाडमेर से अनुमान १६ मील उत्तर-पश्चिम में हाथमा गांव के निकट अब किराड़ नामक प्राचीन नगर के खंडहरमात्र अवशेष हैं। यहां आबादी विलकुल नहीं हैं। शिलालेखों में इसका प्राचीन नाम 'किराटकूप' मिलता है, जिसका अपभंश किराड़ हुआ है। यहां पर पांच मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिनमें शिवमंदिर मुख्य हैं और वह कुछ अच्छी स्थिति में हैं। उसमें खुदाई का बहुत सुन्दर काम हुआ है। द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियां खुदी हैं तथा उसके ऊपर के भाग में ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की एक सम्मिलित मूर्ति हैं जिसके एक सिर और दस हाथ हैं। दो हाथ सूर्य के, चार ब्रह्मा और चार विष्णु के), जिनमें से कुछ टूट गये हैं। सूर्य के दोनों हाथों में कमल, विष्णु के आयुधों में से गदा और चक्र हैं तथा ब्रह्मा के आयुधों में से सुब है। ब्राहर के ताकों में भैरव, नटेश और चामुंडा की मूर्तियां हैं।

यहां पर तीन शिलालेख हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १२०६ (ग्रमांत) माघ (पूर्णिमांत फाल्गुन) विद १४ (ई० स० ११४३ ता० २४ जनवरी) शनिवार का गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का है। यह लेख भी बहुत बिगड़ी हुई दशा में है। दूसरा वि० संवत् १२१० म्राश्विन सुदि १ (ई० स० ११६१ ता० २१ सितम्बर) गुरुवार का है, जिसमें परमार सिंधुराज से लगाकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी थी, परन्तु लेख के विगड़ जाने से कुछ नाम जाते रहे हैं। ये परमार गुजरात के सोलंकियों के अधीन थे और सोमेश्वर सोलंकी कुमारपाल का सामंत था। तीसरा वि० सं० १२३४ कार्तिक सुदि १३ (ई० स० ११७८ ता० २६ अक्टोबर) का गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरा) और उसके सामन्त महाराज-पुत्र मदनब्रह्मदेव (चौहान) का है।

उपर्युक्त मंदिर के निकट ही एक दूसरा शिवमंदिर था, जिसका अधिकांश भाग नए हो गया है। इसके वाहरी ताकों में ब्रह्मा, शिव और विष्णु की मूर्तियां हैं। यहां से कुछ दूरी पर दो और मंदिर हैं, जो उपर्युक्त दूसरे मंदिर के समान हैं। पांचवां मंदिर विष्णु का है, जिसका अधिकांश भाग टूट गया है। सभामंडप किसी तरह बचा हुआ है। इसके ताकों में विष्णु की मूर्तियां हैं, जिनमें एक गरुड़ाक्रढ़ विष्णु की त्रिमूर्ति है, जिसमें मध्य का मुख विष्णु और पार्श्व के दुखों में से एक नृत्तिह तथा दूसरा वराह का है। मंदिर तथा इसकी मूर्तियों में खुदाई का काम वड़ा सुन्दर है।

जूना—हातमा (किराडू) से लगभग १२ मील दिल्ला पूर्व में जूना गांव है, जिसे जूना वाड़मेर भी कहते हैं। इसके पास की पहाड़ी पर एक किला था, जिसके कोट के भग्नावशेष ही यत्र-तत्र श्रव विद्यमान हैं। जूना से दो मील के श्रंतर पर तीन जैन मंदिरों के भग्नावशेष हैं, किन्तु वे प्राचीन नहीं हैं। उनमें से एक के, जो सबसे वड़ा है, सभामंडप के एक स्तंभ पर ४-४ लेख खुदे हैं, जिनमें से दो महत्व के हैं। पहला लेख वि० सं० १३४२ (चैत्रादि १३४३) वैशाख सुदि ४ (ई० स० १२६६ ता० प्र श्रप्रेल) का है, जिसका सम्बंध वाड़मेर में राज्य करनेवाले महाराजा श्रीसामंतासिंह-देव चौहान (जालोर) से हैं। दूसरा लेख वि० सं० १३४६ कार्तिक (ई० स० १२६६ श्रक्टोवर) का है, जिससे ज्ञात होता है कि यह मंदिर श्रादिनाथ का था।

चोटण-यह जूना से दक्तिण-पश्चिम में २४ मील की दूरी पर बसा

है। इसके पास की पहाड़ी पर तीन मंदिरों के भग्नावशेष हैं। इनमें से पहले के मंडप के स्तंभों पर लेख खुदे हैं, जिनमें से एक श्रीकान्हडदेव चौहान (जालोर) के समय का वि० सं० की १४ वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के सभामंडप के कोने में एक छोटा सा मंदिर है, जिसके द्वार के दोनों पाश्वों पर विष्णु के—वराह, वामन, वुद्ध और किल्क श्रादि—श्रवनारों की मूर्तियां हैं। इसके समीप ही उत्तर में एक छोटा सा लकुलीश का मंदिर है, जिसके स्तंभों श्रादि की वनावट से यह ११ वीं शताब्दी का बना हुआ प्रतीत होता है। गर्भगृह के द्वार पर लकुलीश की मूर्ति है। इस मंदिर के वाहर के एक स्तंभ पर वि० सं० १३६४ पौष सुदि ६ (ई० स० १३०० ता० १६ दिसंवर) गुरुवार का लेख है, जिससे पाया जाता है कि लकुलीश (पाशुपत) संप्रदाय के साधु उत्तमराशि के शिष्य धर्मराशि ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वनावट देखते हुए तीसरे शिवमंदिर का समय भी वही है, जो ऊपर के दोनों मंदिरों का है, किन्तु वहां पर कोई लेख नहीं मिला।

जसोल-यह स्थान मालानी परगने में मालानी से अनुमान ४२ मील पूर्व में लूगी नदी के किनारे पर है।

यहां के प्राचीन मंदिर सुरिच्चत हैं। ठाकुरजी का मंदिर प्राचीन मंदिरादि के पत्थरों से बनाया गया है। सभामंडप में लगे हुए पत्थर पर वि॰ सं० १२४६ कार्तिक विद २ (ई० स० ११८६ ता० २८ सितंबर) का एक लेख खुदा है, जिसमें सहदेव के पुत्र सोनिंग-द्वारा तीसरे तीर्धकर संभवनाथ की दो मूर्तियां बनवाने का उज्जेख है। कहा जाता है कि ये दोनों मूर्तियां पहले खेह (खेड) के महावीर स्वामी के मन्दिर में थीं। एक दूसरे स्तम्भ पर वि० सं० १२१० श्रावण विद ७ (ई० स० ११४३ ता० १४ जुलाई) का लेख है।

जैनमंदिर को दादा-देरा कहते हैं। यहां रावल श्रीवीरमदेव के समय का वि० सं० १६८६ कार्तिक (चैत्रादि १६६० भाद्रपद) वदि २

<sup>(</sup>१) इसके विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ १, (प्रथम संस्करण); पृ॰ ३३७।

(ई० स० १६३३ ता० ११ श्रगस्त) रविवार उत्तरा (भाद्रपद) नद्मत्र का एक लेख है। संभव है यह मल्लीनाथ का वंशधर हो, जो मल्लागी का स्वामी था।

नगर—जसोल से ३ मील दिल्ला-पश्चिम में खुश्क, बीहड़ प्रदेश में बसा हुआ अब यह एक बीरान गांव है। इसका प्राचीन नाम बीरमपुर था। यहां तीन जैन तथा एक विष्णु का मंदिर है।

जैन मंदिर पार्श्वनाथ, ऋषभदेव तथा शान्तिनाथ के हैं। इन मंदिरों की दीवारें प्राचीन हैं और १४ वीं शताब्दी के आसपास की जान पड़ती हैं। इनमें बहुत से लेख हैं, जिनमें से अधिकांश बार-बार पुताई होने के कारण अस्पष्ट हो गये हैं। ऋषभदेव के मंदिर में एक लेख रावल कुशकण के समय का वि० सं० १४६८ (चैत्रादि १४६६) वैशाख सुदि ७ (ई० स० १४१२ ता० २२ अप्रेल) गुरुवार पुष्य नज्ञत्र का है, जिसमें जैनों-द्वारा इसके रंगमंडप के निर्माण किये जाने का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि पहले यह मन्दिर विमलनाथ का था। इसी मंदिर का एक दूसरा लेख रावल मेघराज के समय का वि० सं० १६३७ (चैत्रादि १६३८), शाके १४०२ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १४८१ ता० ६ अप्रेल) गुरुवार रोहिणी नज्ञत्र का है। तीसरा लेख वि० सं० १६६७ (चैत्रादि १६६८), शाके १४३२ (१३३) द्वितीय आषाढ सुदि ६ (ई० स० १६११ ता० ४ जुलाई) शुक्रवार उत्तरा फाल्गुणी नज्ञत्र का रावल तेजसी के समय का है।

शांतिनाथ के मंदिर में एक लेख रावल मेघराज के समय का वि॰ सं॰ १६१४ मार्गशीर्ष वदि २ (ई॰ स॰ १४४७ ता॰ ८ नवम्बर) का है।

पार्श्वनाथ के मंदिर में रावल जगमाल के समय के दो लेख हैं, जिनमें से एक वि॰ सं॰ १६८१ चैत्र विदे ३ (ई॰ स॰ १६२४ ता॰ १४ फ़रवरी) सोमवार हस्त नचत्र का और दूसरा वि॰ सं॰ १६७८ (चैत्रादि १६७६), शाके १४४४ द्वितीय भ्राषाढ सुदि २ (ई॰ स॰ १६२२ ता॰ ३० जून) रविवार का है।

विष्णुमंदिर रण्छोड़जी का है। इसके एक ताक में हाथियों की लड़ाई श्रंकित है, जिसके ऊपर वि० सं० १६८६ चैत्र विद ७ (ई०स०१६३०

ता॰ २२ फ़रवरी ) मंगलवार का एक लेख है, जिसमें महारावल जगमाल-द्वारा इसके बनवाये जाने का उल्लेख है। इसमें इस राजा के पूर्वजों की नामावली भी दी है।

खेड़—यह नगर से ४ मील उत्तर में लूणी नदी के किनारे पर बसा है।यह प्राचीन काल में राठोड़ों की राजधानी थी। पहले यह स्थान गोहिल-राजपूतों के अधिकार में था, जिनके डाभी मंत्रियों ने उनसे असंतुष्ट हो राठोड़ों को बुलवाया, जो गोहिलों की हत्या कर यहां के स्वामी बन बैठे। अब यह एक छोटा सा गांव रह गया है। प्राचीन नगर के भग्नावशेष अब भी यहां विद्यमान हैं।

यहां रणाञ्चोड़ जी का प्राचीन मंदिर है, जो चारों तरफ़ टूटे-फूटे पत्थरों की दीवार से घिरा है। इसके कितने ही स्तम्भ १० वीं शताब्दी के श्रीर कितने ही १२ वीं शताब्दी के श्रासपास के वने हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर के द्वार पर गरुड़ की मूर्ति है, जिसके ऊपरी भाग में नवग्रह श्रंकित हैं। बाहरी भाग में दिक्पालों की मूर्तियां हैं। पास में ब्रह्मा श्रीर भैरव के मंदिर हैं। चौक के दिन्तण-पूर्वी किनारे के प्राचीन देवालय में शेषशायी की पुरानी मूर्ति है।

इस मंदिर से आध मील दित्तिण में १२ वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ एक महादेव का मंदिर है। इसके सिवाय यहां एक और भी प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मंदिर है।

सांचोर—उक्त नाम के परगने का मुख्य स्थान सांचोर जोधपुर से १४० मील दिल्ला-पिश्चम में लूणी नदी के किनारे पर वसा है। शिलालेखादि में इसका प्राचीन नाम 'सत्यपुर' मिलता है। पहले यह प्रदेश आबू के परमारों के अधीन था और वे (परमार) गुजरात के सोलंकियों के सामंत थे। सांचोर परगने के वालेरा गांव से गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज (प्रथम) का वि० सं० १०४१ माघ सुदि १४ (ई० स० ६६४ ता० १६ जनवरी) शनिवार का एक दानपत्र मिला है, जिसमें सत्यपुर मंडल (सांचोर परगना) का वरणक गांव, मूलराज की तरफ़ से दान किये जाने

का उन्नेख है। वरण्क गांव संभवतः वालेरा का सूचक हो। यहां पर पहले वायेश्वर नामक एक शिवमंदिर श्रीर महाबीर स्वामी के जैनमंदिर भी थे, जिनको तोड़कर उनके पत्थरों से मुसलमानों ने एक जुमा मसजिद वन- बाई थी, जो श्रव श्रव्छी स्थिति में नहीं है। इस मसजिद में दो संस्कृत के श्रीर दो फ़ारसी के लेख हैं। संस्कृत लेखों में से एक वि० सं० १२७७ (ई० स० १२२०) का है, जो संघपित (संघवी) हरिश्चन्द्र-द्वारा मंडप बनवाये जाने का सूचक है। दूसरा लेख सांचोर के चौहान राजा भीमदेव के समय का वि० सं० १३२२ (चैत्रादि १३२३) वैशाख विद १३ (ई० स० १२६६ ता० ४ श्रप्रेल) का है, जिसमें श्रोसवाल भंडारी छाघाक-द्वारा महावीर के मंदिर के जीगींद्वार किये जाने का उन्नेख है। फ़ारसी लेखों में से एक लेख गुलामवंश के नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह के समय का है, जिसमें उक्त मसजिद के बनने का उन्नेख है श्रीर सांचोर का नाम महमूदाबाद लिखा है।

इन लेखों के सिवाय यहां तीन स्तंभों पर खुदे हुए लेख और भी मिले हैं, जिनमें से दो घुड़साल में और एक जेलखाने में हैं, जो अन्यत्र से लाकर खड़े किये गये हैं।

जेलखाने के स्तंभ पर जालोर के चौहान राजा सामंतसिंह के समय का वि॰ सं॰ १३४४ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १२८८ ता० ८ नवंबर ) सोमवार का लेख खुदा है, जिसमें मेर जाति के प्रभा, पद्मा और आसपाल- हारा वायेश्वर के मंदिर को आठ द्रम्म भेंट किये जाने का उन्नेख है । घुड़साल के दो स्तंभों पर सांचोर के चौहान राजा प्रतापसिंह (पाता) के समय के वि॰ सं॰ १४४४ ज्येष्ठ विद "(ई० स० १३८७ मई) ग्रुक्रवार के एक ही लेख के दो अंश खुदे हैं, जिनसे पाया जाता है कि प्रतापसिंह, साल्हा का, जिसने तुकों से श्रीमाल नगर छीना था, प्रपीत्र, विक्रमसिंह का पीत्र और संप्रामसिंह (जिसका बड़ा भाई भीम था) का पुत्र था। उस-(प्रतापसिंह) की राणी कामलेंदेवी ने, जो कपूरधारा के ऊंमट परमार सीरसिंह के प्रपीत्र, माकड़ के पौत्र और वैरोशल्य के पुत्र सुहड़शल्य की पुत्री थी, बायेश्वर के मंदिर का जीणोंद्वार कराया और नैवेद्य के लिए

एक खेत भेंट किया। ये ऊंमट परमार मालवे के ऊंमट नहीं, किंतु भीन-माल के आसपास के ऊंटाटी ( ऊमटवाड़ी ) प्रदेश के परमार होने चाहियें।

उपर्युक्त महावीर के जैनमंदिर का विशेष परिचय जिनमस्ति ने अपने तीर्थकरूप के सत्यपुर में दिया है।

सांचोर से निकले हुए ब्राह्मण सांचोरे ब्राह्मण श्रोर वहां के चौहान राजपूत सांचोरे चौहान नाम से प्रसिद्ध हैं। सांचोर परगने पर पहले गुजरात के सोलंकियों के सामंत श्राबू के परमारों का श्रिथकार रहा। उनसे जालोर के चौहानों ने उसे लिया, जहां उनकी एक शाखा का श्रिथकार रहा। फिर श्रलाउद्दीन खिलज़ी के समय जालोर के साथ सांचोर पर भी मुसलमानों का श्रिथकार हो गया। कुछ समय पीछे फिर चौहानों ने उसे ले लिया। तदनन्तर सांचोर विहारी पठानों के श्रिथकार में रहा, जिनसे लेकर बादशाह जहांगीर ने उसे जोधपुर के महाराजा स्रासंह को दिया था, ऐसी प्रसिद्ध है।

सिवाणा—यह इसी नाम के परगने का प्रधान नगर है। कहते हैं कि परमारों ने इसे बसाया था। परमार वीरनारायण का बनवाया हुआ गढ़ अब तक विद्यमान है। बाद में परमार सांतलदेव के समय में अलाउ दीन खिलज़ी का इसपर अधिकार हुआ और बहुत पीछे से यह राठोड़ों के हाथ में गया। गढ़ बहुत ऊंचा नहीं है।

नगर के एक प्रवेश-द्वार पर लेख खुदा है, जिसमें लड़िकयों को न मारने की राजाज्ञा है।

भीनमाल—जसवन्तपुरा परगने में जसवन्तपुरा (लोहियाना) से अनुमान २० मील उत्तर-पश्चिम में भीनमाल नाम का प्राचीन नगर है। पीछे से इसको श्रीमाल नगर भी कहते थे। यहां के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली नाम से अब तक प्रसिद्ध हैं। वि० सं० ६६७ (ई० स०६४०) के क्रारीब प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्संग गुजरात की तरफ़ होता हुआ यहां आया था। यह नगर गुर्जार (गुर्जारता) देश की राजधानी थी। उसके समय में यहां बौद्धधर्म की अवनित हो रही थी, क्योंकि वह लिखता है— यहां विधामियों

(वैदिक धर्म के माननेवालों) की संख्या बहुत श्रीर बौद्धों की थोड़ी है; यहां एक ही संघाराम (बौद्ध मठ) है, जिसमें हीनयान सम्प्रदाय के १०० श्रमण रहते हैं, जो सर्वास्तिवादी हैं।

यह नगर विद्या का भी एक पीठ था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने वि० सं० ६८४ (शक सं० ४४० = ई० स० ६२८) में यहां 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना की थी। 'शिशुपालवध' महाकाव्य का कर्त्ता सुविख्यात माघ कवि भी यहीं का रहनेवाला था।

यहां पर जगत्स्वामी (जयस्वामी) नामक सूर्य का एक मंदिर है, जो राजपूताने के प्राचीन सूर्य के मंदिरों में से एक है। इसको लोग जगामडेरा कहते हैं। इस मंदिर के स्तंभों पर भेंट, जीगों द्वार आदि के कई लेख खुदे हुए हैं, जिनमें से नौ तो इसी मंदिर के भशावशेष के पास के स्तम्भों पर हैं, शेष में से पांच वराहजी की धर्मशाला में खड़े किये गये हैं और एक नगर के दित्तण और के महालदमी के मंदिर में लगा है।

इस सूर्य-मंदिर का जीगोंद्धार वि० सं० १११७ माघ सुदि ६ (ई० स० १०६० ता० ३१ दिसम्बर) रिववार को राजा कृष्णराज के समय में हुआ था। यह कृष्णराज (दूसरा) आबू के परमार राजा महीपाल (देवराज, धुवमट, धूर्मट) का पौत्र और धन्धुक का तीसरा पुत्र था, जो अपने बड़े भाई दिन्तवर्मा के पुत्र योगराज के विद्यमान होते हुए भी परमार राज्य का स्वामी बन बैटा था। इसी के समय का एक दूसरा लेख वि० सं० ११२३ (ई० स० १०६६) का एक दूसरे स्तंभ पर खुदा है। परमारों के अतिरिक्त यहां पर महाराजपुत्र जयतिसहदेव (चौहान) के समय का वि० सं० १२३६ आश्विन विद १० (ई० स० ११८२। ता० २४ अगस्त) बुधवार का और जालोर के चौहान उदयसिंह के राज्य-समय के वि० सं० १२६२, १२७४ और १३०४ (ई० स० १२०४, १२१७ और १२४८) के तथा चाचिगदेव का वि० सं० १३३४ (ई० स० १२७५) एवं सामंतिसिंह के राज्यकाल के वि० सं० १३४२ और १३४४ (ई० स० १२७५) एवं सामंतिसिंह के राज्यकाल के वि० सं० १३४२ और १३४४ (ई० स० १२८६ और १२८८) के भी लेख हैं।

यह सूर्य का मंदिर टूटी-फूटी दशा में है। जिस समय सर जेम्स कैम्पवेल वहां गयां उस समय इस जीर्ण-शीर्ण मन्दिर की उत्तरी दीवार विद्यमान थी, परन्तु खेद का विषय है कि प्राचीन वस्तुश्रों का महत्व न जाननेवाले वहां के तत्कालीन पुलिस सुपारेंटेंडेंट ने उसे तुड़वाकर वहां के बहुत से पत्थर श्रपने वंगले में चुनवा दिये।

जैकोब (यत्तकूप) तालाव के उत्तरी तट पर एक कुवेर की मूर्ति रक्खी है, जिसकी खुदाई देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि वह विक्रम की ११ वीं शताब्दी के लगभग की बनी होनी चाहिये।

इस तालाव के निकट एक जैनमंदिर भी था, जो श्रव नष्ट हो गया है। इस मंदिर का एक स्तंभ तालाव के उत्तरी किनारे पर ग़ज़नीख़ां (जालोरी पठान) की जीर्ण-शीर्ण क्रब्र के पास पड़ा हुआ है, जिसपर चौहान चाचिगदेव के समय का कार्तिकादि वि० सं० १३३३ (चैत्रादि १३३४) श्राश्विन सुदि १४ (ई० स० १२७७ ता० १२ सितंबर ) सोमवार का लेख खुदा है, जिससे ज्ञात होता है कि यह मंदिर महावीर स्वामी का था।

नगर के भीतर चार जैन-मंदिर श्रौर हैं, जिनका समय-समय पर जीणोंद्वार होता रहा है। भीनमाल से थोड़ी दूर उत्तर गौतम तालाव के पास सोलंकी राजा सिद्धराज का वि० सं० ११८६ (चैत्रादि ११८७) श्राषाढ़ सुदि १४ (ई० स० ११३० ता० २३ जून) का लेख है। 'श्रीमाल माहात्म्य' में यहां के कई प्राचीन स्थानों का वर्णन मिलता है।

यहां पर पहले गुर्जार वंशियों का राज्य था। फिर क्रमश: चावड़ों, रघुवंशी प्रतिहारों, परमारों और चौहानों का राज्य रहा। परमार और चौहान गुजरात के सोलंकियों के सामन्त थे। चौहानों के राज्य की समाप्ति अलाउद्दीन खिलज़ी ने की। फिर उसके आसपास का प्रदेश पठानों को मिला, जो जालोरी पठान कहलाते थे। पीछे से यहां पर जोधपुर के राठोड़ों का अधिकार हुआ। जालोर—जालोर परगने का यह मुख्य स्थान है श्रीर सूकड़ी नदी के किनारे पर बसा है।

यहां पर प्राचीन सुदृढ़ गढ़ के भग्नावशेष हैं। कहते हैं कि पहले-पहल इसे परमारों ने बसाया था श्रीर बाद में यह चौहानों की राजधानी रहा। शिलालेखों में इसका नाम जाबालीपुर श्रीर किले का नाम सुवर्णगिरि भिलता है। सुवर्णगिरि का श्रपश्रंश भाषा में सोनलगढ़ हुआ है श्रीर इसी के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई है।

यहां की सब से प्राचीन वस्तु यहां का तोपखाना है । श्रालाउद्दीन खिलज़ी के समय सोनलगढ़ चौहानों से मुसलमानों के हाथ में चला गया, जिन्होंने यहां के मंदिरों को तोड़कर मसजिद बनाई। बाद में राठोड़ों के हाथ में श्राने पर उन्होंने इसे अपना तोपखाना बना लिया। इसके तीन द्वारों में से उत्तर के द्वार पर फ़ारसी भाषा में एक लेख खुदा है, जिसमें मुहम्मद तुग्रलक का नाम है।

इस स्थान से जैन तथा हिन्दू मंदिरों से सम्बन्ध रखनेवाले कई लेख मिले हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैं—

१—परमार राजा वीसल का वि॰ सं० ११७४ (चैत्रादि ११७४) आषाढ़ सुदि ४ (ई॰ स॰ १११८ ता॰ २४ जून) मंगलवार का एक लेख, जिसमें वीसल की राणी मेलरदेवी द्वारा सिन्धुराजेश्वर के मंदिर पर सुवर्ण कलश चढ़ाये जाने का उल्लेख है। इसमें वीसल के पूर्वजों की भी नामावली हैं।

२—चौहान राजा कीर्तिपाल (कीत्) के पुत्र समरसिंह के समय का वि० सं० १२३६ (चैत्रादि १२४०) वैशाख (द्वितीय) सुदि ४ (ई० स० ११८३ ता० २८ अप्रेल) गुरुवार का एक लेख, जिसमें आदिनाथ के मन्दिर का सभामंडप बनावाये जाने का उल्लेख हैं।

३ चार खंडों का एक लेख, जिसमें वि० सं० १२२१, १२४२,

<sup>(</sup>१) इन पस्मारों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखों मेरा 'राजपूताने का इति-हास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); पृ॰ २०४॥

१२४६ श्रोर १२६८ (ई० स० ११६४, ११८६, १२०० श्रोर १२१२) में पार्श्वनाथ के मंदिर के बनवाये जाने तथा जीणोंद्धार होने श्रादि का उज्लेख है, जो वि० सं० १२२१ (ई० स० ११६४) में चौलुक्य (सोलंकी) राजा कुमारपाल ने बनवाया था। वि० सं० १२४२ में महाराज समर्रासंहदेव (चौहान) की खाज्ञा से इसका जीणोंद्धार हुआ।

४—वि० सं० १३२० (चैत्रादि १३२१) माघ सुदि १ (ई० स० १२६४ ता० १६ जनवरी) सोमवार का एक लेख, जिसमें भट्टारक रावल लच्मी-धर-द्वारा चन्दन विहार के महावीर स्वामी की पूजा के लिए दान दिये जाने का उन्नेख है।

४—चौहान राजा चाचिगदेव के समय का वि० सं० १३२३ मार्ग-शीर्ष सुदि ४ (ई० स० १२६६ ता०३ नवम्बर) बुधवार का एक लेख, जिसमें उपर्युक्त महावीर स्वामी के भंडार के लिए दान दिये जाने का उह्नेख है।

६—एक स्तम्भ पर वि० सं० १३४३ (अमांत ) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) विद ४ (ई० स० १२६६ ता० २३ अप्रेल ) सोमवार का लेख, जो खुवर्णिगिर (सोनलगढ़ ) के राजा महाराजकुल (महारावल ) सामंतर्सिह और उसके पुत्र कान्हड़देव के समय का है। इसमें पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए दान दिये जाने का उल्लेख है।

नगर के मध्य भाग में एक प्राचीन कचहरी है, जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि कान्हड़देव के पुत्र सोनगरा वीरमदेव ने इसे बनवाया था। इसके प्रवेश-द्वार पर दो लेख हैं, जिसमें एक फ़ारसी में मुगल वादशाह जहांगीर के समय का श्रीर दूसरा मारवाड़ी भाषा में। कचहरी के वाहर कान्हड़देव के समय की बनवाई हुई 'सांडवाव' (बावली) है। शोरखाना द्रखाज़े के बाहर सुंडेलाब नामक तालाब है, जिसके पूर्वी किनारे पर चामुंडा माता का मंदिर है। इसके निकट एक छुप्पर के नीचे एक मूर्ति है, जो चौसठ जोगिनी के नाम से पूजी जाती है। इसपर वि० सं० ११७४ (चैत्रादि ११७६) वैशाख विद १ (ई० स० १११६ ता० २६ मार्च) शनिवार का लेख खुदा है।

जालोर का गढ़ बहुत बड़ा है। इसमें दो प्राचीन जैनमंदिर तथा एक पुरानी मसजिद है। चौमुख मंदिर दो-मंज़िला है, जिसके भीतर की मूर्तियों पर लेख खुदे हैं, जिनसे पता चलता है कि वे वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में स्थापित की गई थीं। इसके पश्चिमी द्वार के पास कुंथुनाथ की मूर्ति है, जिसपर वि० सं० १६८४ माघ सुदि १० (ई० स० १६२८ ता० ४ फ़रवरी) सोमवार का लेख है। इसमें इसके स्थापित किये जाने का उल्लेख है।

दूसरे जैनमंदिर में तीन तीर्थकरों की मूर्तियां हैं, जिनपर वि० सं० १६८१ प्रथम चैत्र विद ४ (ई० स० १६२४ ता० १७ फ़रवरी ) गुरुवार के राठोड़वंशी महाराजा गजिसंह के समय के लेख हैं । इसके निजमंदिर में दो कमरे हैं, जिनमें से एक में धर्मनाथ की मूर्ति है, जिसपर वि० सं० १६८३ (चैत्रादि १६८४) आषाढ विद ४ (ई० स० १६२७ ता० २४ मई ) गुरुवार का लेख है। दूसरे कमरे की मूर्ति पर भी उसी संवत् का लेख है। इस मंदिर के प्राचीन श्रंश में से केवल बाहरी दीवारें बच गई हैं।

इस मंदिर के निकट एक मसजिद है, जिसपर फ़ारसी में एक लेख खुदा है, जिससे पाया जाता है कि इसे गुजरात के सुलतान मुज़फ्फ़र (दूसरा) ने बनवाया था।

गढ़ में अन्य दर्शनीय स्थान राठोड़ों के महल, मिल्लकशाह की दर-गाह, दिहयों का गढ़ और वीरमदेव की चौकी हैं। ऐसा कहते हैं कि यह किला दिहयों के छल से ही अलाउदीन के हाथ लगा था। मुसलमानों के हाथ में जाने के पीछे यह किला जालोरी पठानों के अधिकार में रहा, फिर राठोड़ों को मिला।

पाली-यह पाली परगने का मुख्य स्थान है।

राजपूताने में रेल का प्रवेश होने के पहले यह नगर व्यापार का केन्द्र था और यहां के व्यापारियों की कोठियां मांडवी, सूरत और नवा-नगर तक थीं, जहां से पालीवाले व्यापारी ईरान, अरबिस्तान, अफ़ीका, यूरोप तथा उत्तर में तिब्बत तक से माल मंगवाते और यहां का माल वहां भेजते थे, परन्तु श्रव इसका वह महत्व जाता रहा है। श्रव भी यहां कपड़े की रंगाई, छुपाई तथा लोहे का काम होता है एवं लोइयां वनती हैं श्रीर ये वस्तुएं वाहर जाती हैं।

यहां के ब्राह्मण पालीवाल या पत्नीवाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें से नंदवाने बोहरे बड़े धनाढ च थे श्रौर दूर-दूर तक व्यापार करते थे। मेवाड़ में इनको नंदवाने श्रौर दिल्ली, श्रागरा, कलकत्ता में बोहरे कहते हैं।

यहां के प्राचीन मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर मुख्य है। इस मंदिर में खुदाई का काम बहुत सुन्दर है। सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का वि॰ सं० १२०६ (चैत्रादि १२१०) द्वितीय ज्येष्ठ वदि ४ (ई॰ स॰ ११४३ ता॰ १३ मई) का लेख विगड़ी हुई दशा में यहां मिला है। इसके निकट ही आनन्दकरणजी का मंदिर है।

तीसरे प्राचीन मंदिर का नाम 'नौलखा' है, जिसका समय-समय पर जीणोंद्धार होता रहा है। यहां की मूर्तियों के आसनों पर कई लेख खुदे हैं। पुराने लेखों में वि० सं० ११४४, ११४१ तथा १२०१ (ई० स० १०८७, १०६४ और ११४४) के लेख उज्लेखनीय हैं तथा पिछले लेख वि० सं० १४०१ (ई० स० १४४४) से लगाकर वि० सं० १७०६ (ई० स० १६४६) तक के हैं।

नगर के उत्तर-पूर्व में पातालेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जो विक्रम की नवीं शताब्दी के श्रास पास का बना जान पड़ता है। जीगोंद्वार होते-होते इसका प्राचीन श्रंश प्रायः नष्ट हो गया है।

बीठू—यह पाली ज़िले में पाली से श्रनुमान १४ मील उत्तर-पश्चिम में हैं।

यहां लगभग ११ वीं शताब्दी का बना हुआ अकालनाथ का शिव-मंदिर है, जिसका शिखर पूर्णतया नष्ट हो गया है। इसके द्वार पर गरुड़ की मूर्ति बनी है, जिसके ऊपर एक कतार में लद्मीनारायण, कुबेर, गण-पति, ब्रह्मा-सावित्री तथा शिव-पार्वती की मूर्तियां हैं। उससे ऊपर मध्य में एक शिव-लिंग है, जिसके दोनों ओर कलश से जल गिराती हुई दो मानव आकृतियां बनी हैं। एक ताक में धर्मचक आसन पर वैठी हुई लकुलीश की मूर्ति है।

जोधपुर राजघराने के पूर्व पुरुष सीहा की देवली (स्मारक-स्तम्भ) इसी गांव के पास एक केर के वृद्ध के नीचे मिली थी, जो दो भागों में विभक्त है। ऊपर के भाग में अश्वारूढ़ सीहा की मूर्ति है। नीचे के भाग में वि० सं० १३३० कार्तिक विद १२ (ई० स० १२७३ ता० ६ अक्टोबर) सोमबार का लेख है, जिसमें सेतकुंवर के पुत्र राठोड़ सीहा की मृत्यु का उन्नेख है।

वाली-यह बाली हकूमत का मुख्य स्थान है।

प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि इसी के नाम से चौहानों की एक शाखा अब तक 'वालेचा' कहलाती है।

यहां के 'माता' के मंदिर से कई महत्व के लेख प्राप्त हुए हैं। यह मिन्दिर वास्तव में एक स्वाभाविक गुफ़ा है, जिसके सामने एक सभा-मंडए वनाकर उसे मिन्दिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। चौक के स्तम्भों पर कई लेख खुदे हैं। एक स्तम्भ पर जयसिंह (जैत्रसिंह) और उसके सामन्त श्राश्वाक (श्रश्वराज; श्रासराज) का वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३-४४) का लेख खुदा है। दूसरे स्तम्भ का लेख वि० सं० १२१६ श्रावण विद १ (ई० स० ११४६ ता० ३ जुलाई) शुक्रवार का कुमारपाल के समय का है, जिसका दंड-नायक वैजलदेव था।

नाणा—यह बाली परगने में बाली से २१ मील दिल्ला में है।
यहां के प्राचीन मंदिरों में महावीरस्वामी का जैनमंदिर मुख्य
है। इस मंदिर के सभा मंडप के द्वार के तोरण के स्तम्भ और
पश्चिमी द्वार विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास के बने
प्रतीत होते हैं। इस प्राचीन मंदिर का जीणेंद्वार हुआ है। बाक़ी
का अंश जीणेंद्वार के समय का बना है। मंदिर के द्वार के एक
पाश्व पर वि० सं० १०१७ (ई० स० ६६०) का एक लेख है। मुख्य
मूर्ति के आसन पर वि० सं० १४०६ माघ वदि १० (ई० स० १४४०)

ता॰ द जनवरी ) गुरुवार का लेख श्रंकित हैं। मंदिर के एक छुवने पर मारवाड़ी भाषा में वि॰ सं॰ १६४६ भाद्रपद सुदि ७ (ई॰ स॰ १६०२ ता॰ १४ श्रगस्त ) शनिवार का एक लम्वा लेख खुदा है, जिसका श्राशय यह है कि महाराणा श्रमरसिंह (प्रथम ) ने मेहता नारायण को, जिसके पूर्वज सिवाने की लड़ाई में मारे गये थे, नाणा गांव दिया और यहां का एक रहेंट उसने महावीर की पूजा इत्यादि के खर्च के लिए भेंट किया। श्रन्य मूर्तियों पर के लेख वि॰ सं॰ १२०३ से १४०६ (ई॰ स॰ ११४६ से १४४६) तक के हैं। इस मंदिर के भीतर एक छोटा मसजिद का श्राकार बना हुआ है, जो संभवतः सुसलमानों की कृर दृष्टि से इसे बचाने के लिए बनाया गया हो। निकट ही लदमीनारायण का मंदिर है, जिसके बाहर सुरिभ (सुरह) पर वि॰ सं॰ १३१४ (चैन्नादि १३१४) श्राषाढ सुदि ४ (ई० स० १२४८ ता॰ ६ जून) गुरुवार का एक लेख खुदा है।

गांव के बाहर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके द्वार के पास वि॰ सं॰ १२३७ (ई॰ स॰ १२००) को दो लेख ग्रंकित हैं। मंदिर के भीतर मारवाड़ी भाषा का लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि इस मंदिर का जीलों द्वार वि॰ सं॰ १२८३ (ई॰ स॰ १२२६) में अजयपालदेव के पुत्र भीमदेव (दूसरा, सोलंकी) के राज्यसमय में हुआ था। इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर तीन और शिव-मन्दिरों के भग्नावशेष हैं, जो साधारण होते हुए भी नाणा के मंदिरों में सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। परमार राजा महाराजाधिराज श्रीसोमसिंहदेव के समय का वि॰ सं॰ १२६० माघ विद [१ सुदि] १५ (ई॰ स॰ १२३४ ता॰ १६ जनवरी) सोमवार का लेख यहां पर ही मिला था, जो अब यहां से उठाकर नीलकंठ के मंदिर के दरवाज़े के पास लगाया गया है। यह बहुत विसा हुआ है। इस लेख में लकुलीश के मंदिर के निमित्त दिये गये दान का भी उन्नेख है।

बेलार-यह बाली परगने में नागा से ३ मील उत्तर-पश्चिम में बसा है। गांव से अनुमान आध मील दिल्ला में एक रम्य भील के तट पर एक शिवालय है। इसके द्वार पर गणेश की मूर्ति है और उसके ऊपर नवश्रह की मूर्तियां बनी हैं। गर्भगृह में शिवलिंग बना है, जिसकी पूजा होती है। इस मंदिर के पास सात और छोटे छोटे मंदिर थे, जिनमें से अधिकांश गिर गये हैं।

ग्राम के भीतर एक जैनमंदिर है, जिसका सभामंडप विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के श्रास-पास का बना प्रतीत होता है। शेष सभी श्रंश नवीन हैं। स्तम्भों में से पांच पर लेख श्रंकित हैं, जो वि० सं० १२६४ (ई० स० १२०८) के हैं श्रोर जिनमें श्रोसवालों-द्वारा इस मंदिर के जीलों-द्वार किये जाने का उल्लेख है। एक स्तम्भपर वि० सं० १२३४ (श्रमांत) फाल्गुन (पूर्णिमांत चैत्र) बदि ७ (ई० स० ११७६ ता० १ मार्च) गुरुवार का लेख खुदा है, जिसमें धांधलदेव का नाम है।

भडूंद-यह नाणा से डेढ़ मील उत्तर में है।

यहां कुछ प्राचीन मंदिर हैं, पर उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। इनमें सरस्वती का मंदिर उज्लेखनीय है। गांव में एक प्राचीन वावली है, जिसपर वि० सं० ११०२ (चैत्रादि ११०३) कार्तिक विद ४ (ई० स० १०४६ ता० २३ सितंबर) का एक लेख खुदा है, जो आबू के परमार राजा पूर्णपाल के समय का है। इस लेख में इस गांव का नाम 'मुंडिपद्र' दिया है, जिसका अपभ्रंश भट्टंद है।

वेड़ा—यह बाली से प्राय: १४ मील दक्तिण में है।

गांव के बाहर एक चबूतरे पर सूर्य की प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जिसको श्रब रेवारी लोग माता के नाम से पूजते हैं।

गांव के भीतर एक विष्णु (ठाकुर) का मंदिर है, जिसकी बनावट पूर्णतया श्राधुनिक ढंग की है। इसके सम्बन्ध में श्राश्चर्यप्रद् बात यह है कि मूर्ति के हाथ में एक तलवार है।

उपर्युक्त मंदिर के निकट ही एक वड़ा जैनमंदिर है, जिसके गर्भगृह के भीतर पीतल और पत्थर की लेखांकित मूर्तियां हैं। लेख बि॰ सं॰ १३४७ से १६३० (ई० स० १२६० से १४७३) तक के हैं।

वेड़ा से दो मील की दूरी पर कुछ भग्नावशेष हैं, जिनको लोग 'जूना वेड़ा' कहते हैं। यहां की एक महावीर की मूर्ति पर वि० सं० ११४४ (ई० स० १०८७) का श्रोर पारसनाथ की मूर्ति पर वि० सं० १६४४ फाल्गुन (ई० स० १४८८) का एक एक लेख खुदा है।

बेड़ा से तीन मील दूर जंगल में एक महादेव का मंदिर भी है, जिसका फ़र्श प्राचीन है। मंदिर के वाहरी भाग में कई स्मारक शिलाएं खड़ी हैं।

भाटूंद — वाली से अनुमान १० मील दिल्ल में भाटूंद गांव है।
गांव के वाहर तालाव के पास एक मिट्टी के ढेर पर बहुत प्राचीन
जीर्ण-शीर्ण मंदिर हैं। इसका गर्भगृह दो भागों में विभक्त है और एक
ताक में विष्णु के बुद्ध अवतार की मूर्ति है, जिसके सिर पर किरीट है
और नीचे के दो हाथ तो पद्मासन से वैठी हुई जैनमूर्तियों के समान पैर के
तलवों पर एक दूसरे पर धरे हुये हैं और ऊपर के दो हाथों में विष्णु, के
आयुध हैं।

गांव के भीतर एक दूसरा मंदिर जीए दशा में है, जो बहुत पुराना नहीं है। इसके भीतर एक मूर्ति है, जिसके दो हाथ तो उपर्युक्त मन्दिर की मूर्ति के समान तलवों पर धरे हैं, परन्तु शेष दो में से एक में त्रिश्रल है और दूसरे में सर्प। संभवत: यह ध्यानमन्न शिव की मूर्ति हो। यह मंदिर बहुत दूटा-फूटा है। कहते हैं कि एक थानेदार ने इसे अपना रसोड़ा बनाया था। सभामंडप के स्तम्भ पर चौलुक्य राजा कुमारपाल के समय का वि० सं० १२१० (चैत्रादि १२११) ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० ११४४ ता० २० मई) गुरुवार का एक लेख खुदा है, जो अब बहुत धिस गया है। इसमें उसके नाडोल के दंड-नायक (हाकिंम) श्रीवैजाक का भी उन्नेख है। इसमें एक

<sup>(</sup>१) वैजा, वैजाक, वैजलदेव या वैजल्लदेव सोलंकी राजा कुमारपाल श्रोर श्रजयपाल का सामंत श्रीर नर्मदा तट के एक मंडल का स्वामी था। उसका एक दानपत्र व ब्रह्माएड पाटक से दिया हुआ वि॰ सं॰ १२३१ (चैत्रादि १२३२) का मिला है।

स्थल पर 'भादुदृगद्रनगर' शब्द श्राया है, जिसका श्रपश्रंश भादूंद है। हथूंडी-यह बाली से प्रायः ११ मील दात्तिण-पूर्व में बसा है।

गांव में एक शिवमन्दिर है, जो बहुत प्राचीन नहीं है क्योंकि उसका प्रायः प्रत्येक प्राचीन ग्रंश श्रव नष्ट हो गया है। यहां 'राता महावीर' का सादा जैनमन्दिर है, जहां से राष्ट्रकृट (राठोड़) धवल श्रार उसके पुत्र बालप्रसाद के समय का वि० सं० १०४३ माघ सुदि १३ (ई० स० ६६७ ता० २४ जनवरी) रविवार का एक लेख मिला है, जो बड़े महत्व का है श्रार इस समय राजपूताना म्यूजियम् (श्रजमेर) में सुरिचत है। इस मंदिर के एक स्तम्भ पर वि० सं० १३३४ (चैत्रादि १३३६) श्रावण विद १ (ई० स० १२७६ ता० २६ जून) सोमवार का लेख खुदा है, जिसमें राता महावीर के मंदिर के लिए २४ द्रम्म भेंट किये जाने का उन्नेख है। द्वार पर भी कई लेख हैं, जिनमें से एक वि० सं० १३४४ भाद्रपद विद ६ (ई० स० १२८६ ता० २३ जुलाई) श्रुकवार का है श्रीर इसमें चाहुमान राजा सामन्तिसंह का वर्णन है, जो जालोर का स्वामी था एवं जिसके श्रिधकार में यह प्रदेश था।

इस गांव का संस्कृत नाम हस्तिकुंडी था श्रौर यहां ११ वीं शताब्धी में राष्ट्रकृटों (राठोड़ों) की राजधानी थी। इसी स्थान के नाम से राठोड़ों की एक शाखा 'हथुंडिया राठोड़' प्रसिद्ध है। ये राठोड़ जोधपुर के राठोड़ों से भिन्न हैं श्रीर सम्भवत: दित्तण या गुजरात के पुराने राठोड़ों से निकले हुए हों।

सेवाड़ी - यह स्थान वाली से ६ मील दिच्छा में वसा है।

प्राचीनता की दृष्टि से यहां का महावीर का मंदिर महत्वपूर्ण है, जिसकी बनावट ११ वीं शताब्दी के आसपास की है। इसका सभा-मंडप अर्वाचीन है। निज मंदिर के भीतर स्थापित मूर्ति के आसन पर एक लेख खुदा है, जिसमें केवल वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८८) और 'सएडेर-यह छुछ समय तक गुजरात के सोलंकियों की तरफ से नाडोल के चौहानों के प्रदेश का शासक भी रहा था। संभवतः यह भड़ोच के प्राचीन चौहानों का वंशधर हो।

गच्छ' पढ़ा जाता है। यहां एक सरस्वती की सूर्ति भी है। देवकु लिकाओं के छुबनों पर कई लेख खुदे हैं, जिनमें सबसे प्राचीन चौहान महाराजा-धिराज अश्वराज (आसराज) के समय का वि० सं० ११६७ चैत्र सुदि १ (ई० स० १११० ता० २३ मार्च) का है। दूसरा वि० सं० ११७२ (ई० स० १११४) का है, जिसमें चौहान कड़कराज द्वारा तीर्धकर की पूजा के लिए दान दिये जाने का उल्लेख है। तीसरा लेख वि० सं० १२१३ (ई० स० ११४६) का है, जिसमें नाडोल के दंडनायक (शासक, हाकिम) वैजा (वैजलदेव) का उल्लेख है, जो भादूंद में प्राप्त लेख में उल्लिखित वैजाक ही है।

गांव से श्राध्य मील दित्तग्-पूर्व में एक कुएं के पास पेड़ के नीचे बहुत सी मूर्तियां रक्खी हुई हैं।

पूर्व में प्राय: एक मील की दूरी पर मूंजा बालेचा का प्रख्यात गढ़ श्रौर छतरी है। यह मूंजा सीसोदा के राणा हम्मीर के हाथ से मारा गया था। बालेचा चौहानों की एक शाखा का नाम है।

सांडेराव-बाली से ६ मील उत्तर-पश्चिम में यह गांव है।

संस्कृत लेखादि में इसका नाम 'सएडेए' मिलता है। इसके नाम से जैनों का एक गच्छ 'सएडेरक या संडेर' नाम से प्रसिद्ध है।

पुरातत्व की दृष्टि से यहां का महावीरस्वामी का मंदिर महत्वपूर्ण है। इसमें चौहान केल्हण्यदेव के समय का वि० सं० १२२१ माघ विद २ (ई० स० ११६४ ता० १ जनवरी) शुक्रवार का एक लेख है, जिसमें राज- माता श्रानलदेवी-द्वारा महावीरस्वामी (मूल-नायक) की पूजा के लिए भूमि दिये जाने का उल्लेख है। सभामंडए के स्तम्भों पर भी ४ लेख हैं, जिनमें से एक उपर्युक्त रांजा के समय का वि० सं० १२३६ कार्तिक विद २ (ई० स० ११७६ ता० १६ सितंवर) बुधवार का है और एक चौहान महाराजाधिराज सामन्तसिंहदेव के समय का वि० सं० १२४८ (चैत्रादि १२४६) चैत्र सुदि १३ (ई० स० १२०२ ता० द्र मार्च) शुक्रवार का है।

कोरटा सांडेराव से १६ मील दिल्ला पश्चिम में यह गांव है। इससे मिला हुआ बामगोरा नाम का गांव इसी की ब्रह्मपुरी (ब्राह्मणों के रहने का मोहल्ला) थी। संस्कृत शिलालेखों में इसका नाम 'कोरंटक' मिलता है और इसी के नाम पर जैनों का एक गच्छ 'कोरंटक' कहलाया है।

यहां तीन जैनमंदिर हैं, जिनमें से एक तो गांव के भीतर है और शेष दो बाहर। गांव के भीतर का शांतिनाथ का मंदिर चौदहवीं शताब्दी के आसपास का बना जान पड़ता है। इसके सभामंडप के स्तंभों पर दो लेख खुदे हैं।

मेढी गांव के निकट रिखबदेव ( ऋषभदेव ) का जैनमंदिर है, जिसकी मूर्ति के आसन पर वि० सं० ११४३ (चैत्रादि ११४४) वैशाख सुदि ३ (ई० स० १०८७ ता० ८ अप्रेल ) गुरुवार का लेख है।

यहां से क़रीब पाक भील के अन्तर पर महाबीरस्वामी का मन्दिर है। इसके सभामंडप में कई खुदाई के पत्थर बामणेरा से लाये हुए रक्खे हैं।

बामगोरा नाम की इस प्राचीन नगर की ब्रह्मपुरी में एक सूर्य का मंदिर है, जिसका प्राचीन समामंडप पूर्णतया नए हो गया है। यहां के स्तंभों पर पांच लेख खुदे हैं, जिनमें से तीन महाराजाधिराज सामन्तासिंह के समय के (जो संभवतः चौहान होना चाहिये) वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ १२०१) के हैं। शेष में से एक जालोर के चौहान सामन्तासिंह के समय का वि॰ सं॰ १३४६ (चैत्रादि १३४६) ब्राषाढ विद ४ (ई॰ स॰ १२६२ ता॰ ६ जून) का है, जिसमें प्रति रहँट सालाना तीन रुपये उक्त मंदिर के मेले के समय दान दिये जाने की ब्राज्ञा है।

यहां से तीन ताम्रपात्र भी मिले हैं, जिनमें से एक नाडोल के चौहान त्राल्हण के पुत्र महाराज केल्हणदेव का वि० सं० १२२० श्रावण विद् श्रमावास्या (ई० स० ११६३ ता० ३ जुलाई) बुधवार सूर्यग्रहण के दिन का है। दूसरा उसी महाराजा के समय का वि० सं० १२२३

(चैत्रादि १२२४) ज्येष्ठ वदि १२ (ई० स० ११६७ ता० १७ मई) सोम-(१ सीम्य = बुध)वार का है और तीलरा भी उली महाराजा के समय का है, परन्तु उसमें संवत् नहीं है। ये तीनों ताम्र-पत्र इस समय राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) में सुरचित हैं।

सादड़ी--यह स्थान देसूरी परगने में देसूरी से प्र मील दिल्ला-पश्चिम में है।

यह गोड़वाड़ प्रान्त का सबसे बड़ा कस्वा है श्रीर यहां बहुत से मन्दिर हैं, जिनमें से बराह, कपूर्णलंग महादेव एवं जागेश्वर के मंदिर मुख्य हैं।

चराह के मन्दिर के पास भोलानाथ तथा लदमी के मंदिर हैं। उसके प्रधान ताकों में से एक में ब्रह्मा तथा शेष में शिव, गणेश एवं पंचमुल महादेव की मूर्तियां हैं। निज गृह की वराह की मूर्ति के लिए यह प्रसिद्ध है कि इसे नन्दवाने ब्राह्मण धालोप से लाये थे। गणेश और भोलानाथ के मंदिरों के शिखरों को छोड़कर अन्य सभी भाग आधुनिक हैं।

नगर के वाहरी भाग में कपूरिलग महादेव तथा चतुर्भुज के मंदिर एक दूसरे के सामने बने हुए हैं।

चतुर्भुज का मंदिर प्रायः जीणीवस्था में है, जिसके बाहर के ताक में लकुलीश श्रीर शिव की मूर्तियां हैं। इसके द्वार के ऊपरी भाग में दोनों श्रीर दो लेख ख़दे हैं। वि० सं० १२२४ फाल्गुन सुदि २ (ई० स० ११६८ ता० १२ फ़ावरी) सोमवार का लेख नाडोल के चौहान केल्हणदेव का है। निज मंदिर के भीतर काले पत्थर की चतुर्भुज की मूर्ति है, जिसके हाथों में कमल, गदा, चक तथा शंख हैं।

नगर के निकट एक बावली के किनारे महाराणा प्रतापासंह के पुत्र महाराणा श्रमरासंह के समय का वि० सं० १६४४ (चैत्रादि १६४४) वैशाख बदि २ (ई० स० १४६ ता० १३ श्रप्रेल ) गुरुवार का लेख है, जिसमें उस बावली के बनाये जाने का उल्लेख है। यह बावली श्रीर इसके जपर की बारादरी मेवाड़ के प्रसिद्ध मंत्री भामाशाह के भाई ताराचंद ने गोड़वाड़ का हाकिम रहते संमय बनवाई थी। इसके पास ताराचंद, उसकी चार स्त्रियों, एक खवास, छः गायनियों, एक गवैये और उस(गवैये)की औरत की आकृतियां पत्थरों पर बनी हुई हैं।

जागेश्वर का मंदिर महाराणा श्रमर्श्सिंह के मंत्री ताराचंद काविश्विया (भामाशाह का भाई) के बाग के श्रंदर की बारादरी का रूपान्तर कर एक साधु-द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के दो स्तंभों पर चार लेख हैं, जिनसे पता चलता है कि ये स्तंभ नाडोल के लदमण्स्वामी (लाखण्देव) के मंदिर से लाये गये थे।

राणुप्र-यह स्थान सादड़ी से ६ मील दिच्छा में हैं।

यहां आदिनाथ का विशाल और प्रसिद्ध चौमुख मंदिर है । यह जैनियों के गोड़वाड़ के पांच तीथों में से एक है । आदिनाथ का यह मंदिर वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) में महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा ) के राज्यकाल में बनाया गया था।

इसके सामने दो अन्य जैनमंदिर हैं, जिनमें से पार्श्वनाथ के मंदिर में अश्लील चित्र खुदे हैं।

वहां से दिन्तण में कुछ दूरी पर सूर्य का जीर्ण शीर्ण मंदिर है, जिसके वाहर के भाग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की ऐसी सूर्तियां वनी हैं, जिनका ऊपर का भाग उन देवताओं का श्रीर नीचे का भाग सूर्य का है, जिसके पैरों में लम्बे बूट हैं श्रीर जो सात घोड़ों के रथ पर सवार है।

घाणेराव देस्री से ४ मील दिस्य पश्चिम में यह स्थान भी जैनों के गोड़वाड़ के पांच तीथों में से एक है।

जैनों का महावीरस्वामी का मंदिर यहां से तीन मील दिव्तिण-पूर्व में हैं। इसमें दंडनायक वैजलदेव के समय का वि० सं० १२१३ भाद्रपद खुदि-४ (ई० सं० ११४६ ता० २१ श्रगस्त ) मंगलवार का एक लेख हैं, जिसमें महावीर के निमित्त दान दिये जाने का उल्लेख हैं।

नारलाई — यह गांव देस्री से ४ मील उत्तर-पश्चिम में है। छोटासा ग्राम होने पर भी यहां प्राय: सोलह प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश जैनों के हैं।

गांव के पूर्व में सोनगरे चौहानों के वनवाये हुए पहाड़ी किले के मग्ना-वशेष हैं। यह किला 'जयकल' नाम से प्रसिद्ध है और इसे जैन लोग शत्रुंजय के समान पवित्र मानते हें। गढ़ में आदिनाथ का जैनमंदिर है, जिसकी मूर्ति के आसन पर वि० सं० १६८६ (चैत्रादि १६८७) वैशाख सुदि ८ (ई० स० १६३० ता० १० अप्रेल) शनिवार का महाराणा जगतसिंह के समय का एक लेख है, जिसमें मंदिर के जीगोंद्वार तथा आदिनाथ (मूलनायक) की मूर्ति के स्थापित होने का उन्नेख है।

पहाड़ी के शिखर पर वैजनाथ महादेव का नवीन मंदिर है। ज़रा श्रौर श्रागें हटकर पूर्वोत्तर शिखर पर गोरखमढ़ी है, जिसके दो खंडों में से एक में दत्तात्रेय की पादुका श्रौर दूसरे में एक त्रिग्रल है, जो श्रव हिंगलाज माता के नाम से पूजा जाता है।

पहाड़ी के निम्न भाग में गांव से वाहर कई प्राचीन जैन मंदिर हैं, जिनमें से खुपार्छ का मंदिर मुख्य है। इसके सभा-मंडप में मुनिसुवत की सूर्ति है, जिसपर अभयराज के समय का वि० सं० १७२१ (चैत्रादि १७२२) ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १६६४ ता० ७ मई) रविवार का एक लेख है, जिसमें इसके बनाये जाने का उल्लेख है। यह अभयराज नाडोल का मेड़तिया जागीरदार होना संभव है।

गांव के दिल्ला-पूर्वी किनारें की एक अन्य पहाड़ी के शिखर पर नेमीनाथ का जैनमंदिर हैं, जिसे यहां 'जादवाजी' कहते हैं। इसके सभा-मंडप के स्तंभों पर दो लेख हैं। एक वि० सं० ११६४ आखिन विदे १४ [ अमावास्या ] (ई० स० ११३६ ता० ६ सितंबर) मंगलवार का तथा दूसरा वि० सं० १४४३ (चैत्रादि १४४४) कार्तिक विदे १४ (ई० स० १३६७ ता० ११ अक्टोबर) ग्रुक्तवार का चौहान महाराजाधिराज वणवीर-देव के पुत्र रणवीरदेव के समय का, जिनमें पूजा इत्यादि के लिए भेंट देने का उन्नेख हैं।

इन मंदिरों के अतिरिक्त यहां तपेखर का मंदिर है, जिसमें गण्यति

एवं सूर्य की मूर्तियां हैं।

श्चादीश्वर का एक दूसरा जैनमंदिर भी उल्लेखनीय है। इसमें वि० सं० १४४७ (चैत्रादि १४४८) वैशाख सुदि ६ (ई० स० १४०१ ता० २३ श्रप्रेल) शुक्रवार का एक लेख है, जिसमें लिखा है कि यह मंदिर वि० सं० १६४ (ई० स० १०७) में यशोभद्रसूरि-द्वारा खेड़ नामक स्थान से यहां मंत्र-शक्ति से लाया गया थां।

इसके सभा-मंडप के ६ स्तंभों पर ४ लेख हैं, जिनमें से सबसे
पुराना वि० सं० ११८० फाल्गुन सुदि १४ (ई० स० ११३१ ता० १२ फरवरी)
गुरुवार का है। शेष चारों चाहुमान (चौहान) राजा रायपाल के समय
के वि० सं० ११८६ से १२०२ (ई० स० ११३२ से ११४४) तक के हैं।
उपर्युक्त सभी लेखों में महावीर की पूजा इत्यादि के लिए दान देने का
उन्नेख है। इससे यह स्पष्ट है कि यह मंदिर पहले महावीर स्वामी का रहा
होगा, बाद में आदिनाथ की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई, जैसा कि निज
मंदिर के बि० सं० १४४७ (चैत्रादि १४४८) वैशाख सुदि ६ (ई० स०
१४०१ ता० २३ अप्रेल) ग्रुकवार के लेख से प्रकट है। यहां कई अन्य
छोटे-छोटे लेख भी हैं, जिनका समय वि० सं० १४६७ से १४७१ (ई० स०
१४१० से १४१४) तक है। इनसे यह ज्ञात होता है कि इसका समय समय
पर जीगोंद्वार होता रहा है। वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१७) में तो
आदिनाथ की नई मूर्ति बिठलाई गई थी।

गांव के एक मील दिल्ला-पश्चिम के एक मोयरा (स्वामाविक गुफ़ा) में महादेव के मंदिर के निकट एक लेख चौलुक्य राजा कुमारपाल (कुंवर-पालदेव) के समय का वि॰ सं० १२२० माघ सुदि १३ (ई० स० ११७२ ता० १० जनवरी) सोमवार का है, जिसमें मंडप के बनाये जाने का उन्नेख हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय नाडोल चौहान केल्हण के अधिकार में, बोरडी राणा लद्मण के और सोनांणा ठाकुर अणसीह के अधिकार में था।

<sup>(</sup> १ ) यह कथा कंल्पित है।

नाडोल — यह स्थान देस्री से १० मील उत्तर-पश्चिम में है। यह गोड़वाड़ के जैनों के पांच तीथों में से एक है। यहां मारवाड़ के चाहु-मानों (चौहानों) की मूल राजधानी थी।

टॉड को वि० सं० १०२४ (ई० स० ६६७) एवं वि० सं० १०३६ (ई० स० ६८२) के दो लेख चाहुमान वंश के संस्थापक राजा लदमण के समय के यहां मिले थे, पर उत्तने इन दोनों पत्थरों को लन्दन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को प्रदान कर दिया।

श्रणहिलवाड़ा श्रीर सोमनाथ जाते समय महमूद गृज़नवी इस नगर से गुज़रा था। कुतुबुद्दीन ऐवक ने भी श्रणहिलवाड़ा जाते समय बाली तथा नाडोल के गढ़ों को छीना था।

पुरातत्त्व की दृष्टि से यहां का सूरजपोल नामक दरवाज़ा महत्व पूर्ण हैं। इसके विषय में प्रकिद्धि है कि इसे नाडोल के चौहानों के मूल-पुरुष राव लाखण (लदमण) ने वनवाया था। यहां पर एक लेख वि० सं० १२२३ (चैत्रादि १२२४) श्रावण विद १४ [ श्रमावास्या ] (ई० स० ११६७ ता० १८ जुलाई) मंगलवार का चौहान के रहण के समय का है, जिसका बहुत श्रंश घिस गया है। यहां से थोड़ी दूर पश्चिम में नोलकंठ महादेव का मंदिर हैं, जिसके एक ताक में वि० सं० १६६६ ज्येष्ट सुदि १४ (ई० स० १६०६ ता० ७ जून) बुधवार का पातसाह श्रीसलीमसाह नूरदी महमद जहांगीर ( श्रकवर का पुत्र ) के समय का लेख हैं। इसमें लिखा है कि जालोर के स्वामी ग्रज़नीखां ने नाडोल के सामने जहांगीर के नाम से एक शहरपनाह बनवाया। इस मंदिर के पीछे प्राचीन गढ़ के भग्नावशेष हैं।

नगर के वाहर उत्तरी किनारे पर सोमेखर का मंदिर है, जिसके स्तंभ १२ वीं शताब्दी के आस पास के बने प्रतीत होते हैं। स्तंभों पर खुदे हुए लेखों में चौहान राजा जोजलदेव के समय का वि० सं० ११४७ (चैत्रादि ११४८) वैशाख सुदि २ (ई० स० १०६१ ता० २३ अप्रेल) वुधवार का लेख सबसे प्राचीन है। अन्य दो लेख चौहान राजा रायपाल के समय के वि० सं० ११६८ आवण विद ६ (ई० स० ११४१ ता० २६ जून)

रविवार एवं कार्तिकादि) वि० सं० १२०० (चैत्रादि १२०१) [त्रामांत] भाद्रपद (पूर्णिमांत त्राक्षिन) विद प्र (ई० स० ११४४ ता० २३ त्रागस्त) बुधवार के हैं।

यहां का पद्मप्रभ का जैनमंदिर भी उल्लेखनीय हैं। इसके निज मंदिर की दोनों मूर्तियों के आसन पर वि० सं० १२१४ (चैत्रादि १२१६) वैशाख सुदि १० (ई० स० ११४६ ता० २८ अप्रेल) मंगलवार के लेख हैं। मंदिर की अन्य तीन मूर्तियों पर एक ही आश्य के वि० सं० १६८६ (चैत्रादि १६८७) प्रथम आषाढ वदि ४ (ई० स० १६३० ता० २१ मई) शुक्रवार के लेख हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि पद्मप्रभ की मूर्ति महाराणा जगतासिंह (प्रथम) के समय स्थापित की गई थी।

गांव के बाहर प्रायः पन्द्रह मंदिर थे, जिनमें खेत्रपाल (चेत्रपाल) का स्थान बहुत प्राचीन था। वे अब नष्टप्राय हो गये हैं।

गांव से आध भील पूर्व में 'जूना खेड़ा' है। पहले यह गांव इसी स्थान पर था। प्राचीन मंदिरों के यहां अनेक भग्नावशेष हैं, जिनमें हनुमान का मंदिर सबसे प्राचीन कहा जाता है।

• वरकाणा—देस्री ज़िले में बसा हुआ यह स्थान भी जैनों के गोड़वाड़ के पांच तीथों में से एक है। यहां पार्श्वनाथ का जैनमंदिर है, जो १७ वीं शताब्दी के आसपास का बना प्रतीत होता है।

श्राऊत्रा—सोजत परगने में सोजत से २१ मील दिल्ला में है। यहां कामेश्वर का प्राचीन मंदिर है। इसके सभामंडप में चार लेख खुदे हैं, जिनमें सबसे प्राचीन नाडोल के चौहान श्रणहिल के पुत्र जेन्द्रपाल के समय का वि० सं० ११३२ श्राध्वन विद १४ [श्रामावास्या] (ई० स० १०७४ ता० १२ सितंबर) शनिवार का है। दूसरा लेख वि० सं० ११६८ फाल्गुन विद १३ (ई० स० १११२ ता० २८ जनवरी) रिववार का श्रोर तीसरा वि० सं० १२६६ (श्रमांत) श्राश्विन (पूर्णिमांत कार्तिक) विद १ (ई० स० ११७२ ता० ४ श्रक्टोबर) बुधवार का है। उपर्युक्त तीनों लेखों में मन्दिर को दान दिये जाने का उल्लेख है।

#### दूसरा अध्याय

## वर्तमान राठोड़ों से पूर्व के मारवाड़ के राजवंश

राजपूताने के प्राचीन राजवंशों का विस्तृत इतिहास हमने अपने 'राजपूताने के इतिहास' की प्रथम जिल्द' में दिया है। उनमें से कितने एक का अधिकार मारवाड़ पर भी रहा, जिनका परिचय बहुत संन्तेप से यहां दिया जाता है।

#### मौर्य वंश

भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों और राज्यों की भांति इस राज्य का प्राचीन इतिहास भी अंधकार में ही है। महाभारत-काल में यह राज्य पांडवों के आधीन था। उनके पीछे मौर्यवंश की स्थापना तक का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। इस प्रतापी राज्यवंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त था, जो नंद्रवंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत् से २६४ (ई० स० से ३२१) वर्ष पूर्व पाटलीपुत्र (पटना, विहार) के राज्यसिंहासन पर बैठा। उसने कमशः सारा उत्तरी हिन्दुस्तान विजयकर अपने अधीन किया, जिससे राजपूताने के मारवाड़ आदि प्रदेश भी उसके हाथ में आ गये। चन्द्रगुप्त मौर्यवंश में बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके समय में, राज्य भर में समृद्धि और शान्ति का निवास रहा और कलाओं आदि का अच्छा विकास हुआ। प्रसिद्ध यूनानी विजेता सिकन्दर ने चढ़ाई कर पंजाव के कुछ अंश पर अधिकार कर लिया था, परन्तु उसके लौटते ही चन्द्रगुप्त ने वहां से यूनानियों को निकाल दिया। सिकन्दर के मरने पर उसका राज्य उसके सेनापितयों में बंट गया। बान्द्रिया (बलख) का प्रदेश उसके सेनापित

<sup>(</sup>१) द्वितीय संस्करणः; पृ॰ ६४-२७६।

सेल्युकस निकेटार के हिस्से में आया, जिसने पुनः पंजाब का प्रदेश विजय करने के लिए चढ़ाई की, पर उसे चन्द्रगुत से हारकर बहुत से आरे भी प्रदेश उसे सोंपने पड़े। पीछे से उसका राजदूत मेगास्थिनीज़ चन्द्रगुत के दरबार में आकर रहा। चन्द्रगुत का पौत्र अशोक भी बड़ा प्रतापी हुआ। उसने बौद्ध धर्म प्रहणकर उसके प्रचार के लिए जगह-जगह स्तंभ खड़े कराके उनपर तथा पहाड़ी चट्टानों पर अपनी धर्म-आज्ञायें खुदवाई और भारतवर्ष से बाहर भी धर्मप्रचारकों को भेजा। इस वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर उसका सेनापित सुगंवंशी पुष्यिमत्र उसके राज्य का स्वामी हुआ। सुंगवंशियों का राज्य मारवाड़ पर रहा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता।

#### कुशन वंश

तदनन्तर कुशन-वंशियों का यहां राज्य होना अनुमान किया जाता है। संभवतः कनिष्क या इसके पिता वाभेष्क के समय से उनका इधर अधिकार हुआ हो। इस वंश में कनिष्क बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसका राज्य राजपूताना, सिंध, खोतान, यारकन्द आदि तक फैला हुआ था। बौद्ध-धर्मानुयायी होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव आदि देवताओं का पूजक था?।

#### चत्रप वंश

कुशन-वंशियों के पीछे शक जाति के पश्चिमी चत्रपों का इस प्रदेश पर अधिकार रहा, जैसा कि महाचत्रप रुद्रदामा के शक संवत् ७२ (वि० सं०२०७ = ई० स०१४०) से कुछ ही पीछे के लेख से पाया जाता है। वह चत्रपों में बड़ा प्रताशी हुआ। उसके वंशवरों का इस प्रदेश पर बहुत समय तक अधिकार बना रहा। अंतिम चत्रप राजा स्वामी रुद्रसिंह हुआ,

<sup>(</sup>१) मौर्य राजवंश के विस्तृत इतिहास के लिए देखों मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); पृ० ६ ८-१० ८।

<sup>(</sup>२) वहीं; पु॰ १२४-२७।

जिसे शक संवत् ३१० (वि० सं० ४४४ = ई० स० ३८८) के कुछ पीछे मारकर गुप्तवंश के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त (दूसरा) ने, जिसका विरुद् विक्रमादित्य भी था, सारा राज्य अपने अधीन किया । अतएव मारवाड़ भी उस(स्वामी रुद्धिसिंह) के अधिकार से चला गया।

### गुप्त वंश

चन्द्रगुप्त बड़ा शक्तिशाली राजा था। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त से अधिक देश अपने राज्य में मिलाये। उसका विद्यानुराग भी बढ़ा-चढ़ा था। उसके राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारत में आया, जिसने उस समय के राज्य-वैभव, न्याय-प्रवन्ध आदि का अपनी यात्रा-पुस्तकीं में अच्छा वर्णन किया है। चन्द्रगुप्त से लगाकर भानुगुप्त तक गुप्त-वंशियों का यहां अधिकार रहा। उनके सिक्के मारवाड़ में मिलते हैं?।

### हूगा वंश

गुतवंश के पीछे यहां हूणवंश के राजा तोरमाण का अधिकार हुआ, जिसका थोड़े समय वाद ही देहांत हो गया। उसका पुत्र मिहिरकुल बड़ा प्रतापी हुआ। वह पीछे से बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी वन गया, जिससे उसने उक्त धर्म के उपदेशकों आदि को मरवाने की आज्ञा निकाल दी। विश् सं० ४८६ (ई० स० ४३२) के आस-पास मालवा के राजा यशोधमें ने उसे हटाकर उसका राज्य छीन लिया और मारवाड़ पर भी उस(यशोधमें)का अधिकार हो गया। उसके पीछे उसके वंशजों का कुछ भी पता नहीं चलता ।

### गुर्जर वंश

हू गुवंश के पीछे गुर्जर वंश का यहां श्रधिकार होना पाया जाता है, जिनकी राजधानी भीनमाल थी। गुर्जरों के श्रधीन होने के कारण मारवाड़

<sup>(</sup>१) चत्रपों के विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास';

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १; पृ॰ १२७-३१।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १; पृ॰ १४२-४६

का भीनमाल से उत्तर का सारा पूर्वी हिस्सा गुर्जरत्रा (गुजरात, पुराना ) कहलाता था। डीडवाना परगना भी गुर्जरत्रा का एक ज़िला था, ऐसा प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम, मिहिर, श्रादिवराह) के वि॰ सं॰ ६०० (ई॰ स॰ ८४३) के डीडवाना हकूमत के सिवा गांव के दानपत्र से पाया जाता है। गुर्जर वंश के राजाश्रों का विशेष वृत्तान्त श्रौर नाम श्रादि श्रव तक ज्ञात नहीं हुए।

#### चावड़ा वंश

गर्जरों के पीछे यहां चावड़ों का अधिकार हुन्ना, जिनकी राजधानी भी भीतमाल ही रही। भीतमाल के चावड़ों का श्रंखलाबद्धी इतिहास श्रव-तक नहीं मिला, पर वहां उनका राज्य वि० सं० ७६६ ( ई० स० ७३६ ) तक रहना तो लाट देश के सोलंकी सामंत पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के उक्त संवत के दानपत्र से सिद्ध है। वसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से एक शिला-लेख राजा वर्मलात का वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२४) का मिला है। भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने अपने रचे हुए 'शिश्रपालवध' (माघकाव्य) में अपने दादा सप्रभदेव को वर्मलात राजा का सर्वाधिकारी ( मुख्य मंत्री ) लिखा है, अतएव वर्मलात भीनमाल का राजा होना चाहिये। वसंतगढ़ के लेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वर्मलात का वंश-परिचय नहीं दिया है। भीनमाल में रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी ने शक सं० ४४० (वि॰ सं॰ ६८४ = ई॰ स॰ ६२८) में अर्थात् वर्मलात के समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ब्रन्थ रचा, जिसमें वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप( चावड़ा )वंशी व्याघ्रमुख था, श्रतएव या तो व्याघ्रमुख वर्मलात का उत्तराधिकारी रहा हो अथवा ये नाम एक ही व्यक्ति के हों श्रीर व्याघ्रमुख उस(वर्मलात)का विरुद् रहा हो ।

9)

<sup>(</sup>१) गुर्जर वंश के विशेष वृत्तान्त के लिए देखों मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); पृ॰ १४७-४१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १; प्र॰ १६२-६४।

### बैस वंश

कन्नीज के वैसवंशी महाप्रतापी राजा हर्षवर्द्धन ने चावड़ों को अपने अधीन किया। उसे श्रीहर्ष, हर्ष श्रीर शीलादित्य भी कहते थे। वह बड़ा वीर था। उसने सिंहासनारूढ़ होते ही दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया श्रीर वह तीस वर्ष तक निरंतर युद्ध करता रहा । उसने कश्मीर से लेकर श्रासाम तक और नेपाल से नर्मदा तक के सब देश अपने अधीन कर विशाल राज्य स्थापित किया। उसने दक्तिण को भी अपने अधीन करना चाहा, पर बादामी ( बातापी, वंबई श्रहाते के बीजापुर ज़िले के बादामी विभाग का मुख्य स्थान) के चालुक्य (सोलंकी) राजा पुलकेशी ( दूसरा ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ। वह स्वयं कलाप्रेमी, विद्वान् श्रौर विद्यानुरागी था तथा उसके श्राश्रय में बड़े-बड़े विद्वान् रहते थे। प्रसिद्ध चोनी यात्री हुएन्त्संग उसके समय में भारतवर्ष में आया श्रीर उसके साथ भी रहा। हर्षवर्द्धन ने चीन के वादशाह से मैत्री स्थापित कर वहां श्रपना ब्राह्मण दूत भेजा, जो वहां से वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) में लौटा। वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४७) में चीन के वादशाह ने दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुखिया वंगहुएन्त्से था, हर्ष-वर्द्धन के दरबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने के पूर्व ही वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४८) के आस-पास हर्ष का देहांत हो गया। उसके मरते ही राज्य में अव्यवस्था फैल गई श्रीर उसके सेनापित श्रर्जुन ने राज्यासिंहा-सन छीनकर चीनी दूतदल को लूट लिया। इसमें कई चीनी सिपाही मारे गये। तब उक्त दूतदल का मुखिया (वंगहुएन्त्से ) श्रपने वचे हुए साथियों सहित भागकर नेपाल चला गया, जहां से थोड़े दिनों बाद ही सहायता लाकर उसने ऋर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और वह उसे पकड़-कर चीन ले गया।

<sup>(</sup>१) बैस वंश के विशेष वृत्तान्त के लिए देखों मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); पृ॰ १५४-६१।

### रघ्वंशी प्रतिहार

हुष की मृत्यु के पीछे उसके कन्नीज के साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई, जिससे लाभ उठाकर भीनमाल के रघुवंशी प्रतिहार राजा नागभट ( इसरा ) ने चकायुध को परास्तकर वह विशाल राज्य अपने श्रधीन कर लिया। उसके समय से ही इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज हुई। उसने आंध्र, सेंधव (सिंध), विदर्भ (बरार), कर्लिंग और बंग के राजाओं को जीता तथा श्रानर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स श्रीर मत्स्य देशों के पहाड़ी किले ले लिये। मारवाड़ में उसका एक शिलालेख व्यक्तला (बीलाडा परगना ) से वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१४) का मिला है । उसके पौत्र भोजदेव ( प्रथम ) का वि० सं० ६०० ( ई० स० ८४३ ) का एक दानपत्र मारवाड़ के सिवा (डीडवाणा परगना) नामक स्थान से मिला है। विना-यक पाल (भो जदेव प्रथम का पौत्र) के समय से प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने लगा। उसके पीछे राज्यपाल के राज्य समय में महसूद राज्यवी ने कन्नौज पर चढ़ाई की श्रौर राज्यपाल के गंगा पार भाग जाने पर वहां के सातों किलों को तोड़ डाला तथा वहां बचे हुए लोगों को मार डाला। इससे इन प्रतिहारों की स्थिति अधिक निर्वल हो गई और कुछ समय पीछे बदायूं के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा गोपाल ने कन्नौज का राज्य छीन लिया, परन्तु इन राठोड़ों का राज्य वहां ऋधिक दिनों तक न रहने पाया, क्यों कि गाहड़वाल (गहरवार) चन्द्रदेव ने, जो महीचन्द्र का पुत्र था, राठोड़ों से कन्नौज का राज्य छोन लिया, जिससे उन( राठोड़ों )को गाहड़-

<sup>(</sup>१) प्रतिहार शब्द चौहान, परमार श्रादि के समान वंशकर्ता का सूचक नहीं, किन्तु राजकीय पद का सूचक है। प्रतिहार का कार्य राजा के निवासस्थान के द्वार पर रहकर उसकी रचा करना था। यह पद राजाश्रों के विश्वासपात्र पुरुषों को ही मिलता था श्रीर इसमें किसी जाति विशेष को प्रधानता नहीं दी जाती थी। श्रव तक के शोध से ब्राह्मण, रघुवंशी, गुर्जर (गूजर), चावड़ा श्रीर बारड़ (परमारों की एक शाखा) जाति के प्रतिहारों का पता चलता है। श्राज कल के कुछ विद्वानों ने तमाम प्रतिहारों को गूजर मान लिया है, जो सर्वथा निर्मूल श्रीर अमोत्यादक है।

चालों का सामंत वनना पड़ा ।

जिन दिनों इन रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य कन्नीज श्रीर मारवाड़ श्रादि पर रहा उन दिनों ब्राह्मणवंश के प्रतिहार हरिश्चन्द्र के वंशजों का श्रिधकार मंडोर श्रादि पर था श्रीर वे रघुवंशी प्रतिहारों के सामत थे<sup>3</sup>।

### गुहिल वंश

मेवाड़ के गुहिलवंशियों का राज्य भी मारवाड़ के खेड़, पीपाड़ आदि स्थानों में रघुवंशी प्रतिहारों के राजत्वकाल से लगाकर बहुत पीछे तक रहा। खेड़ का राज्य राव सीहा के पुत्रों ने गुहिलों के मंत्री डाभियों से मिलकर छल से लिया था। अब भी मारवाड़ में गुहिलवंशियों (गोहिलों) के कुछ ठिकाने विद्यमान हैं ।

#### परमार

ऊपर श्राये हुए कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने पर उनके परमार सामंत स्वतंत्र वन वैठे, परन्तु यह वंश श्रधिक समय तक स्वतंत्र न रह सका श्रीर इसे गुजरात के सोलंकियों की श्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी। राजपूताना श्रीर मारवाड़ के परमारों की श्रंखलावद्ध वंशावली उत्पलराज से मिलती है। इनका मूल स्थान श्रावू था, जहां से ये श्रलग-श्रलग हिस्सों में फैले। उस(उत्पलराज) के चौथे वंशधर धरणी वराह का प्रभाव बहुत वढ़ा श्रीर उसके श्रधीन गुजरात, श्रावू, मारवाड़ श्रीर सिंध तक के बहुत से प्रदेश हो गये। वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) के लगभग इस वंश में धारावर्ष हुआ, जो बड़ा बीर श्रीर शक्तिशाली था। उसने गुजरात के राजाश्रों की समय-समय पर बड़ी सहायता की। इन परमारों की मारवाड़ की शाखाश्रों के शिलालेख जोधपुर राज्य में श्रोसियां, भीनमाल, भाडूंद, जालोर, किराडू, कोयलवाव, नाणा

<sup>(</sup>१) रघुवंशी प्रतिहारों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); ए० १६४-६०।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १; पृ॰ १६४-७१।

<sup>(</sup>३) मेरा; उदयपुर राज्य का इतिहास; जि॰ १; प्र॰ १२६-२६।

श्रादि स्थानों से मिले हैं। इनकी शक्ति कम होने पर चौहानों ने कमशः इनके इलाक़े छीन लिये। वि० सं० १३४० माघ सुदि १ (ई० स० १२६३ ता० २६ दिसम्बर) मंगलवार के लेख से पाया जाता है कि उस समय परमार महाराजकुल बीसलदेव श्राबू का राजा था। वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) के श्रास-पास जालोर के चौहानवंशी राव लुंभा ने श्राबू श्रोर चन्द्रावती परमारों से छीनकर श्राबू के परमार राज्य की भी समाप्ति की ।

सोलंकी

गुजरात के श्रंतिम चावड़ा राजा सामंतसिंह को वि० सं० ६६८ (ई० स॰ ६४१) में मारकर उसका भानजा सोलंकी मूलराज गुजरात का स्वामी बना। फिर उसने उत्तर में अपना पैर बढ़ाकर आवू के परमार राजा धरणीवराह को हराया, जिसको हथुंडी के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा धवल ने शरणदी।वहां से आगे बढ़कर उसने मारवाड़ के कुछ अंश पर दखल किया और वि० सं० १०४१ माघ सुदि १४ (ई० स० ६६४ ता० १६ जनवरी ) को उसने सत्यपुर ( सांचोर ) हकूमत का वरणक गांव दान में दिया। इससे निश्चित है कि मूलराज के समय से ही सोलंकियों का अधिकार मारवाड़ के कुछ हिस्से पर अवश्य हो गया था। उसके पीछे सिद्धराज ( जयसिंह ), कुमारपाल एवं भीमदेव (दूसरा) के शिलालेख और ताम्रपत्र आदि मीनमाल, किराडू, पाली, भाटूंद, नाडोल, बाली, जालोर, सांचोर, नारलाई, नानाणा, नाणा आदि में मिले हैं। भीमदेव (दूसरा) के समय की गुजरात के राज्य की श्रवनत दशा का लाभ उठाकर उन(सोलंकियों)के सामंत परमार तथा चौहान स्वतंत्र बन बैठे। जब दिन्तण से सिंहण श्रीर उत्तर से शम्सदीन श्रव्तमश ने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने स्वतंत्र बन बैठे हुए सांमतों में से जालोर के उदयसिंह, ब्राब के परमार धारावर्ष श्रीर सोमसिंह श्रादि को समका-बुक्ताकर पीछे गुजरात का सहायक बना लिया। इस प्रकार गुजरात के सोलंकियों के पिछले समय तक मारवाड़

<sup>(</sup>१) परमारों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखों मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); पृ॰ १६०-२०१।

## के कितने ही श्रंश पर उनका श्रधिकार वना रहा ।

### चौहान

चौहानों का मूल राज्य श्रहिच्छत्रपुर (नागोर) में था। पीछे से उनकी राजधानी सांभर हुई। सांभर के राजा वाक्पतिराज के दो पुत्र सिंहराज श्रौर लदमण हुए। सिंहराज के वंशज सांभर के स्वामी रहे श्रीर लदमण ने नाडोल में अपना राज्य स्थापित किया। जब से महमूद गज़नवी ने लाहोर पर अधिकार कर लिया तव से मुसलमानों की चढ़ाइयां पंजाब की तरफ़ से राजपूताने की तरफ़ कभी-कभी होने लगीं, जिससे सांभर के चौहान राजा अजयदेव ने अजमेर (अजयमेर ) का पहाड़ी क़िला बनाकर अपनी राजधानी वहां स्थापित की । सोमेखर के पुत्र पृथ्वीराज (तृतीय) तक चौहानों की राजधानी अजमेर रही। शहाबुद्दीन गोरी-द्वारा पृथ्वीराज के क़ैद किये और मरवाये जाने के बाद ख़लतान ने उस( पृथ्वीराज )के पुत्र गोविन्दराज को अपनी अधीनता स्वीकार कर लेने पर अजमेर की गद्दी पर विठलाया, परन्त पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने सुलतान की अधीनता स्वी-कार करने के कारण गोविन्दराज से अजमेर की गद्दी छीन ली, जिससे बह रणथंभोर जा रहा। उसके वंशज हम्मीर से त्रलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर का राज्य छीन लिया। इधर हरिराज से शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर का राज्य ले लिया और वहां पर मुसलमानों का राज्य हो गया।

नाडोल के स्वामी लदमण से कई पीढ़ी बाद आल्हण के चार पुत्र केल्हण, गजिसेंह, कीर्तिपाल (कीतू) और विजयसिंह हुए। कीर्तिपाल ने जालोर का किला परमारों से छीनकर वहां चौहानों का राज्य स्थिर किया। जालोर के किले का नाम सोनलगढ़ (सुवर्णगिरि) होने के कारण कीर्ति-पाल के वंशज सोनगरे चौहान कहलाये। सोनगरों का प्रताप बहुत बढ़ा और इनकी शाखायें मारवाड़ में कई जगह फैलीं तथा नाडोल, मंडोर,

<sup>(</sup>१) सोलंकियों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपुताने का इतिहास'; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण); ए॰ २३६-४१।

बाहड़ मेर, भीनमाल, रतनपुर, सत्यपुर (सांचोर) स्रादि पर इन्हों का अधिकार रहा। इन्होंने वि॰ सं॰ १२१८ (ई॰ स॰ ११६१) के बाद परमारों से किराड़ भी छीन लिया। कीर्तिपाल के छठे वंशधर कान्हड़देव से ख्रलाउद्दीन सिल्लज़ी ने जालोर का किला छीनकर वहां के चौहान रिज्य की समाप्ति की। पीछे से कान्हड़देव के वंशधरों की जागीर पाली तथा गोड़वाड़ ज़िले ख्रादि में रहीं, पर वह इलाक़ा पीछे से सीसोदियों के अधीन हुआ। फिर जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के समय में वह जोधपुर राज्य के अन्तर्गत हो गया।

श्राल्हण के चौथे पुत्र विजयसिंह के वंशज सांचोर में रहे श्रौर वे सांचोरे चौहान कहलाये। यहां के चौहान राज्य की समाप्ति भी श्रलाउद्दीन खिलज़ी के समय हुई, परन्तु थोड़े समय पीछे चौहानों ने सांचोर पर पीछा श्रिकार कर लियां।

वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के आस-पास कन्नीज की तरफ़ से राठोड़ कुंबर सेतराम का पुत्र सीहा साधारण स्थिति में मारवाड़ में आया और उसके वंशजों ने कमशः अपना राज्य बढ़ाते हुए सारे मारवाड़ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उन्हीं के वंशज इस समय राजपूताने में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के स्वामी हैं ।

<sup>(</sup>१) चौहानों के विस्तृत इतिहास के बिए देखो मेरा 'सिरोही राज्य का इति-हास'; पृ० ११७-८६।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ की १० वीं शताब्दी के मध्य के आस-पास राठोड़ों की एक शाखा ने आकर हथुंडी (गोड़वाड़) में अपना राज्य कायम किया था । वह शाखा जोधपुर के वर्तमान राठोड़ों के भिन्न थी। उसका वृत्तान्त आगे राठोड़ों के प्राचीन इतिहास में दिया जायगा।

# तीसरा अध्याय राष्ट्रकूटों (राठोड़ों ) का प्राचीन इतिहास

मारवाड़ में वर्तमान राठोड़ों के आने से पूर्व हिन्दुस्थान में जहां-कहीं राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) के राज्य या ठिकाने रहने का अब तक के शोध से पता चला, उसका बहुत ही संचित परिचय इस प्रकरण में दिया जाता है।

भिन्न-भिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि में राष्ट्रकूट (राठोड़) वंश की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न मत मिलते हैं। राठोड़ों के भाटों

राष्ट्रक्ट(राठोड़) वंश की है । जोधपु

ने उन्हें दैत्यवंशी हिरएयकष्यप की सन्तान लिखा है । जोधपुर राज्य की ख्यात में राठोड़ों की वंशावली आदिनारायण, ब्रह्मा, मरीचि आदि से

श्रारम्भ करते हुए श्रागे चलकर लिखा है—'राजा विश्वुतमान का पुत्र राजा वृहद्वल द्वापर के श्रंत श्रीर किलयुग के प्रारम्भ में हुआ। महाभारत के समय वह भी कुंकण्देश से वुलाया गया। कुरुचेत्र की श्रोर जाते समय मार्ग में उसे गौतम ऋषि मिले, जिससे उसने अपने नि:सन्तान होने की वात कही। इसपर ऋषि ने मंत्र पढ़ा हुआ जल उसे देकर कहा कि इसे अपनी श्रियपात्र राणी को पिलाना। कुछ ही समय बाद राजा वृहद्वल ने काफ़ी शराब पी ली, जिससे विशेष प्यास लगने पर उसने ब्याकुल होकर मंत्रसिद्ध जल स्वयं पी लिया। फलतः उसके गर्भ रह गया श्रीर वह उसी श्रवस्था में महाभारत में मारा गया। तव उसकी राठ (रीढ़) फाड़कर भीतर से बालक निकाला गया, जो पीछे से इस घटना के कारण राठोड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। '

<sup>(</sup> १ ) रामनारायण दूगदः, राजस्थान रत्नाकरः, भाग १, पृ॰ मद ।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात: जि॰ १, पृ॰ ४।

द्यालदास राठोड़ों को सूर्यवंशी लिखता है और उनकी उत्पत्ति के विषय में उसका कथन है—'ब्रह्मा के वंश में सुिमत्र का पुत्र विस्वराय हुआ, जिसके पुत्र मह्मराय के कोई सन्तान न होने से उसने पुत्र-प्राप्ति की कामना से 'राटेखरी देवी' की आराधना की। देवी ने स्वप्न में आकर उससे कहा कि तेरे पुत्र ही होगा, जिसका नाम तुम 'रठवर' रखना। पीछे उसकी जादमणी राणी चन्द्रकला के गर्भ रहा, जिसके पुत्र होने पर राजा ने उसका नाम 'रठवर' रक्खा। उसी रठवर के वंशज रठवर (राठोड़) कहलाये'।'

कर्नल टॉड ने स्रापने बृहद् ग्रन्थ 'राजस्थान' में राठोड़ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत दिये हैं वे इस प्रकार हैं—

'इस वास्तिवक प्रसिद्ध जाति की उत्पत्ति के विषय में सन्देह है। राठोड़ों की वंशाविलयां रामचन्द्र के दूसरे पुत्र कुश से इसकी उत्पत्ति बतलाती हैं। श्रतप्व ये सूर्यवंशी होंगे, परन्तु इस जाति के भाट लोग इसे यह प्रतिष्ठा नहीं देते श्रीर कुश के वंशज स्वीकार करने पर भी वे राठोड़ों को सूर्यवंशी कश्यप की दैत्य (Titan = राज्ञस) कन्या से उत्पन्न सन्तान बतलाते हैं। " कतिपय वंशावली लेखक राठोड़ों को कुशिक नेवंशी मानते हैं ।"

दित्तणी के कलचुरि(हैहय)वंशी राजा विज्ञल के वर्तमान शक सं० १०८४ (वि० सं० १२१८) के मनगोलि गांव के शिलालेख में भी राठोड़ों को दैत्यवंशी लिखा है । प्रभासपाटन से मिले हुए यादव राजा भीम के वि० सं० १४४२ (ई० स० १३८४) के शिलालेख में उन्हें सूर्य श्रीर चन्द्र-

<sup>(</sup>१) सिंदायच दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ० २-३।

<sup>(</sup>२) विश्वामित्र का दादा।

<sup>(</sup>३) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ० १०४।

<sup>(</sup>४) रट्टनृपदितिजकुळसंघट्टदिनघपट्टः

एपिप्राफ्रिया इंग्डिका; जि॰ ४, पृ॰ १६।

वंशों से भिन्न तीसरा ही वंश माना है'। डाक्तर वर्नेल ने राठोड़ों को द्रविड़ जाति का मानकर उनको आजकल की 'रेडी' जाति से मिला दिया है । जैन वृत्तान्तों के अनुसार राठोड़ शब्द 'रहट' से बना है, जिसका अर्थ इन्द्र की रीढ़ की हड्डी होता है और उनकी उत्पत्ति पार्लीपुर के राजा यवनाश्य से हुई है ।

मयूरिगरि (बुगलाना) के स्वामी नारायणशाह के आश्रित स्द्रकवि ने उसकी आज्ञानुसार शक सं०१४१८ (वि० सं०१६४३=ई० स०१४६६) में 'राष्टौढ़वंशमहाकाव्य' की रचना की थी। उसमें उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय में लिखा है—

'एकबार जब कैलाश पर्वत पर पार्वती के साथ शिव जुआ खेल रहे थे, एक पासा शिव के शीश पर के चन्द्रमा से जा लगा, जिससे एक ग्यारह वर्षीय बालक की उत्पति हुई। उस बालक की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वर दिया कि तुम्हें कान्यकुच्ज का राज्य प्राप्त होगा। उसी अवसर पर लातना ने (जो संभवत: कान्यकुच्ज के राजाओं की कुलदेवी हो) प्रार्थना की कि कन्नोज की गद्दी के लिए वह बालक उसे दे दिया जाय। शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब वीरभद्र (शिव का एक प्रसिद्ध गए) ने उस बालक को एक तलवार प्रदान की और लातना ने बालक को ले जाकर कन्नोज के सूर्यवंशी राजा नारायण को, जो पुत्र-प्राप्ति की कामना से उपासना कर रहा था, दे दिया। लातना ने स्वयं श्रद्ध य रहते हुए कहा कि बालक का नाम राष्ट्रीड़ (राठोड़) प्रसिद्ध होगा क्योंकि यह तुम्हारे राज्य और कुल की रहा करेगा ।

## (१) वंशो(शो) प्रसिद्धो(द्धो) हि यथा खीन्द्दो[:] राष्ट्रोऽडवंशस्तु तथा तृतीयः!।

नागरी प्रचारिग्णी पत्रिका ( नवीन संस्करगा ); भाग ४, पृ० ३४७।

- (२) गैज़ेटियर स्रॉव दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जि॰ १, भाग २, पृ॰ ३८३।
- (३) वहीं; जि॰ १, भाग १, पृ० ११६।
- (४) रुदक्वि; राष्ट्रीदवंशमहाकाच्यः सर्ग १, श्लोक १२-२६।

उत्पर राठोड़ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विभिन्न मत दिये हैं वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश निराधार और काल्पनिक हैं। ख्यातों आदि की बातें तो सर्वधा मनगढ़न्त कल्पनाएं हैं। इसी प्रकार भाटों आदि की तैयार की हुई वंशाविलयां भी माननीय नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि उनमें कई नाम भूठे धर दिये हैं। डाक्तर बर्नेल का उन्हें 'रेडी' मानना भी असंगत है। रेडी वर्तमान समय की दिच्चण के तेलगू किसानों की एक नीची जाति का नाम है, जिससे राठोड़ों का कोई सम्बन्ध नहीं है। जैन वृत्तान्त भी ऐसा ही है। राजा विज्जल तथा प्रभास-पाटन के शिलालेखभी प्रमाणकप नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे राठोड़ों से भिन्न वंश के हैं। उपर्युक्त रुद्रकविरचित 'राष्ट्रीढ़वंश-महाकाव्य' भी भाटों आदि के कथन के जैसा ही होने के कारण प्राचीन इतिहास के लिए उपयोगी नहीं है।

राठोड़ वस्तुतः शुद्ध आर्थ हैं। उनका सूल राज्य दित्तण में था, जहां से गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश, गया, बदायूं आदि में उनके स्वतंत्र या परतंत्र राज्य स्थापित हुए, जिनका विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। इन राष्ट्रकूटों( राठोड़ों) के ताम्रपत्रादि में जहां भी इनके वंश का उल्लेख किया है वहां इन्हें चन्द्रवंशी ही लिखा है। दित्तण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष (प्रथम) के समय के शक सं० ७८२ (वि० सं० ६१७) के कोचूर के शिलालेख, राठोड़ गोविन्दराज (सुवर्णवर्ष) के शक सं० ८४२ (वि० सं० ६८०) के खंभात के ताम्रपत्र, उसी राजा के शक सं० ८४४ (वि० सं० ६६०) के सांगली से मिले हुए दानपत्र,

<sup>(</sup>१) ••• सुराष्ट्रकूटोर्जितवंशपूर्वजस्स वीरनारायण एव यो विमुः॥ तदीय भूपायतयादवान्वये ऋमेण वार्द्धाविव रह्मसंचयः॥ एपिग्राफ़िया इंडिकाः जि॰ ६, पृ॰ २६।

<sup>(</sup>२) •••शशघर इव दिनतदुर्गराजो यदुकुलविमलवियत्यथोदियाय।। वहीः जि० ७, ए० ३७।

<sup>(</sup>३) · · · शशाधर इव दन्तिदुर्गराजो यदुकुलविमलवियत्यथोदियाय।। इंडियन ऐंटीक्वेरी; जि॰ १२, ए० २४६।

कृष्ण्राज (तृतीय, अकालवर्ष) के शक सं० ८८० (वि० सं० १०१४) के करहाड के दानपत्र अोर कर्कराज (द्वितीय, अमोधवर्ष) के शक सं० ८६४ (वि० सं० १०२६) के करडा के दानपत्र में राठोड़ों को यदुवंशी लिखा है। राठोड़ राजा इन्द्रराज (तृतीय, नित्यवर्ष) के शक सं० ८३६ (वि० सं० ६७१) के बेगुमरा से मिले हुए दो दानपत्रों और कृष्ण्याज (तृतीय, अकालवर्ष) के शक सं० ८६२ (वि० सं० ६६७) के देवली से मिले हुए दानपत्र में राठोड़ों का चंद्रवंश की यदुशाखा के सात्यिक के वंश में होना लिखा है। हलायुध पंडित स्वरचित 'कविरहस्य' नामक ग्रंथ में उसके नायक राष्ट्रकृट राजा कृष्ण्याज को सोमवंश (चंद्रवंश) का भूषण्

- (१) मुक्तामग्णीनां गण् इव यदुवंशो दुग्धसिन्ध्यमाने ॥ " तमनु च सुतराष्ट्रकूटनाम्ना भुवि विदितोजिन राष्ट्रकूटवंशः ॥ एपिब्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४, ए॰ २८२।
- (२) उदगादथ दंतिदुर्गभानुर्यदुवंशोदयपर्व्वतात् प्रतापी ॥ इंडियन ऐंटिक्केरी; जि॰ १२, ए॰ २६४।
- (३) ''तस्मादित्रः सुतोभूदमृतकरपिरस्पन्द इन्दुस्ततोपि । तस्माद्वंशो यदूनां ''।। तत्रान्वये विततसासिकवंश-जन्मा श्रीदिनतदुर्गनृपितः पुरुषोत्तमोभूत् ॥
- जर्नल श्रॉव् दि बाम्बे बांच श्रॉव् एशियाटिक सोसाइटी; जि॰ १८, १० २४७।

  त्तरमाद्वंशो यदूनां ।।। तत्रान्वये विततसात्मिकवंशजन्मा श्रीदन्तिदुर्गनृपितिः पुरुषोत्तमोभूत् ॥

  वही: जि॰ १८, १ २६१।
- (४) मुक्तामग्णीनां गग्ण इव यदुवंशो दुग्धसिन्ध्यमाने । ... तद्वंशजा जगित सात्मिकवर्गभाज ... रहः । तमनु च सुत-रा]ष्ट्रकू]टनाम्ना भुवि विदितोजनि राष्ट्रकूटवंशः ॥ एपित्राक्षिया इंडिका; जि॰ ४, पृ॰ १६२-६३।

25

लिखता है ।

इन प्रमाणों के बल पर तो यही मानना पड़ेगा कि राठोड़ चंद्रवंशी हैं, परन्तु राजपूताना के वर्तमान राठोड़ अपने को सूर्यवंशी ही मानते हैं। इसका कारण संभवतः यही प्रतीत होता है कि वे अपने वंश के प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों और पुस्तकों की अपेक्षा भाटों के कथन को ही अधिक प्रामाणिक मानते हैं।

'राठोड़' शब्द केवल भाषा में ही प्रचलित है। संस्कृत पुस्तकों, शिलालेखों श्रीर दानपत्रों में उसके लिए 'राष्ट्रकूट' शब्द मिलता है।

दिल्लिण तथा भारत के श्रन्य विभागों में प्राचीन राठोड़ नाम की काल में जहां-जहां राठोड़ें। का राज्य रहा, वहां बहुधा 'राष्ट्रकूट' शब्द का ही प्रयोग होता रहा।

प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमानुसार 'राष्ट्रकूट' शब्द का प्राकृत रूप 'रहुऊड़' होता है, जिससे 'राठउड़' या 'राठोड़' शब्द बनता है, जैसे 'चित्र-कूट' से 'चित्तऊड़' श्रीर उससे 'चित्तीड़' या 'चीतोड़' बनता है। 'राष्ट्रकूट' के स्थान में कहीं-कहीं 'राष्ट्रवर्य' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राठवड़' शब्द बना है। 'राष्ट्रकूट' श्रीर 'राष्ट्रवर्य' दोनों का श्रर्थ एक ही है, क्योंकि राष्ट्र-कूट का श्रर्थ 'राष्ट्र' जाति या वंश का शिरोमणि है श्रीर 'राष्ट्रवर्य' का श्रर्थ 'राष्ट्र' जाति या वंश में श्रेष्ठ है। राजपूताना श्रादि के पिछले संस्कृत लेखकों

(१) ऋस्यगस्त्यमुनिज्योत्स्नापिवत्रे दिच्चणापथे । कृष्णराज इति ख्यातो राजा साम्राज्य दीच्चितः ॥ तोलयत्यतुलं शक्त्या यो भारं भुवनेश्वरः । कस्तं तुलयित स्थाम्ना राष्ट्रकूटकुलोद्भवम् ॥ सोमं सुनोति यज्ञेषु सोमवंशिवभूषणः ।

गैज़ेटियर घाँव् दि वॉम्बे प्रोसिडेन्सी; जि॰ १, भाग २, पृ० २०८ टि॰ ३,

ने 'राठोड़' शब्द को संस्कृत के सांचे में ढालकर 'राष्ट्रोड़' या 'राष्ट्रोढ़' वनाया है, परन्तु ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। दिल्ल के राठोड़ों के तथा कभी-कभी उनकी शाखाओं के लेखों में 'राष्ट्रकृट' शब्द के लिए 'रह' शब्द मिलता है, जो 'राष्ट्र' का ही प्राकृत रूप है।

राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पांचवें प्रज्ञापन में गिरनार<sup>3</sup>, धौली<sup>3</sup>, शहवाज़गढ़ी<sup>8</sup> और मानसेरा<sup>3</sup> के लेखों में पैठनवालों के साथ समास

राठोड़ वंश की प्राचीनता में मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय ये दिल्ला के निवासी थे। 'रिस्टिक,' 'लठिक' श्रौर 'रठिक' ये 'रह' शब्द के प्राकृत रूप हैं, जो 'राष्ट्रकृट'

(१) 'रह' नाम से मिलते हुए नामवाली एक 'श्रारह' नाम की भिन्न जाति पंजाब में रहती थी। यह बहुत श्राचीन जाति थी। इसका दूसरा नाम 'बाह्लीक' (वाहिक) भी था। इस जाति के स्त्री-पुरुषों के रहन-सहन, श्राचार-विचार की महा-भारत में बड़ी निंदा की है—

स्रारटा नाम बाह्लीका एतेष्वार्यो हि नो वसेत् ॥ ४३ ॥ स्रारटा नाम बाह्लीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ ४८ ॥ स्रारटा नाम वाह्लीका नतेष्वार्यो द्वयहंवसेत् ॥ ५१ ॥ महाभारत; कर्ण पर्व, श्रध्याय ३७ (कुंभकोणं संस्करण)

मुसलमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को मुसलमान बनाया गया श्रीर श्रव ये 'राठ' कहलाते हैं।

- (२) · · · धंमयुतस च योग्णकंबोजगंधारानं रिस्टिकपेतेगिकानं (ई॰ हुल्श; कार्पस इन्श्किप्शनम् इन्डिकेरम्; जि॰ १, पृ॰ ८)।
- (३) · · · धंमयुतस योनकंबोचगंधालेसु लिठकपितेनिकेसु · · · (वही; जि॰ १, पृ॰ ८७)।
- (४) ध्रमयुतस योनकंबोयगंघरनं रिठकनं पितिनिकनं ... (वहीं; जि॰ १, ए॰ ४४)।
- (४) · · · प्रमयुतस योनकंबोजगधरन रिक्रिकिपितिनिकन · · · ( वही; जि॰ १, पृ॰ ७४ )।

शब्द में मिलता है। बहुत पहले से राजा श्रीर सामन्त लोग श्रपने नाम के साथ 'महा' शब्द लगाते रहे हैं। जैसे भोजवंशियों ने श्रपने को 'महाभोज' लिखा, ऐसे ही राष्ट्रवंशी श्रपने को 'महाराष्ट्र' या 'महाराष्ट्रिक' लिखने लगे, जिसका प्राकृत रूप 'महारठी' दिच्चिण में भाजा, वेड़सा, कार्ली श्रीर नाना-घाट की गुफ़ाश्रों में खुदे हुए प्राकृत लेखों में पाया जाता है। उन्हीं लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि 'महाभोज' श्रीर 'महाराष्ट्रिक' वंशियों में परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होते थे। देशों के नाम बहुधा उनमें वस्तनेवाली या उनपर श्राकित जमानेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं। जैसे 'मालव' जाति के श्रधिकार करने से श्रवन्ती देश 'मालवा' कहलाया श्रीर 'गुर्जर' या 'गृजर' जाति के नाम से लाट, खुराष्ट्र, श्वश्र श्रादि देशों का नाम गुजरात पड़ा, ऐसे ही इस महाराष्ट्रिक जाति के श्रधीन का दिल्ला का देश महाराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुश्रा, जहां के निवासी महाराष्ट्र या महाराष्ट्रिक (मराठा) कहलाते हैं।

अशोक के समय से लगाकर वि० सं० ४४० के आसपास तक दित्तिण के राठोड़ों का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। कहीं-कहीं नाम

दिचिए के राठोड़ों का प्राचीन इतिहास मात्र का उल्लेख मिलता है। कलाडगी ज़िले के येवूर गांव के पास के सोमेश्वर के मंदिर में लगे हुए चालुक्य(सोलंकी) वंशी राजाओं की वंशा-

वलीवाले एक लेख में उस वंश के राजा जयसिंह (प्रथम) के विषय में लिखा है—'उसने राष्ट्रकूट रूप्ण के पुत्र इन्द्र को, जो अपने लश्कर में द०० हाथी रखता था, जीता और पांच सौ राजाओं को जीतकर चालुक्य वंश की राज्यलदमी पीछी प्राप्त की'।' इससे मालूम होता है कि जयसिंह के समय अर्थात् वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के आसपास दिच्या में राठोड़ों का प्रवल राज्य था, क्योंकि लश्कर में द०० हाथी रखना सामान्य राजा का काम नहीं। इस प्रकार वि० सं० ६४० (ई० स० ४६३) के पहले का कुछ ही वृत्तान्त मिलता है। यि० सं० ६४० के आस-पास से लगाकर

<sup>(</sup>१) इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि॰ ८, ५० १२।

वि॰ सं॰ १०३० (ई॰ स॰ ६७३) के कुछ पीछे तक का दित्तण के राठोड़ीं का जो श्रंखलावद्ध इतिहास मिलता है, वह वहुत ही संत्तेप रूप से यहां लिखा जाता है।

१, २, ३ और ४-शिलालेखों और ताम्रपत्रों के अनुसार दित्तण के राठोड़ों की वंशावली दन्तिवर्मा से ग्रुरू होती है। उसके पीछे कमशः इन्द्रराज श्रीर गोविन्दराज हुए। इन तीनों राजाश्रों के पराक्रम की प्रशंसा के अतिरिक्त कोई विशेष पेतिहासिक वृत्तान्त नहीं मिलता, परन्तु दिवण के कलाडगी गांव के पास की पहाड़ी पर के जैनमंदिर में लगे हुए भारत युद्ध संवत् ३७३४ श्रीर शक संवत् ४४६ (वि० सं० ६६१ = ई० स० ६३४) के लेख में दित्तण के महाप्रतापी चालुक्य राजा पुलकेशी (दूसरा) के विषय में लिखा है—'समय पाकर पुलकेशी को जीतने की इच्छा से श्रप्पाइक श्रीर गोविन्द चढ़ श्राये, परन्तु एक (श्रप्पाइक) को तो लड़ाई में भय का भान हो गया श्रौर दूसरे (गोविन्द) ने उपकार का फल पाया ।' इससे पाया जाता है कि ऋप्पाइक तो लड़ाई में हारकर भाग गया हो श्रौर गोविन्द पुलकेशी से मिल गया हो तथा उसने उससे लाभ उठाया हो। संभवतः यह गोविन्द उपर्युक्त इन्द्रराज का पुत्र हो। ऊपर हम बतला चुके हैं कि दंतिवर्मा से पूर्व भी राठोड़ दक्षिण में प्रवल थे श्रीर इस समय भी वे अपना गया हुआ राज्य पीछा लेने के उद्योग में अप्पाइक के साध पुलकेशी पर चढ़ आये हों। इस समय तक उनका थोड़ा बहुत राज्य उस तरफ़ श्रवश्य रहा होगा। पुलकेशी (दूसरा) ने वि० सं० ६६७ से ६६४ (ई० स० ६१० से ६३=) तक राज्य किया श्रौर गोविन्दराज उसका समकालीन रहा, जिससे हम दंतिवर्मा का समय वि० सं० ६४० (ई० स० ४१३) के त्रासपास स्थिर कर सकते हैं। गोविन्दराज के बाद उसका पुत्र कर्कराज (कक्कराज ) उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके चार पुत्र-इन्द्रराज, घ्रुवराज, कृष्णराज श्रीर नन्नराज—हुए।

४ श्रीर ६ - कर्कराज के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इन्द्रराज ( दूसरा )

<sup>(</sup>१) एपिम्राफ़िया इन्डिका; जि॰ ६, पृ० ४।

दिचाण के राठोड़ों के राज्य का स्वामी हुआ। उसका पुत्र दंति दुर्ग (दंतिवर्मा). जो उसका उत्तराधिकारी हुत्रा, बड़ा प्रतापी था। उसे वैरमेघ भी कहते थे। सामनगढ़ से मिले हुए शक संवत् ६७४ (वि० सं० ८११ = ई० स० ७४४) के उसके ताझपत्र से पाया जाता है कि उसने माही और रेवा (नर्मदा) निद्यों के वीच का प्रदेश (लाटदेश) विजय किया; राजावल्लभ को जीत 'राजाधिराज परमेश्वर' का बिरुद् धारण किया; कांची, केरल, चोल व पांड्य देशों के राजाश्रों को तथा श्रीहर्ष श्रीर वज्रट को जीतनेवाले कर्णा-टक (सोलंकियों) के असंख्य लश्कर को जीता, जो अजिय कहलाता था । प्रसिद्ध ऐलोरा की गुफ़ा के दशावतार के लेख में लिखा है—'उसने वद्धभ के लश्कर को और कांची, कलिंग, कोशल, श्रीशैल, मालव, लाट, टंक आदि देशों के राजात्रों को जीतकर "श्रीवल्लभ" नाम धारण किया तथा उज्जैन में रत्न और सुवर्ण का दान दिया । अपर त्राया हुत्रा "वल्लभ" सोलंकियों का ख़िताब था, जिन्हें जीतकर यह ख़िताब राठोड़ों ने घारण किया था । ऊपर के लेखों में सोलंकी राजा का नाम नहीं दिया है, परन्तु अन्य साधनों से यह अनुमान होता है कि सोलंकी राजा कीर्तिवर्मा (द्वितीय) से दन्तिदुर्ग ने राज्य छीना होगा। दन्तिदुर्ग ने लाट देश विजयकर अपने चचेरे भाई गोविन्दराज को अथवा उसके पुत्र कर्कराज को दे दिया हो ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आंतरोली गांव<sup>3</sup> से गुजरात के कर्कराज का एक ताम्रपत्र शक संवत् ६७६ (वि० सं० ८१४) म्राध्विन सुदि ७ (ई० स० ७४७ ता० २४ सितम्बर ) का मिला है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वह गुजरात का राजा था<sup>8</sup>। उससे कुछ पूर्व ही यह देश विजय हुआ होगा।

<sup>(</sup>१) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि॰ ११, ए॰ ११२।

<sup>(</sup>२) ग्रार्कियालाजिकल सर्वे श्रॉव् वेस्टर्न इन्डिया; जि॰ ४, पृ० ८७।

<sup>(</sup>३) बम्बई श्रहाते के सूरत ज़िले में।

<sup>(</sup> ४) जर्नल स्रॉव् दि बॉम्बे ब्राब्ब स्रॉव् दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰

दिन्ति दुर्ग दि ज्ञाण के राठोड़ों के राज्य को वढ़ानेवाला राजा हुआ। उसका राज्य गुजरात और मालवा की उत्तरी सीमा से लगाकर दि ज्ञाण में रामेश्वर के निकट तक फैला हुआ था।

७-दिनतदुर्ग के नि:सन्तान प्ररने पर उसका चाचा कृष्ण्राज उसका उत्तराधिकारी हुन्रा, जिसको ग्रुभतुंग, त्र्रकालवर्ष स्रोर कन्ने खर भी कहते थे। बड़ोदा से मिले हुए शक संवत् ७३४ महावैशाखी [वैशाख सुदि १४] (वि० सं० ८६६ = ई० स० ८१२ ता० ३० अप्रेल) के ताम्रपत्र में लिखा है- 'उस ( कृष्ण्राज )ने कुमार्ग पर चलनेवाले अपने एक कुदुंबी को जड़ से उखेड़ अपने वंश के लाभ के वास्ते राज्य किया'।' कावी (गुजरात), नवसारी श्रीर करड़ा के ताम्रपत्रों से यह निश्चित है कि जिसको उसने मारा वह दन्तिदुर्ग नथा। श्रतएव श्रनुमानतः वह गुजरात का कर्कराज रहा होगा, जिसने दन्तिदुर्ग के मरने पर स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया होगा। उसके वाद उसके किसी भी वंशज का उस्लेख नहीं मिलता, जिससे संभव है कि उसके साथ उक्त शाखा की समाप्ति हुई होगी। पैठए<sup>3</sup> से मिले हुए ताम्रपत्र से पाया जाता है कि कृष्ण्राज ने राहप्य को, जो वड़ा अभिमानी था, हराकर "राजाधिराज परमेखर" का विरुद्ध धारण किया । वड़ोदा से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है कि उसने महावराह को हरिए। वनाया श्रर्थात् किसी चालुक्य राजा को परास्त कर भगाया, क्योंकि ''वराह'' चालुक्यों (स्रोलंकियों) का ही राज्यचिह्न थां । श्रलास<sup>६</sup> के शक संवत् ६६२ (वि० सं० ८२७) श्रापाट सुदि ७ (ई० स० ७७० ता० ४ जून) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसके राज्य-समय में

<sup>(</sup>१) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ॰ ११८।

<sup>(</sup>२) बड़ोदा राज्य में।

<sup>(</sup>३) हैदराबाद राज्य के स्रीरंगावाद ज़िले में ।

<sup>(</sup> ४ ) एपिग्राफ्रिया इन्डिका; जि॰ ७, पृ॰ १०७।

<sup>(</sup> ४ ) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ॰ १६२।

<sup>(</sup>६) बम्बई घ्रहाते के कुरुंदवाड़ ज़िले में।

ही उसके पुत्र गोविन्दराज ने वेंगी के चालुक्य राजा विष्णुवर्धन (चौथा) को परास्त किया । इस प्रकार चालुक्यों को पराजित कर कृष्णुराज ने दन्ति- दुर्ग के प्रारम्भ किये हुए कार्य को पूरा किया। शक सं० ६६० (वि० सं० ८२४) वैशाख वदि अमावास्या (ई० स० ७६८ ता० २३ मार्च) वुधवार सूर्यप्रहण के तालेगांव से मिले हुए ताम्रपत्र के अनुसार उसने गंगवाडी पर चढ़ाई की थी ।

वह वड़ा शिवभक्त था। उसके बनवाये हुए अनेक मिन्दरों में एलोरा का कैलाश मिन्दर, जो पहाड़ को काट-काट कर बनाया गया है, संसार की शिल्पकला का अत्युत्कृष्ट उदाहरण है। उसके दो पुत्र—गोविन्दराज और भ्रवराज—हुए।

द—कृष्णराज की मृत्यु के वाद उसका उत्तराधिकारी गोविन्दराज (द्वितीय) हुन्न(। उसके अन्य विरुद्द अथवा उपनाम अकालवर्ष, वल्लभ, प्रभूतवर्ष और विक्रमावलोक भी थे। उसके द्वारा वेंगी के राजा विष्णुवर्द्धन के परास्त किये जाने का उल्लेख ऊपर आ गया है। दौलतावाद से मिल हुए ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसने गोवर्द्धन को विजय किया और पारिजात नाम के राजा पर चढ़ाई की । गोवर्द्धन और पारिजात के सम्बन्ध में विशेष वृत्त ज्ञात न होने से उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। करहाड से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है—'गोविन्दराज ने भोग-विलास में पड़कर राज-कार्य में चित्त न दिया और अपने भाई निरुप्म (ध्रुवराज) के भरोसे राज्यकार्य छोड़ दिया, जिससे उसकी हुकूमत कमज़ोर हो गई ।' ध्रुवराज यहां तक मनमानी करने लगा कि उसने कई दानपत्र भी केवल

<sup>(</sup>१) एपियाफ़िया इन्डिका; जि॰ ६, पृ॰ २०६।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १३, पृ० २७४।

<sup>(</sup>३) निज़ाम राज्य में।

<sup>(</sup> ४ ) एपियाक्रिया इन्डिका; जि॰ १, पृ॰ १८४।

<sup>(</sup> १ ) बम्बई श्रहाते के सतारा ज़िले में।

<sup>(</sup>६) एपिमाक्रिया इन्डिका; जि॰ ४, पु॰ २७८।

अपने नाम से ही जारी किये, जैसा कि पिम्पेरी के शक सं०६६७ (वि०सं० दर्र=ई० स० ७७४) के दानपत्र से पाया जाता है रे। पैठण से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है- 'ध्रवराज ने जब रतन, ख़वर्ण आदि पर अधिकार कर लिया तो बल्लभ (गोबिन्दराज) ने मालवा, कांची आदि के शत्रु राजाओं से मेल कर लिया और उनकों ले आया, परन्तु ध्वराज ने कुछ न माना और लड़ाई करके उसको तथा उसके मददगार राजाओं को हराकर वह राज्य का स्वामी वन वैठा3।' जिनसेनाचार्य ने 'हरिवंशपूराण' नाम के जैनम्रंथ की समाति में लिखा है-'शक संवत ७०४ (वि० सं० ५४० = ई० स० ७५३) में यह ग्रन्थ समात हुन्ना उस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दित्तण में कृष्णराज का पुत्र बह्नभ (गोबिन्दराज) श्रौर पूर्व में अध्वन्ती का राजा राज्य करते थे। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक गोविन्दराज का राज्य क़ायम था। ध्रवराज के पत्र गोविन्दराज ( तृतीय ) का पहला दानपत्र शक संवत् ७१६ (वि॰ सं॰ = ১१)(अमांत) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ) विद अमावास्या रिववार (ई॰ स० ७६४ ता० ४ मई) सूर्यग्रहण का पैठण से मिला है । इसलिए भ्रुवराज ने शक संवत् ७०४ और ७१४ (वि० सं० ८४० और ८४० = ई० स० उ८३-ं ७६३) के बीच किसी समय अपने भाई से राज्य छीना होगा। इस लड़ाई के बाद गोविन्दराज की क्या दशा हुई इसका पता नहीं चलता।

है—ध्रुवराज के अन्य विरुद्द अथवा खिताव धोर, निरूपम, कलिवल्लभ और धारावर्ष मिलते हैं। सर्वप्रथम उसने कांची के पल्लव राजा को हराकर उसके हाथी छीने और गंगवशी राजा को क़ैद किया। राधनपुर से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है—'उसने अपने महापराक्रमी लश्कर से गौड़ों के राजा की लद्दमी हरण करनेवाले वत्सराज (रघुवंशी प्रतिहार) को

<sup>(</sup>१) पूर्वी ख़ानदेश में ।

<sup>(</sup> २ ) - त्रल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देश्वर टाइम्स; ए० ४०।

<sup>(</sup>३) गौज़ेटियर स्रॉव् दि बॉम्बे प्रोसिडेन्सी; जि॰ १, भाग २, पृ॰ ३१३।

<sup>(</sup> ४ ) एपित्राफ़िया इन्डिका; जि॰ ३, पृ॰ १०४।

<sup>(</sup>४) गुजरात में।

मारवाड़ के बीच भगा दिया श्रीर उसने गौड़ों के राजा से जो दो ख़ेत छुत्र छुनि थे वे उससे ले लिये ।' नवसारी के ताझपत्र में लिखा है—'उसने कोशल देश श्रीर उत्तराखंड के राजाश्रों के छुत्र -छीने ।' ध्रुवराज वड़ा प्रतापी राजा था। उसका राज्य दिल्ला में रामेश्वर के निकट से लगाकर उत्तर में श्रयोध्या तक फैला हुश्रा था। कपडवंज के ताझपत्र से पाया जाता है कि उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से गोविन्दराज को उसने श्रपने जीवनकाल में कंठिका (समुद्र या नदी के किनारे का देश श्रर्थात् संभवतः समुद्रतट का कोंकण से लगाकर खंभात तक का प्रदेश) दिया था । ध्रुवराज उसे संपूर्ण राज्य का स्वामी बनाना चाहता था, पर पिता के जीवित रहते उस(पुत्र) ने उसे स्वीकार न किया। दूसरे पुत्र इन्द्रराज को पीछे से गोविन्दराज ने लाट का राज्य दिया। ध्रुवराज के दो पुत्रों—स्तम्भ (रण्(वलोक) श्रीर कर्क (सुवर्ण्वर्ष)—के नाम श्रीर मिलते हैं, जिनमें से प्रथम गंगवाडी का हाकिम नियत किया गया श्रीर दूसरा खानदेश का स्वामी था।

ध्रुवराज की मृत्यु शक सं० ७१४ (वि० सं० ८४० = ई० स० ७६३) श्रीर शक सं० ७१६ (वि० सं० ८४१ = ई० स० ७६४) के बीच किसी समय हुई होगी, क्योंकि वि० सं० ८४० (ई० स० ७६३) के दौलताबाद के ताम्रपत्र के लिखे जाने के समय वह जीवित था श्रीर वि० सं० ८४१ (ई० स० ७६४) का पैठण का ताम्रपत्र उसके पुत्र के समय का लिखा हुआ है।

१० - ध्रवराज का उत्तराधिकारी गोविन्दराज (तृतीय) हुन्रा । उसके श्रन्य नाम श्रथवा बिरुद प्रभूतवर्ष, जगत्तुंग, जगदुद्र श्रौर वल्लभ या वल्लभनरेन्द्र मिलते हैं। राधनपुर श्रौर वाणी (गुजरात) के ताम्रपत्रों में

<sup>(</sup>१) एपियाफ्रिया इन्डिका; जि॰ ६, पृ॰ २४२।

<sup>(</sup>२) गैज़ेटियर झॉव् दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जि० १, भाग २, पृ० १६७ ।

<sup>(</sup>३) बम्बई श्रहाते के खेदा ज़िले में।

<sup>(</sup> ४ ) प्विप्राफ्रिया इन्डिका; जि॰ १, पृ॰ ५२।

लिखा है- 'कृष्ण के समय जैसे यादवों को जीतनेवाला कोई न था, वैसे ही उसके समय में राठोड़ों को कोई जीतनेवाला न रहा । उसके राज्य-समय बारह राजा राठोड़ों के राज्य को वर्बाद करने के लिए चढ़ आये पर उसने उन सभों को तितर-वितर कर दिया। गंगवंशी राजा पर दया कर उसने उसे क़ैद से मुक्त कर दिया, परन्तु अपने राज्य में पहुंचने पर जब उसने पुनः शतुता श्रक्तियार कर ली तो उसने उसको फिर पकड़कर क्रेंद्र कर लिया। इसके वाद उसने गुर्जरेश्वर(गुजरात का राजा) को जीत मालवा पर चढ़ाई की। वहां का राजा विना लड़े ही अधीन हो गया। मालवां से आगे बढ़कर वह विध्याचल के निकट जा ठहरा, जहां के राजा मारशर्व ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की । वहां से लौटकर वह श्रीभवन (सरभौन: . गुजरात का भड़ोच ज़िला) में त्राया, जहां चातुर्मास व्यतीत कर उसने दित्तण में तुंगभद्रा के तट पर पहुंच वहां के पल्लव राजा को श्रधीन बनाया। वेंगी देश के राजा ने सन्देश पहुंचते ही उपस्थित होकर श्रधीनता स्वीकार कर ली'।' उपर्युक्त बारह राजा कौन थे, इसका पता नहीं चलता पर वे गोविन्द-राज के बड़े भाई स्तम्भ के विद्रोही हो जाने पर उसके साथ होकर उसे राज्य दिलाने के लिए आये होंगे। संजान के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि राज्य के कितने ही अफ़सर भी स्तम्भ के शामिल हो गये थे। इधर गोविन्दराज ने भी श्रपना पच काफ़ी वलवान् कर लिया था, जिससे उसकी ही विजय हुई<sup>3</sup>। मन्ने से मिले हुए शक सं० ७२४ (वि० सं० ८४६ = ई० स० ८०२) के एक दानपत्र से पाया जाता है कि वह (दानपत्र) स्तम्भ ने गोविन्दराज की स्राज्ञानुसार लिखा थां। इससे स्रनुमान होता है कि उस-(स्तम्भ)को पीछे से उसकी जागीर मिल गई होगी। ऊपर श्राया हुआ

<sup>(</sup>१) गैज़ेटियर श्रॉव् दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी जि॰ १, भाग २, ए० १६८।

<sup>(</sup>२) बम्बई श्रहाते के थाना ज़िले में।

<sup>(</sup>३) प्विमाफ्रिया इन्डिङा; जि॰ १८, पृ० २४३।

<sup>(</sup> ४ ) माइसोर राज्य में ।

<sup>(</sup> १ ) प्रिप्राफ़िया कर्णाटिका; जि॰ १, नेलमंगल तालुका, संख्या ११।

वेंगी का राजा विजयादित्य होना चाहिये।

संजान से मिले हुए उस(गोविन्दराज)के पुत्र श्रमोघवर्ष के ताम्रपत्र से ऊपर के कथन की पुष्टि होती है। साथ ही उसमें उसके गंगवाडी, केरल, पांड्य, चोल श्रौर कांची के राजाश्रों को परास्त करने तथा उसके कांची में रहते समय सिंहल (लंका) के स्वामी के अपनी एवं अपने मंत्री की सूर्तियां उसके पास भेजकर श्रधीनता स्वीकार करने का उल्लेख है। ये मूर्तियां गोबिन्दराज ने शिवमंदिर के सामने लगाने के लिए माल-खेड भेज दीं<sup>3</sup> । फिर उसने उत्तर में चढ़ाई कर नागभट ( द्वितीय, रघुवंशी प्रतिहार ) को हराया, जो भागकर राजपृताने में चला गया । उक्त ताम्रपत्र से यह भी ज्ञात होता है कि उसने राजा धर्मपाल श्रीर चक्रायुध को श्रधीन किया । इसके बाद उसकी कहीं कोई चढ़ाई नहीं हुई। तोरखेड़ के ताम्र-पत्रों के लिखे जाने अर्थात् शक सं० ७३४ (वि० सं० ८७०) पौष सुदि ७ (ई० स० द१३ ता० ४ दिसम्बर) रिववार तक वह विद्यमान था। श्रमोघवर्ष के शक संवत् ७≍≍.(वि० सं० ६२३) [अमान्त] ज्येष्ठ (पूर्गिमांत आपाढ) वदि श्रमावास्या (ई० स० ८६६ ता० १६ जुन) रविवार के शिक्तर<sup>४</sup> के लेख से पाया जाता है कि उस समय उसे राज्य करते हुए ४२ वर्ष हुए थे । इस प्रकार शक संवत् ७३७ (वि० सं० ८७२ = ई० स० ८१४) के श्रास-पास किसी समय उसका राज्यामिषेक और उसके कुछ पूर्व ही गोविन्दराज का देहांत हुआ होगा। गोविन्दराज वड़ा बीर, साहसी, निर्भीक और राठोड़ों की शक्ति तथा साम्राज्य को बढ़ानेवाला हुन्ना। वाणी-डिंडोरी, नवसारी तथा बड़ोदा के उसके भतीजे (इन्द्र के पुत्र) कर्क के ताम्रपत्रों में उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा मिलता है।

<sup>(</sup>१) अल्टेकर; राष्ट्रक्टाज़ ऐराड देश्रर टाइम्स; पृ० ६८।

<sup>(</sup>२) एपिप्राफ़िया इन्डिका; जि॰ १८, पृ॰ २४३।

<sup>(</sup>३) ख़ानदेश. (बम्बई) में।

<sup>(</sup> ४ ) श्रीपुर, बम्बई श्रहाते के धारवाड़ ज़िले में ।

<sup>(</sup> १ ) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ० २१६।

११—गोविन्दराज का उत्तराधिकारी श्रमोयवर्ष हुआ । उसके श्रन्य नाम श्रथवा खिताव दुर्लभ, शर्व, वीरनारायण, नृपतुंग श्रौर वल्लभ श्रादि मिलते हैं, परन्तु वह अमोधवर्ष के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। उसके संजान के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसका जन्म शक सं० ७३० (वि० सं० ८६४ = ई० स० ८०८) में हुआ था। इस प्रकार वह सिंहासनारोहण के समय लगभग सात वर्ष का रहा होगा। उसकी छोटी श्रवस्था देखकर उसके समय में बिद्रोह की श्रग्नि भड़क उठी, जिसके फलस्वरूप उसे गद्दी से हाथ धोना पड़ा। सूरत से मिले हुए गुजरात के कर्कराज के शक सं० ७४३ (वि० सं० ८७८) वैशाख सुदि १४ (ई० स० दर१ ता० २१ श्रप्रेल ) रविवार के ताम्रपत्र में उसके-द्वारा विद्रोह के अन्त किये जाने और अमोघवर्ष के पुनः सिंहासन-पर विठलाये जाने का उल्लेख है । उक्त कर्कराज के नवसारी से मिले हुए शक सं० ७३८ (वि० सं० ८७३ = ई० स० ८१६ ) के ताम्रपत्र में इसके विषय में कुछ भी लिखा नहीं मिलता, जिससे यह अनुमान होता है कि ई० स० ८१६ और ८२१ के बीच किसी समय यह घटना हुई होगी। पूर्वी चालुक्य श्रम्म (प्रथम) के ईडेक्र के दानपत्र से पाया जाता है कि विजयादित्य (द्वितीय) ने रहों (राष्ट्रकृटों) श्रीर गंगवंशियों से बारह वर्ष तक लड़ाइयां कीं । इन लड़ाइयों का श्रंतिम समय अमोघवर्ष के प्रारम्भ के राज्यवर्षों ले मिलता है, अतएव अधिक सम्भव तो यही है कि विजयादित्य ने ही यह उत्पात खड़ाकर श्रमोघवर्ष को गद्दी से उतार दिया हो। शिकर से मिले हुए अमोववर्ष के शक सं० ७८८ (वि० सं० ६२३ = ई० स० ८६६) के दानपत्र में लिखा है कि वेंगी का राजा उसकी सेवा करता था अर्थात् उसके अधीन हो ग्रया था । गोविन्दराज

<sup>(</sup>१) एपियाफ़िया इन्डिका; जि॰ १८, पृ० २४३।

<sup>(</sup>२) अल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐगड देश्रर टाइम्स; पृ० ७४।

<sup>(</sup>३) मदास श्रहाते के कृष्णा ज़िले में।

<sup>(</sup> ४ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १३, पृ॰ ५३।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ १२, पृ० २१६।

(चतुर्थ) के शक सं० द्र४ (वि० सं० ६६०) श्रावण सुदि १४ (ई० स० ६३३ ता० द अगस्त) गुरुवार के सांगली के तास्रपत्र में लिखा है कि वेंगवल्ली के युद्धत्तेत्र में, जहां उसका चालुक्यों श्रीर अभ्यूषखों से युद्ध हुआ, अमोधवर्ष ने यम को तृत किया । रुप्ण्राज (तृतीय) के करहाड़ के शक सं० द्रद० (वि० सं० १०१४) [ अमांत ] फाल्गुन (पूर्णिमांत चैत्र ) विद १३ (ई० स० ६४६ ता० ६ मार्च) बुधवार के तास्रपत्र से पाया जाता है कि चालुक्य वंश को नष्ट करने पर भी अमोधवर्ष का क्रोध शान्त न हुआ । कर्कराज (द्वितीय) के करड़ा के तास्रपत्र में लिखा है कि वह चालुक्य वंश को नाश करने के लिए अग्नि के समान हुआ । इससे स्पष्ट है कि उसने शक्ति बढ़ने पर चालुक्यों को परास्त किया था। उपर्युक्त ईडेक के दानपत्र में भी लिखा है—'गुण्ग विजयादित्य के वाद वेंगी का राज्य राष्ट्रकृटों के हाथ में चला गया परन्तु वाद में भीम ने उसे रुप्ण्राज (द्वितीय) से पीछा लिया ।

गुजरात के राठोड़ राजा कर्कराज के मरने पर उसका पुत्र ध्रुवराज विद्रोही हो गया, जिससे अमोधवर्ष ने उसपर चढ़ाई की, जिसमें वह (ध्रुवराज) मारा गया। वेगुमरा से मिले हुए शक सं० ७८६ (वि० सं० ६२४) [अमांत] ज्येष्ठ (पूर्णिमांत आषाढ) विद अमावास्या (ई० स० ८६७ ता० ६ जून) गुकवार, सूर्यप्रहण के ताम्रपत्र में लिखा है—'वल्लभ (अमोधवर्ष) के लश्कर को भगाने के लिए लड़ता हुआ ध्रुवराज सेंकड़ों घाव खाकर मर गया और वल्लभ के लश्कर से द्वा हुआ उस(ध्रुवराज) का मुल्क उसके पुत्र अकालवर्ष ने प्राप्त किया"।'

- ( १ ) बम्बई श्रहाते के सांगली राज्य की राजधानी ।
- (२) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ० २४६।
- (३) एपित्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४, ए॰ २८१।
- ( ४ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ० २६४।
- (४) वहीं; जि॰ १४, पृ० १६७।
- (६) बड़ोदा राज्य में।
- (७) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ० १७६।

स्रमोधवर्ष के को सूर के शक सं० ७८२ (वि० सं० ६१७) स्राध्यिन सुदि १४ (ई० स० ६६० ता० ३ स्रक्टोबर) गुरुवार के शिलालेख से पाया जाता है कि मुकुलवंशी वंकेय उसका बड़ा वीर श्रफ्तसर था, जिसने उसके पुत्र के विद्रोही हो जाने पर बड़ी सहायता पहुंचाई थी, जिससे उसने उस( वंकेय) को बनवासी, बेलगोल, कुन्दर्ग, कुन्दूर श्रोर पुरीगेरी का हािकम बनाया। वंकेय ने कडलदुर्ग पर श्रधिकार कर तलवन के राजा को भी हराया था विक्रय ने कडलदुर्ग पर श्रधिकार कर तलवन के राजा को भी हराया था विक्रय ने कडलदुर्ग एर श्रधिकार कर तलवन के राजा को भी हराया था विक्रय ने कडलदुर्ग एर श्रधिकार कर तलवन के राजा को भी हराया था विक्रय ने कडलदुर्ग एर श्रधिकार कर तलवन के राजा को भी हराया था विक्रय ने कडलदुर्ग पर श्रधिकार कर तलवन के राजा को भी हराया था विक्रय विक्रय की गुक्ता के श्रक्त संवत् ७६४ (१) (वि० सं० ६०० = ई० स० ६४३), शक संवत् ७७४ (१ ७७३) तथा ७६६ (वि० सं० ६१० श्रीर ६३४ = ई० स० ६४३ तथा ६७७) के लेखों से झात होता है कि उसके समय सारा कों कण देश उसके सामन्त कपदीं के पुत्र पुत्रशक्ति श्रीर उसके पुत्र कपदीं (द्वितीय) के श्रधिकार में था विक्रय के उसके अभी विव्य के लेख में श्रंग, वंग, मालवा श्रीर मगध के राजाश्रों का उसके श्रधीन होना लिखा है वि

करड़ा के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि अमोघवर्ष ने मान्यखेट को इन्द्रपुरी से भी अधिक सुन्दर बनाया । अमोघवर्ष के सम्बन्ध का अंतिम उल्लेख वीरसेन-रचित 'जयधवला-टीका' में मिलता है, जिसके अनुसार उसका शक संवत् ७६६ (वि० सं० ६३४) फाल्गुन सुदि १० (ई० स० ८७८ ता० १६ फ़रवरी) तक जीवित रहना पाया जाता है। स्वयं अमोघवर्ष के रचे हुए ग्रन्थ 'रलमाला' (प्रश्लोत्तररलमाला) से पाया जाता है कि उसने विवेक से राज छोड़ दिया था। इससे तो यही अनुमान होता है कि वृद्ध होने पर उसने अपने पुत्र कृष्णराज को राज्याधिकार सींप दिया हो। उस( अमोघवर्ष )ने

<sup>(</sup>१) बम्बई भ्रहाते के बेलगाम ज़िले में।

<sup>(</sup>२) एपिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ ६, पृ॰ ३०।

<sup>(</sup>३) बम्बई ब्रहाते के थाना ज़िले में।

<sup>(</sup>४) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १३, पृ० १३६, १३४ तथा १३४।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ १२, पृ॰ २१६।

<sup>(</sup>६) वही; जि॰ १२, पृ॰ २६३।

साठ वर्ष से अधिक समय तक राज्य किया। उसकी रुचि विद्या और धर्म पर विशेष थी। 'कविराजमार्ग' नाम का अलंकार का कनाड़ी भाषा का प्रन्थ उसने बनाया था। विद्वानों का वह बड़ा आदर करता था। जैनधर्म के प्रति भी उसकी बड़ी श्रद्धा थी। 'सिल्सिलातुत्तवारीख' का लेखक सुलेमान उसके विषय में लिखता है कि वह दुनियां के चार बड़े वादशाहों में से एक था।

१२—ग्रमोघवर्ष का उत्तराधिकारी कृष्णराज (द्वितीय) हुन्त्रा, जिसके अन्य नाम अथवा खिताब कन्न और अकालवर्ष मिलते हैं। करहाड से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है—'उसने गुर्जरों (गुजरातवालों) को हराया, लाटवालों का गर्व तो इा, गौ ड़ों को नम्रता सिखाई, समुद्रतटवालों की नींद उड़ाई और आंध्र, कलिंग, गंग व मगधवालों से अपनी आजा मनवाई'।' ऊपर आये हुए 'लाटवालों का गर्व तोड़ा' से यह आशय प्रतीत होता है कि गुजरात के राठोड़ राजा ध्रवराज के भूमि दवाने पर कृष्णुराज ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया हो । कपड्वंज<sup>र</sup> से मिले हुए कृष्णराज के समय के शक संवत् ८३२ (वि० सं० ६६७) वैशाख सुदि १४ (ई० स० ६१० ता० २७ अप्रेल ) शुक्रवार के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसके देश को द्वानेवाले शत्रु को धवलप्प ने मारा, जिसे कृष्णाराज ने गुजरात में जागीर दी<sup>3</sup>। इससे श्रनुमान होता है कि धवलप्य ने, जो कृष्णराज का सरदार रहा होगा, गुजरात का राज्य नष्ट किया । शक संवत् ८१० (वि० सं० ६४४ = ई० स० ८८८) के वाद गुजरात के राठोड़ राजात्रों का उल्लेख नहीं मिलता । उक्त संवत् के वेगुमरा से मिले हुए ताम्रपत्र में गुजरात के राठोड़ कृष्ण का उज्जियनी में कृष्णराज (द्वितीय) की तरफ़ से लड़ते हुए शत्रु (भोज, प्रथम, रघुवंशी प्रतिहार) को परास्त

<sup>(</sup>१) एपियाफ्रिया इंडिका; जि॰ ४, पृ॰ २७८।

<sup>(</sup>२) वस्वई श्रहाते के खेड़ा ज़िले में।

<sup>(</sup>३) एपिमाफ्रिया इंडिका; जि॰ १, पृ० १३।

करना लिखा है<sup>3</sup>। इन्द्रराज (तृतीय) के शक सं० ८३६ (वि० सं० ६७१) फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० ६१४ ता० २४ फ़रवरी) के वेगुमरा के ताम्रपत्र से भी उक्त कथन की पुष्टि होती हैं। इस लड़ाई में जगत्तुङ्ग और चेदी का राजा भी शामिल रहे थे<sup>3</sup>।

दित्रण के देश विजय करने में वेंगी देश के चालुक्य राजा विजयादित्य (तीसरा, गुणानंद) ने कृष्णराज का सामना किया, जिसमें कृष्णराज की हार हुई। इसका उल्लेख राठोड़ों के ताम्रपत्रों ऋादि में तो नहीं, किंतु चालुक्यों के ताम्रपत्रों त्रादि में मिलता है। चालुक्य राजा अम्म के ईडेरू के ताम्रपत्र में लिखा है - 'महादेव के समान शक्तिवाले उस महापराक्रमी राजा (विज-यादित्य, तीसरा ) ने राठोड़ों-द्वारा ललकारे जाने पर लढाई में गंगवंशियों को जीत मेंगि का सिर काटा और कृष्णराज को भयभीत कर उसके उत्तम नगर को जला दिया। ४४ वर्ष राजकर उसके मरने पर राठोडों ने फिर वेंगीमंडल ले लिया 1' मेंगि के मारे जाने का चालुक्यों के कई दसरे ताम्रपत्रों में भी उक्लेख मिलता है। छीना हुआ वेंगी देश राठोड़ों के अधीन श्रिधिक दिनों तक न रहा होगा, क्योंकि उपर्युक्त ईडेक के ताम्रपत्र में श्रागे चलकर लिखा है-'उस( विजयादित्य, तीसरा )के छोटे भाई विक्रमा-दित्य के पुत्र चालुक्य भीम ने, जिसका दसरा नाम द्रोहार्जन था. श्रपने पराक्रम और तलवार की सहायता से राज्य पर अधिकार कर लिया ।' कृष्णराज का राज्य गंगा तट के देश से लगाकर कन्याकुमारी के निकट तक फैला हुआ था।

कृष्णराज का विवाह चेदि के कलचुरि( हैहय )वंशी राजा कोक्रझ

<sup>(</sup>१) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १३, पृ॰ ६६ । यह लेख शक संवत् ८१० (वि॰ सं॰ ६४४) [ग्रमांत] चैत्र (पूर्गिमांत वैशाख) वदि भ्रमावास्या (ई॰ स॰ ८८८ ता॰ १४ अप्रेल) सोमवार सूर्यप्रहण का है।

<sup>(</sup>२) पुपियाफ़िया इंडिका; जि॰ ६, पृ॰ २४।

<sup>(</sup>३) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १३, ए० १३।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ १३, पृ ४३।

की पुत्री से हुआ था, जो शंकुक की छोटी बहिन थी। इससे जगत्तुंग नाम का पुत्र हुआ, जिसका विवाह उसके मामा रणविग्रह की पुत्री लदमी के साथ हुआ, जिससे उसके इंद्र नाम का पुत्र हुआ। जगत्तुंग का देहांत कुंवरपदे में ही हो जाने से कृष्णुराज की मृत्यु होने पर उस( जगत्तुंग )का पुत्र इन्द्र राज्य का स्वामी बना।

१३-इन्द्रराज (तृतीय) के अन्य नाम अथवा खिताब रहकंद्र्य, कीर्तिनारायण और नित्यवर्ष मिलते हैं। उसके समय के नवसारी के ताम्रपत्र में
लिखा है—'यह राजा अपने पहबन्धोत्सव (राज्याभिषेकोत्सव) के लिए शक
सं० ८३६ (वि० सं० ६७१) फाल्गुन सुदि ७(ई० स० ६१४ ता० २४ फरवरी)
को कुरुंदक (दिच्या में कृष्णा और पंचगंगा का संगम) गया और उस उत्सव
पर तुला से उतरते समय कुरुंदक गांव के अतिरिक्त अन्य बहुत से गांव और
धन उसने दान में दिया ।' अतएव इस समय से कुछ दिन पूर्व ही कृष्णराज
का देहांत हुआ होगा। उपर्युक्त ताम्रपत्र से यह भी ज्ञात होता है कि उसने
मेरु को उजाड़ डाला और उपेन्द्र नाम के राजा को, जिसने गोवर्द्धन विजय
किया था, परास्त किया । उपरेक्त ते अतुसार एक नाम उपेन्द्रराज भी था।
जिसका उदयपुर (मालवा) की प्रशस्ति के अनुसार एक नाम उपेन्द्रराज भी था।
खंभात के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने उज्जयिनी पर आक्रमण किया,
यमुना को पार किया और फिर कन्नोज को जीत लिया। रघुवंशी प्रतिहार

<sup>(</sup>१) मामा की लड़की से विवाह करने को नर्मदा से उत्तरवाले बुरा समकते हैं, परन्तु दिन्न में इसकी प्रथा है श्रीर वहां पर चारों वर्ण के लोग मामा की लड़की से शादी करते हैं। यह प्रथा प्राचीन है क्योंकि श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र श्र निरुद्ध के विवाह उनके मामा की पुत्रियों से होना भागवत में लिखा है। इसी तरह श्रर्जुन का एक विवाह उसके मामा वसुदेव की पुत्री सुभद्रा से हुश्रा था। प्राचीन समय से ही इस प्रथा के विद्यमान होने के उदाहरण मिलते हैं, परन्तु वह धर्मविरुद्ध ही मानी गई है।

<sup>(</sup>२) जर्नल भ्रॉव् दि बॉम्बे ब्राब्च भ्रॉव् रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰ २२, पृ॰ ८४।

<sup>(</sup>३) वही; जि॰ १८, पृ० २४३।

<sup>(</sup> ४ ) बम्बई श्रहाते के खंभात राज्य की राजधानी ।

राजा महीपाल भागा, जिसका इन्द्रराज के अफ़सर चालुक्य नर्रासंह ने पीछा किया । खजराहो के चन्देलों के लेख से भी महीपाल के हारकर भागने की पुष्टि होती है । कुडण्पा ज़िले के दानबुलपाडू नाम के स्थान से प्राप्त ऐतिहासिक साधनों से उस(इन्द्र) के एक अफ़सर श्रीविजय का पता चलता है, जिसने जैनधर्मावलम्बी होते हुए भी अपने स्वामी के शत्रुओं को हराया था । इन्द्रराज के दो पुत्र अमोधवर्ष और गोविन्दराज हुए।

१४ और १४—इन्द्रराज का उत्तराधिकारी श्रमोधवर्ष (द्वितीय) हुश्रा; पर वह श्रिधिक दिनों तक राज्य न कर सका । शिलारा वंशी श्रपराजित के भादान के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि श्रमोधवर्ष सिंहासनारूढ़ होने के एक वर्ष के भीतर मर गया । कृष्णराज (तृतीय) के करहाड़ श्रीर देवली के ताम्रपत्रों से भी इसकी पृष्टि होती है। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई गोविन्दराज (चतुर्थ) हुश्रा। उसके दूसरे नाम श्रथवा खिताब साहसांक श्रीर सुवर्णवर्ष मिलते हैं। वह बड़ा विलासिय राजा था। उसके खारेपाटन के ताम्रपत्र में लिखा है कि वह वेश्याश्रों से घिरा रहता था । देवली श्रीर करहाड के ताम्रपत्रों से भी पाया जाता है कि उसके दिन-रात भोग-विलास में रत रहने श्रीर कुमार्गगामी हो जाने से मंत्री

<sup>(</sup> १ ) ऋल्टेकरः, दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देश्चर टाइम्सः, पृ० १०१-२ ।

<sup>(</sup>२) मध्यभारत के छतरपुर राज्य में।

<sup>(</sup>३) एपिग्राफ़िया इंडिका; जि॰ १, पृ॰ १२२।

<sup>(</sup>४) आर्कियालाजिकल सर्वे ग्रॉव् इंडिया रिपोर्ट्स ई॰ स॰ १६०४-६; पू॰ १२१-२।

<sup>(</sup> १ ) बम्बई श्रहाते के थाना ज़िले में ।

<sup>(</sup> ६ ) ऋल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देश्वर टाइम्स; पृ० १०१।

<sup>(</sup>७) एपिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४; पृ॰ २८८।

<sup>(</sup> म ) वर्धा ज़िले ( मध्यप्रांत ) में। एंपिग्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४, पृ॰ १८म।

<sup>(</sup> ६ ) बम्बई श्रहाते के रत्निगिरि ज़िक्के देवगढ़ तालुक़े में ।

<sup>(</sup>१०) प्पिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ ३, पृ० २६२ ।

त्रादि उसके विरोबी बन गये, जिससे वह शीव ही नष्ट हो गया<sup>9</sup>। उसके समय में राज्य की दशा ठीक न रही। महीपाल ने पुनः कन्नीज पर अधि-कार कर लिया। पूर्वी चालुक्यवंशी भीम (द्वितीय) ने भी उसकी सेना को परास्त किया । पम्प कवि अपने काव्य 'विक्रमार्जुनविजय' में लिखता है कि उस(गोविन्दराज चतुर्थ)का राज्य विद्यगदेव ( स्रमोघवर्ष) को दिया गया । इसकी पुष्टि देवली श्रीर करहाड़ के कृष्णराज ( तृतीय ) के ताम्रपत्रों से भी होती है। गोविन्दराज का अन्तिम उल्लेख शक संवत् ८४६ (वि० सं ) ६६१ = ई० स० ६३४) के ताम्रपत्र में मिलता है । बहिगदेव का सबसे पहला उल्लेख शक सं० ८४६ (वि० सं० ६६४) [त्रमांत] भाद्रपद (पूर्णिमांत आश्विन) विद श्रमावास्या (ई० स० ६३७ ता० ७ सितम्बर) गुरुवार के ताम्रपत्र में मिलता है । इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों संवतों के बीच किसी समय गोविन्दराज का देहांत हुआ होगा।

१६—श्रमोघवर्ष ( तृतीय, विद्यादेव ) गोविन्दराज ( चतुर्थ ) का चाचा था श्रौर उसके (गोविन्दराज) के नि:सन्तान मरने पर वह दिल्लाएं के राठोड़ राज्य का स्वामी हुआ। वह वड़ी सात्विक वृत्ति का वीर और वुद्धि-मान् राजा था । उसके चार पुत्रों — कृष्णराज, जगत्तुंग, खोट्टिग श्रौर निरु पम-के नाम मिलते हैं। उसकी पुत्री का विवाह पश्चिमी गंगवंशी भूतुग ( द्वितीय ) के साथ हुन्रा था। उसका राज्य अधिक दिनों तक न रहा होगा। वि० सं० ६६१ (ई० स० ६३४) में गोविन्द्राज विद्यमान था। उसके वाद शक संवत् ८६२ (वि॰ सं॰ ६६७) [ग्रमांत] वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ (ई० स० ६४० ता० २६ अप्रेल) के वर्घा के ताम्रपत्र के अनुसार उस समय अमोघवर्ष (तृतीय) का पुत्र कृष्णराज (तृतीय) सिंहासन परथा ।

<sup>(</sup>१) एपिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४, पृ॰ २८८। वहीं; जि॰ ४, पृ॰ १८८।

<sup>(</sup>२) एपित्राफ़िया कर्णाटिका (होनांची तालुका); जि॰ ७; पृ० ६३-४, सं॰ २१-२३ श्रंग्रेज़ी श्रनुवांद ।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ ११ (चितलद्रुगः); पृ॰ १६, सं॰ ७६ श्रंप्रेज़ी श्रनुवाद ।

इससे अनुमान होता है कि उक्त दोनों संवतों के बीच कुछ समय के लिए अमोधवर्ष (तृतीय) राजा रहा होगा।

१७-कृष्णराज ( तृतीय ) श्रमोधवर्ष ( तृतीय ) का ज्येष्ठ पुत्र होने से वही उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके अन्य नाम अथवा खिताब कन्नरदेव, अकालवर्ष और वल्लभदेव मिलते हैं। देवली के ताम्रपत्र में लिखा है-'वह कुंवरपदे से कार्तिक स्वामी जैसा शक्तिवान् था । उसने श्रपनी श्राज्ञा न माननेवाले सभी शतुश्रों को वरवाद किया, मधुकैटभ की नाई लोगों को दुःख देनेवाले दन्तिग श्रीर वर्षुक को मारा, गंगवंशी रच्छ्यमल को मारकर उसकी जगह पर भूतार्थ (भूतुग) को कायम किया और पह्मववंशी राजा श्रंटिंग को कप्ट में डाला । उसके हाथ से दिचाण के तमाम किले फतह होने की बात सुनकर गुजरात का (प्रति-हार ) राजा, जो कार्लिजर और चित्रकृट लेने की आशा में था, भयभीत हो गया । पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से सिंहल-क्षीप तक के सामन्त उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । वह पिता का श्राज्ञाकारी था। ""पिता का देहांत होने पर राजा हुआ और बाद में प्राण से भी अधिक प्यारे छोटे भाई जगलूंग के पुरुष के निमित्त शक संवत ८६२ (वि० सं० ६६७) शार्वरी संवत्सर (ग्रामांत) वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ४ (ई० स० ६४० ता० २६ अप्रेल ) को उसने ब्राह्मण भाइल के पुत्र ऋष्यप्प को एक गांव दान में दिया'।' उसके चोल, चेर, सिंहल, पांड्य आदि देशों के राजाओं को जीतने का उल्लेख जैन महाकवि सोमदेव-सूरि के 'यशस्तिलक' नाम के महाकाच्य के अन्त में है। आत्कुर के लेख में गंगवंशी भूतुग( द्वितीय )-द्वारा चोल के राजा राजादित्य का मारा जाना लिखा है। कहीं-कहीं उसका राजादित्य को दशा से मरवाना लिखा है, जो ठीक नहीं माना जा सकता। श्रात्करे के लेख से पाया जाता है कि भूतुग को कृष्णराज ने बनवासी, किंसुकाड, बेलबोल, बागेनाड़ और पुरीगेर के

<sup>(</sup>१) प्विप्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४, पृ० १६२।

<sup>(</sup>२) माइसोर राज्य में।

परगने जागीर में दिये थे । कृष्णराज के पांचवें राज्यवर्ष के सिद्धिलंग-मादम् के शिलालेख में कांची श्रीर तंजीर विजय किये जाने का उल्लेख मिलता है । कृष्णराज के समय तक मालवे के परमार राठोड़ों के अधीन रहे, जैसा कि सीयक के वि० सं० १००४ (अमांत) माघ (पूर्णिमांत फाल्गुन) वदि श्रमावास्या (ई० स० ६४६ ता० ३१ जनवरी) बुधवार के हरसोला के ताम्रपत्र से पाया जाता है । मारासिंह के अवण्येल्गोला के स्मारक से पाया जाता है कि उसने कृष्णराज के लिए उत्तर का प्रदेश जीता<sup>ह</sup>। संभवतः उत्तर के देशाधिपतियों के विगड़ने पर कृष्णराज ने उसकी अध्यक्तता में वहां सेना भेजी होगी। वाङ्प के अरूम्बाक के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसने कर्णराज वल्लभ ( कृष्णराज, तृतीय ) की सहायता से पूर्वी चालुक्य राजा श्रम्म (द्वितीय) को निकाल दिया । वि० संवत् १०१०-११ (ई० स० ६४३-४) के लगभग चन्देलों ने कार्लिजर पर पुन: श्रिधिकार कर लिया । दिचाणी श्रकाट ज़िले के किलूर के विरट्टनेश्वर के मंदिर में कृष्णराज के तीसवें राज्यवर्ष का एक लेख मिला है "। उसके राज्यसमय हि॰ स॰ ३३२ (वि॰ सं० १००१ = ई॰ स॰ ६४४) में ऋरव यात्री ऋल् मसूदी ने मुरुजुलज़हब नामक पुस्तक लिखी थी । उसमें लिखा है — 'इस समय हिन्दुस्तान के राजाश्रों में सबसे बड़ा मानकेर (मान्यखेट) का

- (१) पुषिप्रािक्या इंडिका; जि॰ २, पृ॰ १६७।
- (२) मद्रास एपिप्राफ्रिकल् कलेक्शन्सः ई० स० १६०६, संख्या ३७४।
- (३) गुजरात के श्रहमदाबाद ज़िले में।
- ( ४ ) एपिप्राकिया इंडिका; जि॰ १६, पृ० २३६।
- ( ४ ) माइसोर राज्य के इसन ज़िले में ।
- ( ६ ) एविग्राफ़िया इंडिका; जि॰ ४, पृ॰ १७६।
- (७) श्रहम्बाक गांव का ताम्रपत्र मद्रास श्रहाते के तनुकु तालुके के पोलामुरा गांव से भिला था।
  - ( म ) एविप्राफ़िया इंडिका; जि॰ १६, पृ० १३७ ।
  - ( ६ ) श्रल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देश्वर टाइम्स; पृ० १२१ ।
  - (१०) मद्रास पुविप्राक्तिकल् कळेक्शन्सः ई० स० १६०२, संख्या २३२।

राजा बलहरा (राठोड़) है। हिन्दुस्तान के बहुत से राजा उसको अपना मालिक मानते हैं। उसके पास हाथी और लश्कर असंख्य हैं। लश्कर अधिकतर पैदल है, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में है। कोल्लगल्लू के शक सं० ८८६ (वि० सं० १०२४) फाल्गुन सुदि ६ (ई० स० ६६८ ता० ७ फ़रवरी) के लेख से पाया जाता है कि उसी वर्ष उस(कृष्णराज)का देहान्त हो गया और उसका भाई खोहिंग उसका उत्तराधिकारी हुआ।

१८—खोहिंग के सिंहासनारूढ़ होने के बाद से ही द्विण के राठोड़ों की अवनित होने लगी। इसका कारण यह था कि वह अपने पूर्वजों की
भांति साहसी और शिक्तशाली न था। उसके समय में मालवा के परमारों
ने चढ़ाईकर मान्यखेट को लूटा। उदयपुर (मालवा) की प्रशस्ति में उसके
सम्बन्ध में लिखा है कि राजा वैरिसिंह के पुत्र हर्षदेव (सीयक, दूसरा)
ने युद्ध में खोहिंग को परास्त किया। यह लड़ाई नर्मदा के किनारे खिलघट्ट
नाम के स्थान में हुई, जिसमें वागड़ का स्वामी परमार कंकदेव, जो श्रीहर्षदेव का कुडुंवी था, हाथी पर चड़कर लड़ता हुआ मारा गया । फिर
हर्षदेव ने आगे बढ़कर वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में मान्यखेट को
लूटा । इसके बाद के ताम्रपत्रादिक खोहिंग के उत्तराधिकारी के मिलते
हैं। ई० स० ६७२ (वि० सं० १०२६) के सोरव के लेख में कर्क को
राजा लिखा है । अतएव उसी वर्ष खोहिंग का देहांत हो गया होगा।
वह नि:सन्तान मरा, जिससे उसके बाद उसके छोटे भाई निरूपम का पुत्र
कर्कराज (दूसरा) गदी पर वैटा। कर्कराज के समय का एक लेख शक

<sup>(</sup>१) मद्रास एपित्राक्तिकल् कलेक्शन्सः ई० स० १६१३, संख्या २३६।

<sup>(</sup>२) एपित्राफ़िया इंडिका; जि॰ १४, पृ॰ १६७ । राजपूताना म्यूजियम् (म्रजमेर) की रिपोर्ट; ई॰ स॰ १६१६-७; पृ॰ २।

<sup>(</sup>३) धनपालः, पाइयलच्छीनाममालाः, श्लोक १६८।

<sup>(</sup> ४ ) माइसोर के शिमोगा ज़िले में।

<sup>(</sup>४) एपिप्राफ्रिया कर्णांटिका; जि॰ ८, भाग १, लेख संख्या ४२४, पृ॰ ७७ (श्रंग्रेज़ी अनुवाद)।

सं० ८६४ (वि० सं० १०२६) ब्राध्विन सुदि १४ (ई० स० ६७२ ता० २४ सितंबर) बुधवार चंद्रग्रहण का करड़ा से मिला है, जिसमें खोट्टिंग का उन्नेख है।

१६ और २० — कर्कराज ( दूसरा ) के अन्य नाम अथवा खिताब कक, कक्कल, कर्कर और अमोजवर्ष मिलते हैं। उसके समय के करड़ा के ताम्रपत्र में लिखा है कि उसने गुजरात, चोल, पांड्य, हूग आदि के राजाओं को जीता था<sup>3</sup>, पर यह कथन विश्वास के योग्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वह अधिक दिनों तक गदी पर न रहा था और न उसकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी। वस्तुतः उसके समय में राठोड़ों की रही सही शक्ति भी लुप्त हो गई। खारेपाटण के शक सं० ६३० (वि० सं० १०६४) ज्येष्ठ सदि १४ (ई० स० १००८ ता० २२ मई ) के ताम्रपत्र में लिखा है- 'चालुक्य राजा तैलप (द्वितीय) ने कक्कल (कर्कराज, द्वितीय) से रह ( राठोड़ों का ) राज्य छीन लिया । इसकी पुष्टि भेरे असे मिले हुए भादान के शक सं० ६१६ (वि० सं० १०४४) [अमांत] आषाड (पूर्णिमांत श्रावरा) बदि ४ ( ई० स० ६६७ ता० २६ जून ) के ताम्रपत्र शौर येवूर के शक सं० ६६६ (वि० सं० ११३४) श्रावण सुदि १४ (ई० स० १०७७ ता० ६ अगस्त ) रविवार चन्द्रग्रहण के लेखें से भी होती हैं। धारवाड़ प्रांत के गड़ग गांव के वीरनारायण के मन्दिर में लगे हुए लेख में श्रीमुख संवत्सर अर्थात् वर्तमान शक सं० ८६६ [ गत ८६४ ] (वि० सं० १०३०) से तैलप का राज्यारंभ लिखा है । उसी प्रांत के गंडूर गांव के एक लेख से उक्त श्रीमुख संवत्सर के आषाढ (जून) मास

<sup>(</sup>१) एपियाफिया इंडिका, जि० १२, पृ० २६३।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ ३, पृ॰ २१२।

<sup>(</sup>३) वस्वई श्रहाते के थाना ज़िले के भिवन्डी नामक स्थान से दस मील उत्तर में।

<sup>(</sup> ४ ) एपिम्राफ़िया इंडिका; जि॰ ३, पृ॰ २६७।

<sup>(</sup> ४ ) इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि॰ ८, पृ॰ १२।

<sup>(</sup>६) वहीं; जि॰ २१; पृ॰ १६७।

कक्कल (कर्कराज, द्वितीय) का गद्दी पर होना पाया जाता है'। अत्वत्व गत शक संवत् ८६४ (चैत्रादि वि० सं० १०३० = ई० स० १७३-७४) के आषाढ और फाल्गुण के बीच किसी समय राठोड़ों का महाराज्य चालुक्यों के हाथ में चला गया होगा। कर्कराज का क्या हुआ यह पता नहीं चलता, परन्तु सोराच ताल्लुके से वि० सं० १०४८ (ई० स० १६१) के दो लेख मिले हैं, जिनमें महाराजाधिराज परमेखर परममहारक श्रीकक्क-लदेव लिखा मिलता हैं । संभवतः यह कर्कराज (द्वितीय) से ही सम्बन्ध रखता हो। कर्कराज के बाद गंगवंशी नोलंबांतक मार्रासेह तथा कितपय राठोड़ सरदारों ने कृष्णराज (तृतीय) के पुत्र इन्द्रराज (चतुर्थ) को गद्दी पर बैठाकर राठोड़ राज्य कायम रखने का प्रयत्न किया, परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। वि० सं० १०३२ (ई० स० १७४) में मार्रासंह श्रनशन करके मर गया और वि० सं० १०३६ वैशाख वदि ७ (ई० स० १८२ ता० २० मार्च) को इन्द्रराज (चतुर्थ) ने भी इसी प्रकार श्रपना प्राण त्याग किया<sup>3</sup>। इस प्रकार दिन्तण के राष्ट्रकूटों के प्रतापी राज्य की समाति हुई।

दिश्चिण के प्रतापी राठोड़ों की राजधानी मान्यखेट श्रथवा मालखेड़ कां सर्वप्रथम उल्लेख श्रमोबवर्ष (प्रथम) के ताम्रपत्र में श्राता है। उसमें

दिच्च के राठोड़ों की राजधानी लिखा है कि उस( श्रमोववर्ष )ने इन्द्रपुरी को लिखात करनेवाले मान्यखेट नगर को बसाया। इससे तो यही पाया जाता है कि मान्यखेट राज-

धानी उसके समय से हुई श्रीर उसके पहले कोई दूसरी राजधानी रही होगी। कुछ लोगों का मत है कि 'मयूर्राखंडी' श्रथवा 'मोर्राखंड' में उनकी पहली राजधानी होनी चाहिये, क्योंकि गोविन्द्राज (तृतीय) के वाणी-डिंडोरी, राधनपुर एवं कडवा के ताम्रपत्र उसी स्थान से लिखे गये थे। पर यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ऐसी दशा में उनमें 'मयूर्राखंडी-

<sup>(</sup>१) इंडियन ऐंटिकेरी; जि॰ १२; पृ० २७२।

<sup>(</sup>२) श्रल्टेकर, दि राष्ट्कूटाज़ एण्ड देश्रर टाइम्स, पृ० १३१।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० १३१-२।

वास्तव्येन मया' के स्थान में 'मयूर्गिंडी समवासितेन मया' होना चाहिये था। इसी प्रकार नातिक, लाटूर और पैंडण में भी दिल्ला के राडोड़ों की पूर्व-राजधानी नहीं मानी जा सकती। मि० कज़न्स का अनुमान है कि प्रसिद्ध एलोरा की गुफ़ाओं के निकट के पडार पर स्थित 'स्लूबंजन' के आस-पास उनकी पूर्व-राजधानी रही होगी, पर जब तक शोध से यह निश्चित न हो जाय, इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। संभव है कि उनकी पूर्व-राजधानी बरार के 'एलिचपुर' में ही बनी रही हो, जहां पहले उनका राज्य था। इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कह सकना असंभव है। यह निश्चित है कि अमोधवर्ष (प्रथम) के समय से इन राडोड़ों की राजधानी मान्यखेट हो गई थी, जो उनके अन्तिम समय तक बनी रही।

## दंत्रिण के राष्ट्रक्रटों ( राठोड़ों ) की वंशावली निश्चित ज्ञात समय सहित १-दन्तिवर्मा २-इन्द्रराज (प्रथम) ३-गोविंन्द्राज ( प्रथम ) ४-कर्कराज ( प्रथम ) ४-इन्द्रराज (द्वितीय) ध्रवराज ७-कृष्णराज (प्रथम) नन्नराज शक सं० ६६०-६६४ ६-दन्ति दुर्ग ( वि० सं० ८२४-८२६ ) शक सं० ६७४ (वि० सं० ८१०) द-गोवंन्दराज (द्वितीय) ६−ध्रुवराज शक सं० ६६७-७०४ शक सं० ७१४ (वि॰ सं॰ ८३२-८४०) (वि० सं० ८४०)

```
६-ध्रुवराज
                                               शक सं० ७१४
                                               (वि० सं० ८४०)
 १०-गोविन्दराज ( तृतीय )
                                इन्द्रराज
                                              स्तम्भराज
     शक सं० ७१६-७३४
                         ( लाट का स्वामी हुआ )
     (वि० सं० ८४१-८७०)
 ११-श्रमोघवर्ष (प्रथम)
    शक सं० ७३८-७६६
    (वि० सं० ८७३-१३४)
 १२-कृष्णराज (द्वितीय)
    शक सं० ७६७१-८३२
    (वि० सं० ६३२-६६७)
    जगन्तग
१३-इन्द्रराज (तृतीय)
    शक सं० ८३६-८३८
                                     १६-ग्रमोघवर्ष (तृतीय)
    (वि० सं० ६७१-६७३)
१४-ग्रमोघवर्ष (द्वितीय)
                      १४-गोविन्दराज (चतुर्थ)
                         शक सं० ८४०-८४६
                         (वि० सं० ६७४-६६१)
१७-कृष्णराज (तृतीय) जगत्तुंग
                              १८-खोट्टगदेव निरूपम
   शक सं० ८६२-८८६
                                 वि० सं० १०२६ |
   (वि० सं० ६६७-१०२४)
                                    १६-कर्कराज (द्वितीय)
                                    शक० सं० ८६४-८६ वितमानी
२०-इन्द्रराज ( चतुर्थ )
                                    (वि० सं० १०२६-१०३०)
```

<sup>(</sup>१) श्रमोघवर्ष के वृद्ध होने के कारण कृष्णराज राज्यकार्य करने जग गया था।

दित्तण के राठोड़ों से फटे हुए लाट' (गुजरात) के राठोड़ राजाओं के ताम्रपत्रों में सबसे पुराना आंतरोली-छरोली का है, जो शक संवत् ६७६ (बि० सं० ८१४) आश्विन सुदि ७ (ई० स० ७५७

गुजरात के राठोड़ों की ता॰ २४ सितंबर ) का है । उसमें क्रमशः ककराज, पहली शाखा (कर्कराज) ध्रुवराज, गोविन्दराज श्रीर कक्कराज

के नाम मिलते हैं? । इनमें से पहला तो दिल्ल का राजा था। ध्रुवराज उसके छोटे पुत्रों में से था, जिसके वंश में कमशः गोविन्दराज श्रीर ककराज हुए। दिल्ल के राठोड़ राजा दिन्तिदुर्ग ने सोलंकियों से गुजरात का प्रदेश जीतकर श्रपने चचेरे भाई गोविन्दराज श्रथवा उसके पुत्र ककराज को दे दिया होगा। उक्त ताम्रपत्र में ककराज के विरुद परमम्बारक, महाराजाधिराज श्रीर परमेश्वर लिखे हैं, जो स्वतंत्र श्रीर बड़े राजा के द्योतक हैं, पर साथ ही उसे 'पांच महाराज्य' धारण करनेवाला भी लिखा है, जिससे पाया जाता है कि वह स्वतंत्र राजा नहीं, किन्तु सामन्त रहा होगा। ककराज के बाद इस शाखा का पता नहीं, किन्तु सामन्त रहा होगा। ककराज के बाद इस शाखा का पता नहीं चलता। वड़ोदा के ताम्रपत्र में लिखा है— 'दिन्तिदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्णराज कुमार्ग पर चलनेवाले श्रपने एक कुटुम्भी को जड़ से उखाड़कर श्रपने वंश के लाभ के लिए राज्य करने लगा वा स्मूल नाश किया होगा।

लाट (गुजरात) के राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) की पहली शाखा की वंशावली नीचे लिखे अनुसार है:—

<sup>(</sup>१) गुजरात का वह हिस्सा जो तापी श्रीर माही निद्यों के बीच में है। उसकी सीमा समय-समय पर बदलती भी रही है।

<sup>(</sup>२) गैज़ेटियर श्रॉव् दि बॉम्बे प्रोसिडेन्सी; जि॰ १, भाग १, पृ॰ १२१।

<sup>(</sup>३) इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जि॰ १२, ए० १४८।

कक्षराज ( कर्कराज, दिचण का स्वामी )
|
ध्रुवराज
|
१-गोविन्दराज
|
२-कक्षराज ( कर्कराज )
शक सं० ६७६
(वि० सं० ⊏१४)

१ श्रीर २—लाट (गुजरात) के राठोड़ों की दूसरी शाखा का इतिहास इन्द्रराज से प्रारम्भ होता है। वह दक्तिण के राठोड़ राजा ध्रुवराज का छोटा पुत्र था, जिसे बड़े भाई गोविन्दराज (तृतीय ) के

गुजरात के राठोड़ों की दूसरी शाखा

पुत्र था, जिस बड़ माइ गाविन्दराज र तिताय / क राज्य-काल में लाट (गुजरात) की जागीर मिली । उसके पुत्र कर्कराज के समय के बड़ोदा के ताम्र-

पत्र में लिखा है—'इन्द्रराज ने अपने पर चढ़ाई करनेवाले गुर्जरेश्वर (गुजरात का राजा, प्रतिहार) को हरिए की नाई भगाया और जिन सामंतों का बैभव श्रीवल्लभ (दिल्ला का राठोड़ राजा गोविन्दराज, तृतीय) लूट रहा था, उनको बचाया ।' इससे स्पष्ट है कि वह अपने बड़े भाई की रूपा से लाट जैसे बड़े देश का राजा बनते ही उसके विरोधियों का मददगार बन गया था। वह अधिक दिनों तक गद्दी पर न रहा, क्योंकि बड़ोदा के ताम्रपत्र के अनुसार शक सं० ७३४ (वि० सं० ६६= ई० स० ६१२) में उसका पुत्र कर्कराज गुजरात का स्वामी था । कर्कराज का अन्य विषद अथवा नाम सुवर्णवर्ष भी मिलता है। तोरखेड़े के शक सं० ७३४ (वि० सं० ६००) पौष सुदि ७ (ई० स० ६१३ ता० ४ दिसंबर) के ताम्रपत्र में कर्कराज

<sup>(</sup>१) इंडियन पेंटिकेरी; जि॰ १२, ए॰ १४८।

<sup>(</sup>२) वहीं; जिं० १२, पू० १४७।

के एक छोटे भाई का उल्लेख मिलता है'। उस( कर्कराज) के चड़ोदा से मिले हुए ताम्रपत्र से पाया जाता है कि गोड़ और वंगाल के राजाओं को जीतने के कारण अभिमानी बने हुए गुर्जरेश्वर (रघुवंशी प्रतिहार वत्सराज) के हाथ से वरवाद होते हुए मालवा के राजा को वचाने के लिए उसे उसके स्वामी ( गोविन्दराज, तृतीय ) ने भेजा'। कर्कराज अपने पिता के विपरीत राज्यभक्त बना रहा और अमोववर्ष के हाथ से दिश्ला का राज्य चला जाने पर उसी ने विद्रोहियों को हराकर उसे फिर गद्दी पर बैठाया। कर्कराज के समय के शक सं० ७३४, ७३६ अ०४३ अोर ७४६ (वि० सं० ६६६, ८७३, ८७८ और ८८४) के ताम्रपत्र मिले हैं। उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र ध्रुवराज की अवस्था छोटी होने के कारण गोविंद्रराज (कर्कराज का भाई) राज्यकार्य संभालने लगा। कोई-कोई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि वह अपने भतीजे की छोटी अवस्था देखकर उसका राज्य दवा बैठा था, परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने ताम्रपत्रों में अपने भाई ( कर्कराज ) की वड़ी प्रशंसा करता है और अपने को कहीं राजा नहीं

<sup>(</sup>१) प्विप्राफ्रिया इन्डिका; जि॰ ३, पृ॰ ४३।

<sup>(</sup>२) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १२, पृ० १५७।

<sup>(</sup>३) जर्नेल श्रॉव् दि बॉम्बे बाख श्रॉव् दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰

<sup>(</sup> ४ ) एपिप्राफ्रिया इन्डिका; जि॰ २१, ए॰ १३३।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ २२, पृ० ७७।

<sup>(</sup>६) बड़ोदा से मिले हुए कर्कराज के शक सं० ७३४ (वि० सं० ६६६ = ई० स० ६१२) के दानपत्र में दूतक का नाम राजपुत्र श्रीदन्तिवर्मा लिखा है, जिससे कोई-कोई विद्वान् उसे भी कर्कराज का पुत्र मानते हैं। राजपुत्र का श्रर्थ राजा का पुत्र अथवा किसी भी राजवंशी का पुत्र होता है। दन्तिवर्मा कर्कराज का पुत्र अथवा किसी भी राजवंशी का पुत्र होता है।

<sup>(</sup>७) गोविन्दराज के शक सं० ७३१ श्रीर ७४६ (वि० सं० ८७० श्रीर ८४ = ई० स० ८१३ श्रीर ८२७) के दो दानपत्र मिले हैं (एपिय्राक्रिया इन्डिका; जि० ३, ए० १४ तथा इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि० ४, ए० १४१)।

लिखता। कर्कराज और उसके भाई गोविन्दराज के ताम्रपत्र लगभग एक ही समय के मिलते हैं, जिससे निश्चित है कि वह अपने भाई के राजत्वकाल में भी राज्यकार्य की देखरेख करता था अर्थात् ज़िलों का शासक रहा होगा। अतएव उस( कर्कराज) की मृत्यु होने पर भ्रुवराज की छोटी अवस्था होने के कारण वह उस समय भी राज्यकार्य संभालने लगा होगा। पीछे से भ्रुवराज ने अपने चाचा गोविन्दराज के प्रियपात्र ज्योतिषी भट्ट माहेखर के पुत्र योग को पूसिलावल्ली नामक गांव जागीर में दियां। यदि गोविन्दराज ने अपने भाई का राज्य दवा लिया होता तो वह ऐसा कभी न करता। अतएव यही मानना पड़ेगा कि गोविन्दराज ने अपने भाई के मरने पर लाट का राज्य दवाया नहीं, अपितु अपने भतीजे की बाल्या-वस्था के कारण राज्य का प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया हो।

३,४,४ श्रौर ६—ध्रुवराज (प्रथम) के श्रन्य नाम श्रथवा विरुद्द निरुपम श्रौर धारावर्ष मिलते हैं। वड़ोदा के ताम्रपत्र के श्रमुसार शक सं० ७४७ (वि० सं० ६६२) कार्तिक सुद्दि १४ (ई० स० ६३४ ता० १० श्रक्टोवर) को वह गद्दी पर था । वेगुमरा से मिले हुए शक सं० ७६६ (वि० सं० ६२४) [ श्रमांत ] ज्येष्ठ (पूर्णिमांत श्रापाढ ) विद श्रमावास्या (ई० स० ६६७ ता० ६ जून) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि वह दिच्चण के राठोड़ राजा श्रमोववर्ष (प्रथम) से वागी हो गया, जिससे उस (श्रमोववर्ष) ने उसपर चढ़ाई कर दी । संभवतः इसी लड़ाई में ध्रवराज मारा गया हो। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र श्रकालवर्ष हुश्रा, जिसे श्रमतुंग भी कहते थे। उक्त वेगुमरा के ताम्रपत्र में उसके विषय में लिखा है—'उसके दुष्ट सेवक उससे वदल गये तो भी उसने वहाभ (श्रमोघवर्ष) के लश्कर से दवा हुश्रा श्रपने पूर्वजों का राज्य तुरंत ही हस्तगत कर लिया ।

<sup>(</sup>१) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १४, पृ० १६७।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १४, पृ० १६६।

<sup>(</sup>३) वही; जि॰ १२, पृ० १७६।

<sup>(</sup>४) बही; जि॰ १२; पृ० १७६। 🔎 🥕

उसके तीन पुत्रों—भ्रवराज, दंतिवर्मा श्रीर गोविन्दराज—के नाम मिलते हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ध्रवराज (द्वितीय) हन्ना. जिसका एक और नाम अथंवा बिरुद धारावर्ष मिलता है। उक्त बेगमरा का दानपत्र उसी के समय का है, जिससे पाया जाता है कि उसे एक ही समय में अपने एक भाई और कतिपय कुटुंवियों का सामना करना पड़ा। उसे एक श्रोर दित्तण के राठोड़ राजा वल्लभ, दूसरी श्रोर गुर्जरों ( गुजरात के राजा ) के सैन्य श्रीर तीसरी श्रीर राजा मिहिर की फ़ीज से लोहा लेना पड़ा। इन सब लड़ाइयों में उसका छोटा भाई गोविन्दराज उसका सहायक बना रहा। ऊपर श्राया हुत्रा गुजरात का राजा संभवत: उत्तरी गुजरात का राजा चेमराज चावड़ा रहा होगा, क्योंकि वह प्रदेश उस समय उसके ही अधिकार में था। मिहिर राजा कन्नीज का रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव था। उस( ध्रुवराज )के छोटे भाई दन्तिवर्मा का एक दान-पत्र शक सं० ७८६ ( वि० सं० ६२४ ) [त्रमांत] पौष (पूर्णिमांत माघ) विद ६ ( ई० स० ८६७ ता० २३ दिसम्बर ) का मिला है । दन्तिवर्मा अपने भाई के राज्यसमय में किसी प्रदेश का शासक रहा हो, ऐसा अनुमान होता है। शक सं० ८०६ (वि० सं० ६४१) मार्गशीर्ष सुदि २ (ई० स० ८८४ ता० २३ नवंबर ) तक भ्रुवराज गद्दी पर था , जैसा कि उसके उक्त संवत् के दानपत्र से पाया जाता है।

उसका उत्तराधिकारी उसका भतीजा (दन्तिवर्मा का पुत्र ) कृष्ण-राज हुआ, जिसके समय का शक सं० ८१० (वि० सं० ६४४) [ अमांत ] चैत्र (पूर्णिमांत वैशाख) विद अमावास्या (६० स० ८८८ ता० १४ अप्रेल) सूर्यप्रहण का एक दानपत्र मिला है । उसने प्रतिहारों को उज्जैन में हराया था। गुजरात की दूसरी शाखा का वह अन्तिम राजा हुआ। उसके बाद उसके वंशवालों का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चलता। उसका

<sup>(</sup>१) पुपित्राफ्रिया इन्डिका; जि॰ ६, पु॰ २८७।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ २२, पृ० ६४।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १३, पृ॰ ६६।

उत्कर्व देखकर दिल्ला के राठोड़ राजा कृष्णराज (द्वितीय ) ने उसपर चढ़ाईकर लाट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया।

लाट (गुजरात) के राष्ट्रक्रटों ( राठोड़ों ) की दूसरी शाखा की वंशावली

ध्वराज (दिच्या का राष्ट्रकृट राजा) गोविन्दराज(तृतीय) स्तम्भराज १ इन्द्रराज ( लाट का स्वामी हुआ ) २ कर्कराज गोविन्दराज (ज़िलें। का हाकिम और सामंत) शक सं० ७३४-४८ शक सं० ७३४-४६ (वि० सं० ६६६-६३) (वि० सं० ६७०-६४) ३ ध्रवराज (प्रथम) शक सं० ७४७ (वि० सं० ८६२) ४ श्रकालवर्ष ४ ध्रुवराज (द्वितीय) दन्तिवर्मा (ज़िलों का हाकिम ) गोविन्दराज शक सं० ७८६-८०६ शक सं० ७८६ (वि० सं० ६२४-४१) (वि० सं० ६२४) ६ कृष्णराज शक सं० ८१० (वि० सं० ६४४)

सौन्दत्ति के रह ( राठोड़ )

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि दिल्ला के राठोड़ों का महाराज्य

सोलंकी तैलप के हाथों नष्ट हुन्ना था। इतना होने पर भी राठोड़ों की कई छोटी शाखात्रों का श्रस्तित्व बना रहा, जो सोलंकियों के श्रधीन रहीं। बम्बई श्रहाते के धारवाड़ ज़िले में राठोड़ों की एक जागीर का पता चलता है, जिसका मुख्य स्थान परसगढ़ तालुक़े का सोंदित्त नाम का नगर था। उनकी दो शाखात्रों का एक दूसरी के बाद होना पाया जाता है। वे श्रपने को बहुधा रह लिखते श्रीर कभी-कभी राष्ट्रकूट शब्द का भी प्रयोग करते थे। वे श्रपने को राष्ट्रकूट रुख्य के वंश में होना बतलाते हैं, जो ऊपर श्राये हुए दिन्तण के रुख्य नाम के तीन राजाश्रों में से कोई एक होना चाहिये।

पहली शाखा में सर्वप्रथम नाम मेरड का मिलता है। उसके बाद कमशः पृथ्वीराम, पिट्टुग श्रौर शान्तिवर्मा हुए। शान्तिवर्मा का एक लेख शक

सौन्दात्ति के रहों की पहली शाखा सं० ६०२ (वि० सं० १०३७) पौष सुदि १० (ई० स० ६८० ता० १६ दिसंवर) का मिला है, जिसमें उसे तैलप का सामन्त लिखा है । उसके बाद इस

शाखा का उत्तेख नहीं मिलता।

## सौन्दत्ति के रहों ( राठोड़ों ) की पहली शाखा का वंशवृत्त

१-मेरड | २-पृथ्वीराम | १-पिट्टुग | ४-शान्तिवर्मा शक सं० ६०२ (वि० सं० १०३७)

<sup>(</sup>१) जर्नल श्रॉव् दि वॉम्बे ब्रांच श्रॉव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰

१ श्रीर २—सींदत्ति के रहीं (राठोड़ों) की दूसरी शाखा का प्रारम्भ नन्नसे पायाजाता है। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कार्तवीर्य (प्रथम) हुआ,

सौन्दत्ति के रहों की दूसरी शाखा जो तैलप्प के अधीन कुंडी प्रदेश का स्वामी था। उसके समय का शक सं० ६०२ (वि० सं० १०३७= ई० स० ६००) का एक लेख मिला हैं, जिससे

श्रमुमान होता है कि उसने ही रहों की पहली शाखा से राज्य छीनकर उसकी समाति की होगी।

३, ४, ४ श्रीर ६—कार्तवीर्य (प्रथम) के वाद उसका पुत्र द्यिम (दाविर) सीन्दित्त के राज्य का स्वामी हुश्रा। दायिम का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कन्न (प्रथम) हुश्रा, जिसके वाद उसका पुत्र एरग (एरेग) गद्दी पर बैठा। एरग के समय का शक सं० ६६२ (वि० सं० १०६७) मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १०४० ता० १२ नवंगर) का एक लेख मिला है ते जिससे पाया जाता है कि वह सोलंकी जयसिंह (द्वितीय) का महासामन्त श्रीर लहुलूर का हािकम था। एरग का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई श्रद्ध हुश्रा, जिसका शक सं० ६७० [गत शक सं० ६६६] (वि० सं० ११०४) [श्रमांत] पौव (पूर्णिमांत माघ) विदे ७ (ई० स० १०४० ता० १० जनवरी) रविवार का एक लेख मिला है, जिसमें उसे सोलंकी त्रैलो-कमल्ल (सोमेश्नर, प्रथम) का महासामन्त लिखा है ।

७, ८, १० श्रौर ११— श्रंक के वाद उसका भतीजा (एरग का पुत्र) सेन (प्रथम) गद्दी पर बैठा। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कन्न (द्वितीय) हुत्रा, जिसके समय का शक सं० १००४ (वि० सं० ११३६) कार्तिक सुदि १ (ई० स० १०८२ ता० २४ श्रक्टोबर) का ताम्रपत्र मिला है, जिसमें उसे सोलंकी विक्रमादित्य (छुठा) का महासामन्त

<sup>(</sup>१) गैज़ेटियर स्रॉव् दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जि॰ १, भाग २, ए० ४४३।

<sup>(</sup>२) इंडियन ऐंटिनेवरी; जि॰ १६, पृ० १६१।

<sup>(</sup>३) जर्नेल श्रॉव् दि बॉम्बे झान्च श्रॉव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰ १०, ए॰ १७२।

लिखा है'। उसके समय का एक लेख शक सं० १००६ (वि० सं० ११४४) [ अमांत ] पौत्र (पूर्णिमांत माघ) विद १४ (११३) (ई० स० १०८७ ता० २४ दिसम्बर) शिनवार का भी मिला हैं । उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कार्तवीर्थ (द्वितीय) हुआ। उसके पीछे उसका पुत्र सेन (द्वितीय) हुआ, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कार्तवीर्थ (तृतीय) हुआ, जिसे कहने थे। उसके समय के एक खिरडत लेख में उसकी उपाधियां महामग्डलेश्वर और चक्रवर्ती लिखी हैं , जिससे अनुमान होता है कि जिस समय सोलंकी राजा तेल (तृतीय) का राज्य उसके कलचुरिवंशी सामन्त विज्ञल ने छीना, उस समय की अञ्यवस्था से लाभ उडाकर कार्तवीर्थ स्वतंत्र हो गया होगा। उसके समय के शक सं० १०६६ (वि० सं० १२०१), शक सं० १०८६ (वि० सं० १२१६) और शक सं० १०८६ (वि० सं० १२११) को भी लेख मिले हैं।

१२, १३ श्रोर १४—उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लद्मीदेव (प्रथम) हुश्रा, जिसे लद्मण श्रोर लद्मीधर भी कहते थे। उसके पीछे उसका पुत्र कार्तवीर्थ (चतुर्थ) सौंदत्ति का स्वामी हुश्रा, जिसके एक छोटे भाई मिल्लकार्जुन का नाम मिलता है। कार्तवीर्थ के समय के शक सं० ११२१° (वि० सं० १२४६ =ई० स० ११६६), वर्तमान शक सं० ११२४ [गत शक सं० ११२३] (वि० सं० १२४८) वैशाख सुदि १४ (ई० स०

<sup>(</sup>१) एपियाफ़िया इन्डिका; जि॰ ३, ए० ३०६।

<sup>(</sup>२) जर्नल श्रॉव् दि बॉम्बे ब्रांच श्रॉव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰

<sup>(</sup>३) जर्नल श्रॉव् दि बॉम्बे ब्रांच श्रॉव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰

<sup>(</sup> ४ ) कर्याटक देश इंस्क्रिप्शन्स; जि० २, पृ० १४७।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ २, पृ॰ १४८।

<sup>(</sup>६) इंडियन ऐन्टिकेरी, जि॰ ४, पृ॰ ११६।

<sup>( )</sup> कर्णाटक देश इंस्क्रिप्शन्स; जि॰ २, पृ॰ ५६१।

१२०१ ता० २० अप्रेल) शुक्रवार', (वर्तमान) शक सं० ११२७ [गत शक सं० ११२६] (वि० सं० १२६१) पौर सुदि २ (ई० स० १२०४ ता० २४ दिसंवर) शिनवार', शक सं० ११३१ [गत शक सं० ११३०] (वि० सं० १२६४) कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १२०८ ता० २२ अक्टोबर) वुधवार अशेर शक सं० ११४१ [गत शक सं० ११४०] (वि० सं० १२९४) माघ सुदि ७ (ई० स० १२१६ ता० २४ जनवरी) गुरुवार के ताम्रात्र और शिलालेख मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मीदेव (द्वितीय) हुआ। उसके समय का एक लेख शक सं० ११४१ [गत शक सं० ११४०] (वि० सं० १२८४) [अमांत] आषाढ (पूर्णिमांत थ्रावण) विद अमावास्या (ई० स० १२२८ ता० ३ जुलाई) सोमवार सूर्यप्रहण का मिला है । उसके बाद इस शाखा का कोई उन्नेख नहीं मिलता।

## सौंदित्ति के रहों ( राठोड़ों ) की दूसरी शाखा की वंशावली

१-नन्न | २-कार्तवीर्य (प्रथम) शक सं० ६०२ (वि० सं० १०३७)

<sup>(</sup>१) ब्राहम; कोल्हापुर; पृ० ४१४, संख्या ६।

<sup>(</sup>२) जर्नल भ्रॉव् दि बॉम्बे ब्रांच श्रॉव् दि रायल पुशियाटिक सोसाइटी; जि॰ १॰, पृ॰ २२०।

<sup>(</sup>३) इंडियन ऐंटिक्वेरी; जि॰ ११, पृ॰ २४२।

<sup>(</sup>४) जर्नल श्रॉव् दि बॉम्बे बांच श्रॉव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि॰

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ १०, पृ॰ २६०। भ्रार्कियालाजिकत सर्वे शिपोट्स (वेस्टर्न इन्डिया); जि॰ २, पृ॰ २२३ तथा जि॰ ३, पृ॰ १०७। १६

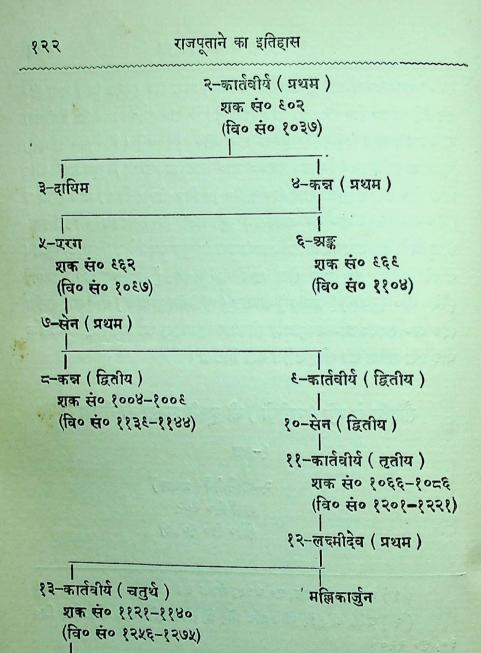

१४-लंदमीदेव (द्वितीय) शक सं० ११४० (वि० सं० १२८४)

### मध्यभारत और मध्यप्रांतों के राष्ट्रक्रूट ( राठोड़ )

मध्य भारत श्रीर मध्य प्रांतों के राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

> १-मानपुर के राठोड़ २-वेतुल के राठोड़ और ३-पथारी के राठोड़

राष्ट्रकूट अभिमन्यु के उंडीक वाटिका के दानपत्र में राठोड़ों की इस शाखा का उत्तेख मिलता हैं। यह दानपत्र किस स्थान से मिला अथवा

मानपुर के राठोड़ परन्तु इसकी लिपि श्रादि को देखते हुए यह कहा

जा सकता है कि यह दानपत्र ई० स० की सातवीं शताब्दी के आस-पास का है। इससे पता चलता है कि अभिमन्यु ने यह दानपत्र मानपुर से जारी किया था, जो संभवत: उसकी राजधानी रही होगी। डा० फ्लीट का अनुमान है कि यह मानपुर मालवे का मानपुर होना चाहिये, जो मऊ से बारह मील दिल्ला-पूर्व में है और जिसे उक्त राठोड़ शाखा के प्रवर्तक मानांक ने बसाया होगा। इस शाखा का दिल्ला के प्रतापी राठोड़ों से क्या सम्बन्ध था, यह कहना कठिन है। अभिमन्यु के दानपत्र में उसका राज्य-चिद्व शेर दिया है और मान्यखेट के राठोड़ों का राज्यचिद्व शिव अथवा गरुड़ था। इन दोनों घरानों के नामों में भी समानता नहीं दिखाई पड़ती।

<sup>(</sup>१) एपिप्राफ़िया इन्डिका; जि॰ ८, पृ॰ १६३।

#### मानपुर के राष्ट्रक्टों ( राठोड़ों ) की वंशावली



राष्ट्रक्टों की इस शाखा का उल्लेख नन्नराज के तिवरखेड़ के दान-पत्र में मिलता है। यह दानपत्र शक संवत् ४४३ (वि० सं० ६८८ = ई० स०

वैतुल के राठोड़ ई२१) का है और इसमें नन्नराज के प्रितामह दुर्ग-राजसे लगाकर नन्नराज तक की वंशावली दी है<sup>2</sup>।

नन्नराज वड़ा बीर था और उसे युद्ध ग्रूर भी कहते थे। उन राजाओं में से किसी के साथ बड़े राजा का खिताब न होने से यह अनुमान होता है कि वे किसी बड़े राजा के सामंत रहे होंगे। उनका राज्यचिह्न गरुड़ है, जो मान्यखेट के राठोड़ों का है और मान्यखेटवालों के नाम के साथ उनके नामों की समानता है, अतएब यह भी माना जा सकता है कि कदाचित् वे मान्यखेटवाले राष्ट्रकूटों के पूर्वज या संबंधी रहे हों।

इन राष्ट्रकूटों का उन्लेख मुलताई के दानपत्र में भी त्राता है, जो शक संवत् ६३१ (वि० सं० ७६६ = ई० स० ७०६) का है। इसमें भी नन्नराज तक के वही चार नाम हैं, जो तिवरखेड़ के ताम्रपत्र में श्राये हैं<sup>3</sup>। फ़्लीट ने यह दानपत्र नंदराज के समय का माना है, पर मूललेख की छाप

<sup>(</sup>१) मध्यत्रांत में मुलताई तहसील में।

<sup>(</sup>२) एपिमाक्रिया इन्डिका; जि॰ ११, पृ० २७६।

<sup>(</sup>३) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ १८, पृ॰ २३०।

पढ़ने से यह निश्चित हो जाता है कि फ्लीट ने इसके पढ़ने में ग़लती की है श्रोर यह नाम नन्नराज है। श्रतएव तिवरखेड़ श्रोर मुलताई दोनों स्थानों के दानपत्र एक ही व्यक्ति नन्नराज के समय के लिखे हुए होने चाहियें, पर ऐसी दशा में दोनों ताम्रपत्रों के लिखे जाने के समय में ७०० वर्ष का श्रन्तर श्राता है। नन्नराज का इतने समय तक गद्दी पर रहना कल्पना में नहीं श्राता। ऐसी दशा में यही कहना पड़ेगा कि या तो मुलताई का दान-पत्र फ़र्ज़ी है श्रथवा उसमें दिया हुशा संवत् ग़लत है।

#### बेतुल के राष्ट्रक्टों ( राठोड़ों ) की वंशावली

१-दुर्गराज | २-गोर्वद्राज | ३-स्वामिकराज | ४-नन्नराज शक सं० ५४३ (वि० सं० ६८८)

राष्ट्रकूटों की इस शाखा का उल्लेख राजा परवल के पथारी (भोपाल-राज्य ) के प्रस्तर-स्तम्भ पर खुदे हुए लेख में मिलता है। यह शिलालेख वि० सं० ६१७ (चैत्रादि ६१८) चैत्र सुदि ६ (ई० स० ६६१ ता० २१ मार्च ) शुक्रवार का है स्त्रोर इसमें जेजा से लगाकर परवल तक की वंशावली दी हैं। जेजा के बड़े भाई ने कारणाट (करनाटक) की सेना को परास्तकर लाट देश पर स्त्रिकार कर लिया था स्त्रोर उस(जेजा) के पुत्र कर्कराज ने वीरतापूर्वक लड़कर नागावलोक को हराया था। कीलहार्न के मतानुसार नागावलोक कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार नागभट (द्वितीय) रहा होगा।

#### पथारी के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) की वंशावली



#### विहार के राष्ट्रकूट ( राठोड़ )

बुद्ध गया से एक लेख बिना संवत् का मिला है, जिसमें राष्ट्रकूटों उद्ध गया के राष्ट्रकूट के नीचे लिखे नाम मिलते हैं —

१-नन्न ( गुणावलोक ),

२-कीर्तिराज (नं०१ का पुत्र)

३-तुंग( धर्मावलोक, नं० २ का पुत्र )।

ये राष्ट्रकृट राजा कहां के थे और किस समय हुए इसका कुछ हाल लिखा हुआ नहीं मिलता। बंगाल के पालवंशी राजा नारायणपाल के पुत्र राज्यपाल की राणी भाग्यदेवी राष्ट्रकृट तुंग की पुत्री थी, ऐसा उसके वंशज महीपालदेव के ताम्रपत्र से पाया जाता है। संभवतः भाग्यदेवी वुद्ध गया के लेख के राठोड़ तुंग की पुत्री हो।

कन्नीज के गाहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र (ई० स० १११४-११४४) की राणी कुमारदेवी के सारनाथ के शिलालेख में उसके नाना का नाम

<sup>(</sup>१) एपित्राक्रिया इन्डिका; जि॰ ६, पु॰ २४८।

<sup>(</sup>२) राजेन्द्रलाल मित्र; बुद्ध गया; पृ० १६३ ।

महण दिया है। वंगाल के पालवंशी राजा रामपाल का मामा राष्ट्रक्ट मथन (महण्) था, ऐसा सन्ध्याकर नंदी के ''रामचरित'' नामक काव्य से पाया जाता है। संभव है कि उपर्युक्त लेखवाला महण् और ''रामचरित'' में श्राया हुआ राष्ट्रकूट मथन (महण्) एक ही व्यक्ति हो।

#### संयुक्त प्रान्तों के राष्ट्रक्रूट ( राठोड़ )

कन्नोज के प्रतापी गाहड़वाल राजाओं के साम्राज्य के अन्तर्गत वदायूं से एक शिलालेख मिला है। उससे पाया जाता है कि पांचाल देश के आभूपण रूप वोदामयूता (वदायूं) नामक

नगर में पहला राष्ट्रकट राजा चन्द्र हुआ। उसका

पुत्र विग्रहपालदेव वड़ा प्रतापी हुआ, जिसके बाद क्रमशः भुवनपाल श्रीर गोपाल हुए। गोपाल के तीन पुत्र—त्रिभुवनपाल, मदनपाल श्रीर देवपाल—थे, जो क्रमशः उक्त राष्ट्रकूट राज्य के स्वामी हुए दिवपाल के बाद क्रमशः भीमपाल श्रीर शूरपाल हुए। शूरपाल के दो पुत्र—श्रमृतपाल श्रीर लखन-पाल—थे, जिनमें से लखनपाल के समय का यह शिलालेख हैं।

बदायूं पर मुसलमानों का अधिकार कुतुबुद्दीन ऐवक के। समय में हुआ था। वहां का पहला हाकिम शम्सुद्दीन अल्तमश हुआ, जो पीछे से दिल्ली का सुलतान बना। बदायूं की जुमा मसजिद के दरवाज़े पर शम्सुद्दीन के समय का हि० स० ६२० (वि० सं० १२८० = ई० स० १२२३) का एक लेख खुदा है, अतएव राठोड़ों का उपर्युक्त लेख वि० सं० १२८० (ई० स० १२२३) से पूर्व का होना चाहिये।

<sup>(</sup>१) प्पिप्राफ्रिया इन्डिका; जि॰ १, पृ॰ ६१।

<sup>(</sup>२) किनंगहाम; श्राकियालाजिकल सर्वे श्रॉव् इंडिया; जि॰ ११, प्र॰ ४, प्रेट संख्या ४। श्राकियालाजिकल सर्वे श्रॉव् नार्दर्न इंडिया; जि॰ १, प्र॰ ७१।

## बदायूं के राष्ट्रक्टों ( राठोड़ों ) की वंशावली



इस लेख से ऊपर आये हुए राष्ट्रकूट राजाओं के नामों के श्रितिरक्त और कोई वृत्त ज्ञात नहीं होता और न इससे उनमें से किसी के समय का ही पता चलता है। श्रावस्ती से मिले हुए वि० सं० ११७६ (ई० स० १११६) के वास्तव्य वंशीय विद्याधर के लेख से इस सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। उससे पाया जाता है कि वह (विद्याधर) मदन-पाल का मंत्री था और उसका पिता जनक (वास्तव्यवंशी विल्वशिव का पुत्र) गाधीपुर (कन्नीज) के राजा गोपाल का मंत्री था । कन्नीज के गाहड़वाल राजाओं में गोपाल नाम का कोई राजा नहीं हुआ। बदायूं के राष्ट्रकूटों के शिलालेख में गोपाल और उसके दूसरे पुत्र मदनपाल के नाम श्राये हैं। श्रतएव श्रधिक संभव तो यही है कि विद्याधर बदायूं के राष्ट्रकूट

<sup>(</sup>१) इंडियन प्रेंटिनवेरी; जि॰ १७, पृ० ६२।

राजा मदनपाल का श्रोर उसका पिता जनक मदनपाल के पिता गोपाल का, जिसे गाधीपुर का राजा लिखा है, मंत्री रहा होगा। यह लेख वि० सं० ११७६ का है, श्रतप्य हम मदनपाल का समय उक्त समय के श्रास पास स्थिर कर सकते हैं। यदि हम प्रत्येक राजा का श्रोसत राज्य-समय २० वर्ष मान लें तो मदनपाल के भाई त्रिभुवनपाल का वि० सं० ११६६ के श्रोर उसके पिता गोपाल का वि० सं० ११३६ के श्रास-पास विद्यमान रहना स्थिर होता है। इस हिसाय से यह श्रमुमान होता है कि बदायूं की उक्त राठोड़ शाखा का प्रवर्तक चन्द्र वि० सं० १०७६ के, लगभग विद्यमान रहा होगा।

कन्नीज के प्रतिहार राजा राज्यपाल के समय वि० सं० १०७४ (ई० स० १०१८) में महमूद गज़नवी की चढ़ाई कन्नीज पर हुई। तब से ही वहां के प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने लगा और दिन-दिन उसकी अवनित होने लगी। उस समय की प्रतिहारों की निर्वलता से लाभ उठाकर बदायूं के राष्ट्रकूट राजा गोगाल ने कन्नीज पर अधिकार कर लिया, परन्तु उसका अधिकार अधिक दिनों तक वहां रहा हो ऐसा अनुमान नहीं होता क्योंकि गाहड़वाल (गहरवार) यशोविष्रह के पौत्र और महीवन्द्र के पुत्र चन्द्रदेव ने सारा पांचाल देश विजयकर कन्नीज को अपनी राजधानी बनाया था। उस(चन्द्रदेव) के दानपत्र वि० सं० ११४८ से लगाकर ११४६ (ई० स० १०६१ से १०६६) तक के मिले हैं, जिससे अनुमान होता है कि वह बदायूं के चौथे राष्ट्रकूट राजा गोपाल का समकालीन इस्हा होगा और उससे अथवा उसके पुत्र से उसने कन्नीज लिया होगा।

#### काठियावाड़ के राष्ट्रकूट

जूनागढ़ राज्य के वनथली नामक स्थान से मिला हुआ एक शिला-लेख राजकोट म्यूज़ियम् में रक्खा हुआ है, जिसके ऊपर का बांई तरफ़ का कुछ श्रंश जाता रहा है। उसमें वहां के राष्ट्रकूट सामन्तों के नाम १७ कमशः उद्दल, जैत्रसिंह श्रीर भीमसिंह मिलते हैं'। भीमसिंह की पुत्री नागलदेवी का विवाह किसी श्रन्य वंश (वंश के नाम का पता नहीं चलता) के चेमानन्द के पुत्र विजयानन्द से हुआ था। चेमानन्द का विवाह चौलुक्य (चयेल) वीरधवल की पुत्री प्रीमलदेवी से हुआ था। चौलुक्य वीरधवल का देहांत वि० सं० १२६४ (ई० स० १२३८) में हुआ था। श्रतएव वि० सं० १२६० के श्रास-पास राष्ट्रकूट भीमसिंह का विद्यामान होना श्रनुमान होता है श्रीर उसके पिता तथा दादा का उससे पूर्व।

काठियावाड़ के राष्ट्रक्टों से सम्बन्ध रखनेवाला एक दूसरा शिला-लेख वि० सं० १३४६ (चैत्रादि १३४७) [ अमांत ] वैशाख (पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि ६ (ई० स० १२६० ता० १ मई ) सोमवार का चौलुक्य (वघेल ) सारंगदेव के समय का वनथली से मिला है, जिसमें राष्ट्रकूट मल और हरिपाल के नाम मिलते हैं । हरिपाल उपर्युक्त चेमानन्द के पुत्र विजयानन्द के लिए लड़ा था। ये राष्ट्रकूट उपर्युक्त काठियावाड़ के राठोड़ों के वंशधर रहे होंगे।

वि॰ सं॰ १४०० (ई॰ स॰ १३४३) के पीछे मारवाइ के राठोड़ों के वंशधर काठियावाइ में पहुंचे। वाढेल ने छल से द्वारिका श्रीर बेट के स्वामियों को मारकर वहां श्रिधकार कर लिया। उसके वंश के वाढेले राठोड़ कहलाये। वेजा ने दानिणी तट पर श्रिधकार कर गीर (जूनागढ़ राज्य) के दिन्या की रावल नदी के किनारे श्रिपने नाम से वैजलकोट बसाया। उसके वंशज वाजा राठोड़ कहलाये। वैजलकोट से श्रागे बढ़कर उन्होंने ऊना (जूनागढ़) लिया श्रीर श्रपने राज्य का पूर्व में मांममेर श्रीर मनारी तक प्रसार किया, परन्तु पीछे से उन्हें प्रासियों ने निकाल दिया। तब उन्होंने भावनगर राज्य की शरण ली, जहां पर वे श्रव छोटे-छोटे जमींदार हैं।

वि॰ सं॰ १४४२ (ई॰ स॰ १३८४) का एक लेख वेरावल (जूनागढ़ राज्य) से मिला है जिसमें राष्ट्रोड़ (राठोड़ )वंशी धर्म का नाम मिलता है (नागरी प्रचारियाी पत्रिका नवीन संस्कर्रण; भाग ४, पृ॰ ३४७)। वह काठियावाड़ के राठोड़ों की किस शाखा में से था यह कहा नहीं जा सकता।

<sup>(</sup>१) दि एनल्स स्रॉव् दि भंडारकर इन्स्टिट्यूट; जि॰ ४, ए० १७१-६।

<sup>(</sup>२) वही; जि० ४, पृ० १७४ का टिप्पण ।

गुर्जरेश्वर पुरोहित सोमेखर स्वरचित "कीर्तिकौमुदी" नामक काव्यप्रन्थ में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव दूसरे के समय की उसके राज्य की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखता है कि राष्ट्रकृटवंशी बीर प्रतापमझ आज नहीं है, जो शत्रुओं का निकट आना सहन नहीं कर सकता था, जैसे गन्ध हस्ती शत्रुओं के मदमत्त हाथियों की गन्ध को सहन नहीं कर सकता। प्रतापमझ सोलंकियों का कोई बीर सामन्त होना चाहिये। उसकी जागीर कहां थी, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इस प्रतापमझ का समय भीमदेव (१) की गदीनशोनी अर्थात् वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) के निकट या कुछ पूर्व होना चाहिये।

### राजपूताने के पहले के राष्ट्रक्ट (राठोड़)

राजपूताने के कुछ हिस्सें में राष्ट्रकूटों का प्राचीन काल में भी राज्य होना पाया जाता है। वहां के पहले के राष्ट्रकूट राजाओं को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) हस्तिकुंडी (हथुंडी) के राठोड़
- (२) धनोप के राठोड़
- (३) वागड़ के राठोड़

ये राठोड़ गुजरात के राठोड़ों की नाई दिच्छ के राठोड़ों के ही वंशज रहे हों, ऐसा अनुमान होता है।

हस्तिकुंडी ( हथुंडी, मारवाड़ के गोड़वाड़ इलाक़े में ) से लाकर वीजापुर में रक्खे हुए दो विभाग के एक शिलालेख से हस्तिकुंडी में राठोड़ों का राज्य होना पाया जाता है। इस राठोड़ शाखा के सबसे पहले राजा का नाम हरिवर्मा मिलता है, जिसका पुत्र विद्ग्धराज वि० सं० ६७३ (ई० स० ६१६) में विद्यमान था। उसने हस्तिकुंडी में एक चैत्यगृह (जैन मन्दिर) बनवाया। उसका पुत्र मम्मट हुआ, जो वि० सं० ६६६ (ई० स० ६३६) में राजगही पर था। मम्मर का पुत्र धवल वड़ा वीर था। उसने मालवे के परमार राजा मुंज की मेवाड़ पर चढ़ाई होने पर मेवाड़वालों की सहायता की, दुर्लभर राज (सांभर का चौहान) से महेन्द्र (नाडोल का चौहान) को बचाया और धरणीवराह (ब्राबू का परमार राजा) को ब्राक्षय दिया, जिसको मूलराज (गुजरात का सोलंकी राजा) जड़ से उखाड़ना चाहता था। उक्त लेख से पाया जाता है कि उसके लिखे जाने अर्थात् वि० सं० १०४३ माध सुद्दि १३ (ई० स० ६६७ ता० २४ जनवरी) रिववार को धवल विद्यमान था। उसकी राजधानी हस्तिकुंडी थी। वृद्ध होने पर उसने वालप्रसाद को अपना उत्तराधिकारी बनायां, जिसके बाद का कोई हाल नहीं मिलता।

### इथुंडी के राष्ट्रक्रटों ( राटोड़ों ) की वंशावली

बालप्रसाद के पीछे भी हथुंडी के राठोड़ इधर विद्यमान थे श्रीर श्रम भी हैं। वे हथुंडिये राठोड़ कहलाते हैं। सिरोही राज्य के कांटल (पींडवाड़ा के पास) गांव के निकट के एक शिवालय के बाहर खड़े हुए स्तम्भ पर खुदे हुए वि० सं० १२७४ माघ सुदि १४ (ई० स० १२१८ ता० १३ जनवरी) शनिवार चंद्रप्रहण के लेख में हथुंडिया राठउड़ (राठोड़) श्राना श्रीर उसके पुत्र लखणसी, कमण तथा शोभा के नाम मिलते हैं ।

<sup>(</sup>१) एपिप्राक्तिया इंडिका; जि॰ १०, पृ० २०।

<sup>(</sup>२) इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि॰ ४६, ए० ४१।

सिरोही राज्य के नांदिया गांव के विशाल जैन मंदिर के स्तम्भ पर वि॰ सं॰ १२६८ पौर सुदि ३ (ई॰ स॰ १२४१ ता॰ ७ दिसंबर) का लेख है, जिसमें राठउड़ (राठोड़) पुनसी, उसके पुत्र कमण श्रौर पौत्र भीम के नाम मिलते हें । ये भी हथुंडिये राठोड़ होने चाहियें।

नाडोल के चौहान राजा आल्हणदेत्र की स्त्री अञ्चलदेवी राष्ट्रौड़ (राठोड़) सहुल की पुत्री थी<sup>3</sup>। यह सहुल भी हथुंडिया राठोड़ होना चाहिये।

मेवाड़ के राजा भर्तपट्ट (भर्तमट्ट दूसरा) की राणी महालदमी राष्ट्रकूट (राठोड़) वंश की थी<sup>3</sup>। यह भी हथुंडी के किसी राठोड़ राजा की पुत्री होनी चाहिये। हम ऊपर लिख आये हैं कि हथुंडी के राठोड़ राजा धवल ने मालवे के राजा मुंज की मेवाड़ पर चढ़ाई होने के समय मेवाड़ के राजा की सहायता की थी, जो संभवतः मेवाड़ और हथुंडी के परस्पर के सम्बन्ध के कारण हो।

राठोड़ों की इस शाखा का उल्लेख राठोड़ चच्च के धनोप (शाहपुरा) के वि॰ सं॰ १०६३ वैशाख सुदि ४ (ई॰ स॰ १००६ ता॰ ४ अप्रेल) के शिलालेख में मिलता है । उसके अनुसार राठोड़ भल्लील हुआ, जिसका पुत्र दन्तिवर्मा था। उसके बाद क्रमश: उसके दो पुत्र—बुद्धराज और गोविन्द—हुए, जिनमें से किसी एक का वंशधर चच्च था। संभव है कि धनोप के राठोड़ दित्तण के राठोड़ों के बंशज रहे हों। उनके नाम भी इसकी पुष्टि करते हैं।

नौगामा (बांसवाड़ा) गांव के निकट के एक नाले के किनारे एक स्मारक स्तम्भ खड़ा है, जिसके ऊपर के भाग में हाथ में तलवार लिये हुए

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूज़ियम् (म्रजमेर) की रिपोर्ट; ई॰ स॰ १६२३-४, पृ०३।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १२१८ (ई॰ स॰ ११६१) का नाडोल के चौहान कीर्तिपाछ का दानपत्र (इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि॰ ४०, पृ॰ १४६).।

<sup>(</sup>३) मेरा; राजपुताने का इतिहास; जि॰ १ (प्रथम संस्करण), पु॰ ४२४।

<sup>(</sup>४) इन्डियन ऐन्टिक्केरी; जि॰ ४०, पृ॰ १७४।

पक बीर पुरुष की आरुति वनी है और नीचे के भाग में लेख खुदा है'। लेख का आशय यह है कि बि॰ सं॰ १३६१ वैशाख बदि ""(ई॰ स॰ १३०४ अप्रेल) को राठोड़ राका का पुत्र बीरम [स्वर्ग को सिधारा]। ये राठोड़ वागड़िये राठोड़ कहलाते थे। मेवाड़ के छ्प्पन ज़िले में, जो वागड़ से मिला हुआ है, पुराने समय से राठोड़ रहते हैं, जो छुप्पनिये राठोड़ कहलाते हैं। ये राठोड़ वागड़िये राठोड़ कहलाते हैं। ये राठोड़ वागड़िये राठोड़ों के ही वंशधर होने चाहियें। महाराणा उदयिंह के समय मेवाइवालों का छुप्पन पर अधिकार हुआ था।

<sup>(</sup>१) मूल लेख की छाप से।

# चौथा श्रध्याय राठोड़ श्रौर गाहड़वाल ( गहरवार )

राठोड़ों श्रोर गाहड़वालों के सम्बन्ध में एक भ्रान्तिमूलक धारणा फैली हुई है, जिसका निराकरण करना श्रावश्यक है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये दोनों एक ही वंश के विभिन्न नाम हैं श्रोर एक ही जाति के सूचक हैं। इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द वरदाई-छत ''पृथ्वी-राज रासा'' है, जिसमें उसने कन्नोज के राजा विजयचन्द्र श्रोर जयचन्द्र को, जो गाहड़वाल थे, कमधज्ज तथा राठोड़ लिखा है'। उसके श्राधार पर कर्नल टाँड ने भी उक्त राजाश्रों को राठोड़ ही मान लिया श्रीर वास्तविक इतिहास के श्रज्ञान में भाटों श्रादि ने भी श्रपनी वंशाविलयों श्रादि में उन्हें राठोड़ लिख दिया। परिणाम यह हुश्रा कि राजपूताने के वर्तमान राठोड़ भाटों श्रादि के कथन को प्रामाणिक मानकर श्रपने श्रापको गाहड़वाल जयचन्द्र का वंशज मानते हैं।

कुछ समय पूर्व तक में भी टॉड के कथनानुसार राठोड़ों को गाहड़-वालों का ही वंशज मानता था, पर क्रमशः इतिहास-चेत्र में शोध की वृद्धि होने के फल-स्वरूप इस सम्बन्ध में नई बातें प्रकाश में आई, जिससे मुभे अपना पूर्व मत बदलने पर बाध्य होना पड़ा। ट्रॉड-कृत "राजस्थान" के प्रकाश में आने के बाद भारतीय विद्वानों में भी इतिहास प्रेम की जागृति

<sup>(</sup>१) कमधज के लिए देखो 'पृथ्वीराज रासा' ( नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ); समय ४४, ए० १२४४ धीर राटोड़ के लिए समय १, ए० ४४ तथा समय ४४, ए० १४१७। ये दोनों शब्द 'पृथ्वीराज रासा' में कई जगह धाये हैं।

<sup>(</sup>२) टॉड राजस्थान ( च्रॉक्सफ़र्ड संस्करण); जि॰ १, ए० १०४।

हुई श्रीर यहां के निवासियों में वास्तविक इतिहास जानने की रुचि वढ़ी। शतै:-शनै: शोध का कार्य श्रागे बढ़ा श्रीर कितने ही नये महत्वपूर्ण लेखों, ताम्रपत्रों श्रादि का पता चला।

कन्नीज के राजाश्रों के पहले के प्रकाशित ताम्रपत्रों में उनका वंशपरिचय नहीं दिया था, जिससे बहुत समय तक टॉड के कथनानुसार सब विद्वान् उन्हें राठोड़ वंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा गोविन्दचंद्र के कितने ही ऐसे ताम्रपत्र मिले, जिनमें उसे गाहड़वाल वंश का बतलाया है'। इसी प्रकार गोविन्दचंद्र की राणी कुमारदेवी के शिलालेख में भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है'। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जयचन्द्र श्रीर उसके पूर्वज गाहड़वाल वंश के थे। इस श्रीर सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान श्राकर्षित करने का श्रेय डाक्टर हॉर्नली को है, जिसने गाहड़वालों को राठोड़ों से भिन्न बतलाने का प्रयत्न किया है ।

भाटों आदि का यह कथन कि जयचंद्र आदि राठोड़ थे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इस बात के लिए "पृथ्वीराज रासा" के ऋतिरिक्त उनके पास और कोई आधार नहीं है। यही कारण है कि उनकी वंशाविलयों में दो नामों को छोड़कर शेष सभी नाम और संवत् किएत दिये हुए हैं। जय-चन्द्र के पुत्र हरिश्चन्द्र का मछली शहर से वि० सं० १२४३ (ई० स० ११६६) का

(१) बसही का वि॰ सं॰ ११६१ का ताम्रपत्र

( इंडियन ऐंन्टिक्वेरी; जि॰ १४, पृ० १०३ );

कमोजी का वि॰ सं॰ ११६२ का ताम्रपन्न

( एपिप्राफ्रिया इंडिका; जि॰ २, प्र॰ ३४६ );

राहन का वि॰ सं॰ ११६६ का दानपत्र

( इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि॰ १८, पृ॰ १४);

मादि।

- (२) एपिग्राफ़िया इंडिका; जि॰ १, पृ॰ ३२३।
- (३) इंडियन ऐंन्टिक्वेरी; जि॰ १४, पु॰ ८१।

दानपत्र मिला है', परन्तु भाटों की वंशाविलयों में उसका नाम भी नहीं मिलता, जिसका कारण यही है कि उनकी वंशाविलयां "पृथ्वीराज रासा" के आधार पर ही बनी हैं, जिसमें उसका नाम नहीं है। वर्तमान रूप में मिलनेवाले वि० सं० की सोलहवीं सदी के आस-पास के बने हुए "पृथ्वीराज रासा" के विषय में यहां इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि वह केवल कवि- कल्पना है। उसमें दी हुई कुछ घटनाएं भले ही ऐतिहासिक हों, पर अधिकांश काल्पनिक ही हैं। फलतः प्रगतिशील इतिहास के लिए यह ग्रन्थ सर्वथा उपयोगी नहीं कहा जा सकता।

भाटों को वास्तिविकता का ज्ञान न होने के कारण उनके प्राचीन इतिहास संबंधी वर्णन अधिकांश अशुद्ध और काल्पनिक हैं। उन्होंने गाहड़वाल वंशियों को ही राठोड़ वंशी लिखने में गलती खाई, इतना ही नहीं बिल्क उन्होंने कई दूसरे वंशों का वर्णन भी ऐसा ही निराधार लिख दिया है। काठियाबाड़ के गोहिल बस्तुत: मेबाड़ के स्थंबंशी गुहिल राजा शालिवाहन के वंशज हैं और मारवाड़ के खेड़ इलाक़े से ही उधर गये हैं । गिरनार (काठियाबाड़) के यादब राजाओं के सम्बन्ध के वि० सं० की पंद्रहवीं-शताब्दी के आस-पास के बने हुए "मएडलीक-महाकाब्य" में उन्हें सूर्यवंशी ही लिखा है , पर भाटों ने उनको चंद्रवंशी तथा शक संबत् के प्रवर्तक शालिवाहन का, जिसको जैन लेखक लकड़हारा या कुम्हार का

<sup>(</sup>१) एपिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ १०, पृ० ६४।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ४४७-६०। कालीदास देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान (गुजराती); पृ॰ ३४६। श्रमृत्वताल गोवर्द्धनदास शाह श्रोर काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द राजस्थान (गुजराती); पृ॰ ११३। मार्कंद एन॰ मेहता एंड मनु एन॰ मेहता; हिन्द राजस्थान (श्रंग्रेज़ी); पृ॰ ४८७। नागरी प्रचारिणी. पत्रिका (नवीन संस्करण); जि॰ ३, पृ॰ ३६१-२।

<sup>(</sup>३) गंगाधर; मंडलीक महाकाव्य; सर्ग ६, श्लोक २३। मूल अवतरण के लिए देखों मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि०२, ५० १३४४ दि०३।

<sup>(</sup>४) मेरुतुंग; प्रबन्धचिन्तामाण (सातवाहन, शालिवाहन प्रबन्ध); पृ० १० (निर्णयसागर संस्करण)।

पुत्र मानते हैं, वंशधर बना लिया । पोरवन्दर (काठियावाड़) के जेठवा राजाओं को, जो कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंशधर हैं, भाटों ने हनुमान का वंशज माना है । वि० सं० की छठी से सोलहवीं शताब्दी तक सोलंकी अपने को चंद्रवंशी ही मानते थे । उनको भाटों ने अग्निवंशी लिखदिया । मारवाड़ और कन्नोज के प्रतापी प्रतिहारों को, जो अपने को सूर्यवंशी लिखते रहे तथा चौहानों को, जिनको वीसलदेव (चतुर्थ) के समय के चौहानों के हितहास के शिलाओं पर खुदे हुए एक संस्कृत काव्य तथा पृथ्वीराज (तृतीय) के "पृथ्वीराज विजय महाकाव्य" में सूर्यवंशी लिखा है, भाटों ने अग्निवंशी मान लिया । अब ये सब अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, वैसा ही मानने लगे हैं। भाटों की तैयार की हुई गाहड़वालों की वंशावली और संवत् कहां तक किल्पत हैं, यह नीचे दिये हुए नक्ष्शे से स्पष्ट हो जायगा—

- (२) कालीदास देवरांकर पंट्या; गुजरात राजस्थान (गुजराती); पृ० ३४६। अमृतलाल गोवर्द्धनदास शाह श्रीर काशीराम उत्तमराम पंट्या; हिन्द राजस्थान (गुज-राती); पृ० १९३। मार्कंड एन० मेहता पेंड मनु एन० मेहता; हिन्द राजस्थान (अंग्रेज़ी); पृ० ४८७।
- (३) गैज़ेटियर श्रॉव् दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जि०१, भाग १, ए०१३४। काजीदास देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान; ए०२४३। श्रमृतज्ञाल गोवर्द्धनदास शाह श्रौर काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द राजस्थान; ए०१६४। मार्कंड एन० मेहता पंड मनु एन० मेहता; हिन्द राजस्थान; ए०७०२।
- (४) देखो मेरा "सोबंकियों का प्राचीन इतिहास"; भाग १, प्रकरण १,
  - (१) पृथ्वीराज रासा; समय १, पृ० १४-१।
  - ( ६ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ ३ (द्वितीय संस्करण); पृ॰ ७४-५।
  - (७) वहीं; जि॰ १ ( द्वितीय संस्करण् ); ७२ और ७३ टि॰ १।
  - ( ८ ) वहीं; जि॰ १ ( द्वितीय संस्करण ); पृ० ७१, टि॰ १।
  - ( ६ ) पृथ्वीराज रासाः; समय १, पृ० ४४-४।

<sup>(</sup>१) राजशेखर; चतुर्विंशति प्रबन्ध (प्रबन्धकोष ); पत्र ७३-८२ । श्रीहेम-चन्द्राचार्य प्रन्थावली; संख्या २०।

| जोधपुर राज्य<br>की<br>ख्यात से नाम | ख्यात में दिया हुआ<br>समय |         | ताम्रपत्रादि से नाम | ताम्रपत्रादि से निश्चित ज्ञात समय |                   |
|------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| सेतुग                              |                           |         | यशोविग्रह           |                                   |                   |
| भरथ                                | वि० सं०                   | ४१६–२६  | महीचंद्र(महीपाल)    |                                   | •••               |
| पुंज                               |                           | •••     | चंद्रदेव            | वि॰ सं०                           | ११४८-४६           |
| धर्मबंभ                            | ·                         |         | मद्नपाल             | वि० सं०                           | ११६३–६६           |
| श्रभयचंद                           | •••                       | •••     | गोविन्दचंद्र        | वि० सं०                           | ११७१-१२११         |
| विजयचंद                            |                           |         | विजयचंद्र           | वि॰ सं॰                           | १२२४-२४           |
| जयचंद                              | वि० सं०                   | ११३२-=१ | जयचंद्र             | वि० सं०                           | १२२६-४०           |
| वरदाईसेन                           |                           |         | हरिश्चंद्र          | वि॰ सं॰<br>(जन्म वि॰              | १२४३<br>मं० १२३२) |

गाहड़वालों और राठोड़ों में समानता का अनुमान करना निरा भ्रम ही है। हम ऊपर बतला आये हैं कि राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का बड़ा प्रतापी राज्य सर्वप्रथम दिल्ला में रहा । दिल्ला का राज्य सोलंकियों-द्वारा छीने जाने पर भी उनका कई जगह अधिकार बना रहा । दिल्ला, गुजरात, काठियावाड़, सौन्दत्ति, हथुंडी, गया, वेतुल, पथारी, धनोप आदि से उनके शिलालेख एवं ताम्रपत्र मिले हैं । उनमें उन्होंने अपने आपको राष्ट्रकूट ही लिखा है। सौन्दत्तिवाले अपने को बहुधा "रह" लिखते रहे, जो "राष्ट्र" या "राष्ट्रकूट" (राठोड़) का ही संन्तित कप है और दिल्ला के राठोड़ों के

<sup>(</sup>१) देखो जपर; पृ॰ दद।

<sup>(</sup>२) देखो जपरः पृ० ८८-१३४।

ताम्रपत्रों में भी कभी-कभी मिलता है। यदि गाहड़वालों के साथ उनकी किसी प्रकार की भी समानता होती तो इसका उल्लेख उन(राठोड़ों) के ताम्रपत्रों श्रादि में श्रवश्य होता श्रथवा यदि गाहड़वाल ही श्रपने को राठोड़ों का वंशज मानते होते तो भी वे श्रपने ताम्रपत्रों श्रादि में इसका उल्लेख गर्व के साथ श्रवश्य करते, क्योंकि राठोड़ वंश गाहड़वालों से श्रिधक प्रतापी रहा, जैसा कि उनके दिल्ला के इतिहास से स्पष्ट है।

जिन दिनों कन्नीज में गाहड़वालों का राज्य था, उन्हीं दिनों राष्ट्रकूटों की एक शाखा कन्नीज-राज्य के अंतर्गत बदायूं में राज्य करती थी, जिसका प्रवर्तक चन्द्र था। उसके तथा कन्नीज के गाहड़वाल चन्द्रदेव के नामों में समानता होने के कारण कुछ लोगों ने दोनों को एक ही व्यक्ति मानकर उस (गाहड़वाल चन्द्रदेव) के दो पुत्रों—मदनपाल एवं विश्रहपाल — से कमशः कन्नीज श्रीर बदायूं की शाखाश्रों का चलना मान लिया है, पर यह निर्मूल ही है। कन्नीज के चन्द्रदेव के लेख वि० सं० ११६८ से वि० सं० ११६६ तक के श्रीर उसके पुत्र मदनपाल के वि० सं० ११६१, ११६३ (११६४) श्रीर ११६६ के मिले हैं । उधर बदायूं के चन्द्र के पांचवें वंशधर मदनपाल के समय का एक लेख वि० सं० ११७६ का मिला है । यह मदनपाल कन्नीज के चन्द्रदेव के दूसरे वंशधर गोविन्दचन्द्रदेव का समकालीन था, जिसके वि० सं० ११७६ के कई ताम्रपत्र मिले हैं । इससे बदायूं के चन्द्र का

<sup>(</sup>१) विग्रहपाल कन्नौज के गाहड्वाल चंद्रदेव का पुत्र नहीं, किन्तु उससे भिन्न बदार्यू के राठोड़ चंद्र का पुत्र था। इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पुत्र मानना सरासर ग़जती है।

<sup>(</sup>२) डा॰ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर; ए लिस्ट ऑव् दि इन्स्किप्शन्स ऑव् दि नॉर्दर्न इंडिया; संख्या १४४, १४७, १६२ और १६४।

<sup>(</sup>३) वही; संख्या १६८ और १७१।

<sup>(</sup>४) मार्कियालाजिकल सर्वे श्रॉव् नॉर्दर्न इंडिया (न्यू सीरीज़); जि॰ १,

<sup>(</sup>४) डा॰ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर; ए लिस्ट श्रॉव् दि इन्स्क्रिप्शन्स श्रॉव् नॉर्दर्न इंडिया; संख्या २०१, २०२ श्रौर २०३।

वि० सं० १०७६ में विद्यमान होना निश्चित है। ऐसी दशा में बदायूं का चन्द्र और कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते। बदायूं के चन्द्र को वहां के शिलालेख में वोदामयूता (बदायूं) का पहला राजा लिखा है अ और गाहड़वाल चन्द्रदेव को उसके ताम्रपत्र में गाधीपुर (कन्नौज) के राज्य को विजय करनेवाला लिखा है । इन विभिन्नताओं को देखते हुए तो यही अनुमान हढ़ होता है कि ये दोनों एक नहीं वरन् भिन्न व्यक्ति थे।

राजपूतों में एक ही वंश में परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता।
पहले भी राजपूताने में कोई गाहड़वाल नहीं था श्रौर न श्रव है, पर संयुक्त
प्रान्त में गाहड़वाल श्रौर राठोड़ दोनों ही हैं। वहां के राठोड़ राठोड़ों में
श्रौर गाहड़वाल गाहड़वालों में शादी नहीं करते, पर इन दोनों वंशों में

(१) ••• प्रख्याताखिलराष्ट्रकूटकुल जद्दमापालदोः पालिता । पंचालाभिधदेशभूषणकरी वोदामयूता पुरी ॥••• तत्रादितोभवदनन्तगुणो नरेन्द्र- श्चंद्रः स्वखङ्गभयभीषितवैरिवृन्दः ।

एपिप्राक्तिया इंडिका; जि॰ १, पृ॰ ६४।

- (२) स्रासीदशीतद्युतिवंशजातद्दमापालमालासु दिवं गतासु ।
  साद्याद्विवस्वानिव भूरिधाम्ना नाम्ना यशोविग्रह इत्युदारः ॥
  तत्सुतोभून्महीचन्द्रश्चन्द्रधामनिमं निजम् । । ।
  तस्याभूत्तनयो नयैक्तरसिकः क्रान्तद्विषन्मंडलो
  विध्वस्तोद्धतधीरयोधतिमिरः श्रीचन्द्रदेवो नृषः ।
  येनो । श्रीमद्गाधिपुराधिराज्यमसमं दोर्विक्रमेग्णार्जितम् ॥
  चंद्रदेव के वि॰ सं॰ ११४८ के दानपत्र से ।
  (एपिग्राफ़िया इंडिका; जि॰ ६, पृ॰ ३०४)।
- (३) ए॰ एच॰ विंग्ले; राजपूरस; ए० १२१।
- (४) वहीं; पृ० ७३।

बहां परस्पर विवाह सम्बन्ध होते हैं, जिसके कई ताज़े उदाहरण भी विद्यमान हैं । यदि गाहड़वाल श्रीर राठोड़ एक ही वंश के होते तो ऐसा कभी न होता । इन दोनों वंशों के गोत्र भी भिन्न हैं, पर गोत्र नये पुरोहित बनाने के साथ बदलते रहे हैं, जिससे इसपर विचार करना निरर्थक है।

गाहड़वाल राजपूताने में आये हों, ऐसा पाया नहीं जाता। यदि वे राजपूताना में आये होते तो उनकी बड़ी ख्याति हुई होती, परन्तु बांकीदास के समय तक गाहड़वाल भी राठोड़ हैं, ऐसा कोई मानता न था, क्योंकि उसने राठोड़ों की शाखाओं और उपशाखाओं के जो नाम दिये हैं उनमें गाहड़-वालों का नाम नहीं है । अन्य ख्यातों आदि में न तो इनका अलग नामो- क्लेख किया है और न इन्हें राठोड़ों की शाखाओं अथवा उपशाखाओं (खाँपों) में ही लिखा है। मुंहणोत नैणसी की ख्यात में राठोड़ों के प्रसंग में गाहड़वालों का उल्लेख नहीं है , पर बुंदेलों के बृत्तान्त में उन्हें गाहड़वालों का वंशज लिखा है । "पृथ्वीराज रासा" में जहां छत्तीस राजवंशों के नाम दिये हैं वहां तो गाहड़वालों का नाम नहीं है, परन्तु आगे चलकर एक स्थल पर

<sup>(</sup>१) ए॰ एच॰ बिंग्ले;राजपूर्सः पृ० ७३। क्रुकः ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स स्रॉव् दि नार्थे वेस्टनं प्राविसेजः जि॰ २, पृ० ३७१। इलियट्ः ग्लॉसरी (बीम्स); जि॰ १, पृ० ४४ और १२१।

<sup>(</sup>२) जुब्बल के राठोइ राजा भगतचन्द की बहिन का विवाह वर्तमान छोरछा नरेश गाहद्वाल वीरसिंहजूदेव के पिता स्वर्गवासी राजाबहादुर भगवंतसिंहजू के साथ हुआ था। पुराहाट (चक्रधरपुर) के राठोड़ राजा नरपितिसिंह की पुत्री का विवाह रामगढ़ (पद्मा संस्थान) के स्वर्गवासी राजा दुर्गानारायणसिंह गाहद्वाल के साथ हुआ था। दुर्गानारायणसिंह का पुत्र राजा कामाख्यानारायणसिंह गाहद्वाल इस समय विद्यमान है। ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं।

<sup>(</sup>३) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३४ और २३६।

<sup>(</sup> ४ ) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ० ४७।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ २, पृ॰ २१२।

गाहड़वालों का भी नामोल्लेख किया है'। टॉड ने अपने प्रन्थ "राजस्थान" में जहां राजपूतों के ३६ राजवंशों के परिशोधित नाम दिये हैं, वहां उसने इन दोनों वंशों को भिन्न माना है अधिर गाहड़वालों के विषय में तो यह लिखा है—

'गहरवाल राजपूत को राजस्थान में उसके राजपूत भाई कठिनता से जानते हैं, क्योंकि वे लोग उसके श्रशुद्ध रक्त<sup>3</sup> को श्रपने में मिलाना स्वीकार नहीं करेंगे, यद्यपि वीर योद्धा होने के कारण वह उनकी समानता के योग्य है<sup>8</sup>।'

डॉ॰ देवदत्त भंडारकर ने उत्तर भारत के शिलालेखों आदि की एक सूची प्रकाशित की है। उसमें उसने जयचन्द्र और उसके पूर्वजों के मिले हुए समस्त ताम्रपत्रों आदि में उनको गाहड़वाल ही लिखा है"। श्रव कोई

(१) "चन्देल वैस जागरां सूर । चेरे सुसहस इक मल्हन नूर ॥ सोलंखी जदव सजि ऋनेक । सजि गहरवार गोहिल ऋनेक" ॥

पृथ्वीराज रासा; महोबा समय; ए० २१०६।

- (२) टॉड; राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ६८ के सामने का नक्तशा।
- (३) यह कर्नल टॉड का अम ही है, क्योंकि गाहइवाल उचकुल के राजपूत हैं। कन्नोज का प्रसिद्ध राजा जयचन्द्र श्रीर उसके पूर्वज गाहइवाल थे। संयुक्त प्रांत में, जहां यह जाति श्रवतक विद्यमान है, उचकुल के शुद्ध राजपूत वंशों श्रर्थात् गौइ, वैस, चंदेल, चौहान, राठोइ, भदोरिया, कछवाहा, निकुंभ, पिइहार श्रादि के साथ इनका विवाह सम्बन्ध होता है (कप्तान ए० एच० विंग्ले; राजपूत्स; पृ० ७३। कप्तान लुश्चर्ड; सेंट्रल इंडिया गैज़ेटियर सीरीज़; जि० ६, पृ० १०। क्रुक; ट्राइट्स एगड कास्ट्रस श्रॉव् दि नाथ वेस्टर्न प्राविंसेज़; जि० २, पृ० ३७१। इलियट; ग्लासरी (बीम्स); जि० १, पृ० ४४ श्रीर १२१)।
  - (४) राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ १३६।
- (१) डॉ॰ डी॰ आर॰ भंडारकर; ए लिस्ट थ्रॉव् दि इन्स्किप्शन्स ऑव् दि नॉर्दर्न इंडिया; संख्या १४४, १४७, १६२, १६४, १७४, १७४, १७८, १८४, १८७, १८८, १६२, १६३, १६४, २०१, २०२, २०३, २०४, २०७, २०६, २१७, २१८,

पुरातत्त्ववेत्ता उनको गाहड्वाल मानने में संकोच नहीं करता । भारतवर्ष के प्राचीन इतिहासलेखक वी० ए० स्मिथ ने स्वरचित "श्रली हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया" नामक ग्रन्थ में इन दोनों जातियों को भिन्न माना है श्रीर लिखा है—

'कन्नीज का राठोड़वंश कल्पनामात्र हैं। वहां के राजा गाहड़वाल श्रथवा गहरवाल जाति के थे, जैसा कि गोविन्दचंद्र के वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) के बसाही के ताम्रपत्र से पूर्णतया स्पष्ट हैं श्रीर गौतम जाति की कथाश्रों से भी यही पाया जाता है। कन्नोज के राजाश्रों के साथ राठोड़ शब्द लगने का कारण मुख्यतया यह है कि जोधपुर के राठोड़ राजा श्रपने श्रापको राजा जयचन्द्र के वंश के एक बच निकले हुए बालक का वंशज मानते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, पर वे इतिहास के लिए सर्वथा निरुपयोगी हैं।

"मध्यभारत के विस्तृत गैज़ेटियर सीरीज़" के कर्ता कैप्टेन ई० सी० लुऋई ने श्रोरछा राज्य के वृत्तान्त में राठोड़ों श्रोर गाहड़वालों को भिन्न लिखा है तथा डॉक्टर रामशङ्कर त्रिपाठी श्रोर डॉ० हेमचन्द्र राय ने भी श्रपनी पुस्तकों में इन दोनों वंशों को भिन्न ही माना है।

इन सब बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुत: गाहड़वाल श्रौर राठोड़ दो भिन्न-भिन्न जातियां हैं श्रौर इनमें परस्पर किसी प्रकार की भी समानता नहीं है । गाहड़वाल एक श्रलग जाति है, जो स्थेवंशी है श्रौर राठोड़ इससे विपरीत चंद्रवंशी हैं, जैसा

२२१, २२७, २२८, २४१, २६२, २६६, २७१, २७६, २८१, ३३३, ३४४, ३६८, ३६६, ३७२, ३७४, ३७४, ३७८, ३८७, ३८८, ३८६, ४०६, ४३३ और १४२४।

<sup>(</sup>१) वी॰ ए॰ स्मिथ; श्रर्की हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया (चतुर्थ संस्करण); ए॰ ३६६ टि॰ ४।

<sup>(</sup>२) जि०६ ए, पृ० १०।

<sup>(3) 90 3001</sup> 

<sup>(</sup> ४ ) डाइनेस्टिक् हिस्टी झॉव् नॉर्दर्न इंडिया; जि॰ १, पृ० ४४१-२।

<sup>(</sup> १ ) देखो ऊपर; पृ० १४१ टि० २।

<sup>(</sup>६) देखो जपरः प्र॰ ८६।

कि उनके शिलालेखों, दानपत्रों तथा प्राचीन पुस्तकों से निश्चित है। इनमें आपस में विवाह सम्बन्ध होना भी इनके भिन्न होने का प्रवल प्रमाण है। राजपूताना के वर्तमान राठोड़ों के मूलपुरुष राव सीहा के मृत्यु स्मारक में उसे राठोड़ ही लिखा है तथा वीकानर के महाराजा रायसिंह की वीकानर के किले की वि० सं० १६४० की वृहत् प्रशस्ति में उसने अपने वंश को राठोड़ वंश ही लिखा है। ऐसी दशा में वुंदेलों के समान राजपूताना के राठोड़ों को गाहड़वाल जयचन्द्र का वंशधर मानने के लिए हम किसी प्रकार भी प्रस्तुत नहीं हैं। संभवतः राजपूताना के वर्तमान राठोड़ वदायूं के राठोड़ों के वंशधर हों। राठोड़ सर्वत्र अपने लिए राष्ट्रकूट या राठोड़ ही लिखते रहे हैं। इसीलिए राठोड़ों के इतिहास में हमने गाहड़वालों का इतिहास दर्ज करना उचित नहीं समसा।

<sup>(</sup>१) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि॰ ४०, पृ॰ १८१ तथा ३०१। १६

## पांचवां अध्याय राव सीहा से राव रणमल तक

#### राव सीहा

जोधपुर त्रादि राज्यों के वर्तमान राठोड़ों का मूलपुरुष सीहा<sup>9</sup> था, जिसका वास्तविक वृत्तान्त ख्यात-लेखकों को नहीं मिला, जिससे उन्होंने उसके सम्बन्ध में बहुधा किएत वातें लिख दीं । उनका सरांश नीचे उद्धृत किया जाता है।

मुंह गोत नैगसी ने अपनी ख्यात में लिखा है-

'राव सीहा (सिंहसेन) कन्नौज से यात्रा के लिये द्वारिका चला।

नैणसी की ख्यात श्रौर सीहा उसने गोत्रहत्या बहुत की थी, इससे मन विरक्त होने पर अपने पुत्र को राजपाट सौंप वह १०१ राजपूत ठाकुर आदि को साथ ले पैदल ही चल

पड़ा। मार्ग में वह गुजरात में ठहरा, जहां चावड़े व सोलंकी राज करते थे। उनकी राजधानी पाटण (अणहिलवाड़ा) थी। उन्होंने उसका स्वागत किया और उससे सिंध के मारू लाखा जाम राजा के साथ अपने वैर की बात कहकर उससे लाखा को पराजित करने में सहायता मांगी। राव सीहा ने उन्हें आध्वासन दिया और द्वारिका से लौटने पर लाखा के साथ युद्ध करने का वचन दे उन्हें फ़ौजें इकड़ी करने का आदेश कर उसने द्वारिका की ओर प्रयाण किया। एक मास बाद लौटने पर उसका लाखा से युद्ध हुआ, जिसमें लाखा अपने भानजे राखायत के साथ काम आया। अनन्तर

<sup>(</sup>१) जैसा हम जपर लिख श्राये हैं, राव सीहा बदायूं के राठोड़ों का वंशधर होना चाहिये। बदायूं वि॰ सं॰ १२४३ में मुसलमानों के हाथ में चला गया था, जिससे सेतराम श्रथवा उसका पुत्र सीहा मारवाड़ में चला गया हो।

पाटण में पहुंचने पर चावड़ों के यहां उसका विवाह हुआ। कन्नौज लौटने पर चावड़ी रानी से उसके तीन पराक्रमी पुत्र हुए। कुंचरों के कुछ सयाने होने पर राव सीहा का परलोकवास हो गया।'

दूसरे स्थान पर नैणसी लिखता है-

'राव सीहा की एक रागी सोलंकनी प्रसिद्ध राव जयसिंह की पुत्री थी, जिसके पेट से आस्थान का जन्म हुआ। दूसरी रागी चावड़ी सोभागदे मूलराज वागनाथोत की वेटी से ऊदड़ और सोनिंग का जन्म हुआ।'

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-

'राव सीहा वरदाईसेन का पौत्र और सेतराम का पुत्र था। वह जब कन्नौज से पुष्कर-यात्रा के लिए गया तो भीनमाल के ब्राह्मणों ने

जोधपुर राज्य की ख्यात श्रीर सीहा उसके पास उपस्थित हो मुलतान के वादशाह के जुल्मों का वर्णन कर उससे सहायता की याचना की। सीहा ने उन्हें आश्वासन दे लौटाया

श्रीर श्राप, शञ्ज उसका पता पाकर सावधान न हो जाय इस श्राशंका से फ़ीजों को भिन्न-भिन्न मार्ग से प्रवेश करा मुसलमानों पर चढ़ गया । युद्ध में उसकी विजय हुई। श्रनन्तर वह भीनमाल ब्राह्मणों को देकर वहां से कन्नीज चला गया।

'भीनमाल में मुसलमानों पर सीहा की विजय होने का समाचार चारों श्रोर द्वतवेग से फैल गया। गुजरात के सोलंकी राजा ने उसकी वीरता के समाचार सुन उसके साथ श्रपनी पुत्री (जिसकी सगाई लाखा फूलाणी से हो चुकी थी) के विवाह के नारियल भेजे। तब वह (सीहा) कन्नौज से द्वारिका-यात्रा को रवाना हुआ। मार्ग में उसे कितने ही स्थानों में भोमियों से लड़ाई करनी पड़ी। भीलड़ी गांव के स्वामी ईडर के प्रधान श्रासा डाभी को मारकर वह पाटण पहुंचा, जहां उसका मूलराज से मिलना हुआ। द्वारिका पहुंचने पर उसे वहां भाटियों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें भाटी लाखा का भाई दलपत मारा गया। वहां से लौटने पर उसने

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ० ४०-४४ श्रीर ४८।

अग्रहिलवाड़ा पाटण में जाकर मूलराज सोलंकी की कन्या से विवाह किया। अनन्तर उसने लाखा फूलाणी पर चढ़ाई कर दी, जिसमें वि० सं० १२०६ कार्तिक सुदि ७ (ई० स० ११४२) को वह (लाखा) मारा गया।

'लाखा फूलाणी पर विजय प्राप्तकर जब सीहा कन्नीज को लौट रहा था तो मार्ग में पाली के पल्लीवाल (पालीवाले) ब्राह्मण जसोधर ने उपस्थित हो एक लाख रुपया सीहा के नज़र कर उससे वालेचा चौहान सरदार के कष्टों से पल्लीवाल ब्राह्मणों की रचा करने की प्रार्थना की। इस-पर उसने दस दिन वहां उहर कर बालेचा चौहानों को मार वहां के ब्राह्मणों का दुःख मोचन किया। वहां पर ही उसके पुत्र श्रास्थान का जन्म हुआ।

'कन्नीज लौटने पर वहां का राज्य अल्ह को सोंप वह स्वयं गोयं-दाणा के गढ़ में रहने लगा जहां तेरह वर्ष राज्य करने के बाद उसकी मृत्यु हुई । मृत्यु से पूर्व उसने अपने पुत्रों को पाली में जाकर रहने का आदेश दिया।

'उसकी छु: रागियों से पांच पुत्र हुए—(१) ग्रास्थान; जिसका जन्म वि॰ सं॰ १२१८ कार्तिक विद १४ (ई॰ स॰ ११६१) गुरुवार को हुन्ना; (२) सोनिंग, जिसका जन्म वि॰ सं॰ १२२३ पौष विद १ (ई॰ स॰ ११६६) श्रौर (३) श्रज, जिसका जन्म वि॰ सं॰ १२२४ श्रापाढ विद १ (ई॰ स॰ ११६८) को हुन्ना; (४) भीम श्रौर (४) रामसेन ( पैदा होते ही मर गया)। एक पुत्री रूपवाई भी हुई जो वचपन में मर गई। राव सीहा सोनगरों का भानजा थां।'

वीकानेर के सिंढायच कवि द्यालदास ने श्रपनी ख्यात में लिखा है—

'राव सीहा, जिसका जन्म वि० सं० ११७४ कार्तिक सुद् ४ (ई० स० १११८) को हुआ था, वि० सं० १२१२ वैशाख व्यालदास की ख्यात और सीहा वदि १२ (ई० स० ११४४) को गद्दी पर बैठा। सुग्रलों से वह ४२ लड़ाइयां लड़ा और उनको

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १०-१४।

उसने कन्नीज में वसने न दिया, जिसपर दिझी के वादशाह ने उसे अपने पास वुलाकर अपना मनसवदार बनाया और चौवीस लाख की आय के कन्नीज के तीस परगने दिये। अनन्तर अपने ज्येष्ठ पुत्र जसवंतासंह को कन्नीज का राज्य सौंपकर उसने दस हज़ार फ़ीज अपने साथ लेकर रणछोड़ जी (द्वारिका) की यात्रा की। मार्ग में मूलराज सोलंकी ने उसका स्वागत किया और उससे लाखा फूलाणी को मारने का वचन ले उसके साथ अपनी कन्या व्याह दी। लाखा फूलाणी को मारकर वह कन्नीज लौटा, जहां वि० सं० १२४३ माघ सुदि ६ (ई० स० ११८७) को उसकी मृत्यु हुई।

'सोलंखणी राणी से उसके तीन कुंवर श्रज, सोनिंग श्रीर श्रास्थान हुए; ४७ पुत्र पहले के भी थे (जिनके नाम भी उसमें दिये हैं)। सबसे बड़ा कुंवर जसवन्तसिंह थां।

कर्नल टॉड ने अपने इतिहास "राजस्थान" में लिखा है—

'राठौड नैनपाल ने कन्नौज में अपना राज्य वि० सं० ५२६ (ई० स०
४७०) में स्थापित किया। उस समय से लगाकर
उसके वंशज जयचन्द्र तक राठोड़ों का वहां राज्य
रहा । शहायुद्दीन गोरी ने वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६३) में उससे
कन्नौज छीन लिया।

'कन्नौज का राज्य चले जाने के १८ वर्ष बाद वि० .सं० १२६८ में वहां के श्रंतिम राजा (जयचन्द्र ) के पोते सीहा श्रोर सेतराम श्रपनी जन्म-भूमि का परित्याग कर २०० साथियों के साथ पश्चिमी रेगिस्तान की श्रोर, ख्यातों के श्रनुसार द्वारिका की यात्रा करने के लिए परन्तु वास्तव . में कोई नया ठिकाना कृायम करने की ग्ररज़ से, रवाना हुए।

'राव सीहा सर्वप्रथम वीकानेर से २० मील पश्चिम कुलुमद के सोलंकी सरदार के यहां गया, जिसने उसका बड़ा श्रादर किया। उसके बदले में उसने लाखा फूलाणी से युद्ध करने में उक्त सरदार की सहायता की, जिसमें लाखा की पराजय हुई। सोलंकी सरदार ने इसके एवज़ में

<sup>(</sup>१) संढायच दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ३६-४१।

अपनी बहन उसको व्याह दी। वहां से लौटते हुए अणिहलन्नाड़ा पाटण में उसका अव्छा स्वागत हुआ। वहां फिर लाखा फूलाणी से सामना होने पर उसने उसे अकेले मारा। अनन्तर उसने मेवा (महेवा) के डामियों तथा खेड़धर (खेड़) के गोहिलों पर विजय प्राप्तकर खेड़ में अपनी राजधानी स्थापित की। उसके तीन पुत्र अश्वथामा (आसथान), सोनिंग और अज हुए'।

पाली के वर्णन में टाँड ने इतना श्रौर लिखा है कि वहां के ब्राह्मणों की रक्षा करने के पश्चात् उसने स्वयं होली के दिन उनकी हत्या कर वहां की भूमि श्रपने श्रधिकार में कर ली, पर्न्तु वारह मास बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर ही उसके पुत्र श्रश्वथामा (श्रासथान) का जनम हुश्रा ।

नैणसी के कथनानुसार सीहा के समय गुजरात पर चावड़े

श्रीर सोलंकी दोनों राज्य करते थे, परन्तु अपने मामा गुजरात के

नेणसी के कथन की जांच

श्रान्तिम चावड़ा राजा सामन्तिसिंह (भूयड,
भूमट) को मारकर तो सोलंकी राजा मूलराज

ने वि० सं० ६६८ (ई० स० ६४१) में गुजरात का राज्य छीन लिया

था। तब से वहां सोलंकियों का ही राज्य स्थिर हुआ। सीहा (अजुमान
वि० सं० १३०० से १३३०) के समकालीन तो गुजरात के तीन सोलंकी

राजा, त्रिभुवनपाल, राणा वीसलदेव (बंधेल) और अर्जुनदेव थें, जिन्होंने
वि० सं० १३०० से १३३१ (ई० स० १२४३ से १२७४) तक गुजरात पर
राज्य किया था।

त्रागे चलकर नैण्सी ने सीहा के हाथ से सिन्ध के स्वामी लाखा फूलाणी का मारा जाना लिखा है, जो सर्वथा किएत ही है क्योंकि लाखा तो कच्छ के जाड़ेजा (जाड़ेचा, याद्वों की एक शाखा) राजा फूल का पुत्र (फूलाणी) था। वह सीहा का सम-

<sup>(</sup>१) टॉ॰ रा॰; जि॰ २, पृ॰ ६३६-४२।

<sup>(</sup>२) टॉ॰ रा॰; जि॰ २, पृ० ६४१-४३।

कालीन नहीं वरन् सीहा की मृत्यु से २०० से भी श्रिष्ठक वर्ष पूर्व सोलंकी मूलराज के हाथ मारा गया था, जैसा कि हेमचन्द्र के "द्वयाश्रयमहाकान्य", गुर्जरेखर-पुरोहित सोमेश्वर-रचित "कीर्तिकौ मुदी ", मेरुतुंग की "प्रबंधचिन्तामिण ", श्रिरिसंह-विरचित "सुरुत-संकीर्तन " श्रादि प्राचीन ग्रन्थों से पाया जाता है। मूलराज ने सोरठ के राजा गृहरिपु पर जब चढ़ाई की उस समय उस (गृहरिपु) की सहायता के लिए लाखा गया था श्रीर वहीं मारा गया। एक पुरानी गुजराती कविता में वि० सं० १०३६ (ई० स० ६७६) में श्राटकोट (सीराष्ट्र, दिल्णी काठियावाड़) में उसका मारा

(१) हेमचन्द्राचार्य; द्वाश्रयमहाकाव्य; सर्ग २-४ में इस लड़ाई का श्रौर पांचेंवें सर्ग में लाखा के मारे जाने का विस्तृत हाल है।

कुन्तेन सर्वसारेगावधील्लचं चुलुक्यराट्

द्वयाश्रयमहाकान्यः सर्ग ४। १२८।

द्वाश्रय महाकाच्य की रचना वि॰ सं॰ १२१७ (ई॰ स॰ ११६०) के श्वास-पास हुई थी।

(२) सपत्राकृतशत्रूणां संपराये स्वपत्रिणाम् । महेच्छकच्छभूपालं लत्तं लत्ती चकार यः ॥

कीर्तिकौमुदीः सर्ग २ । ४ ।

(३) स्वप्रतापानले येन लच्चहोमं वितन्वता । सूत्रितस्तत्कलत्राणां बाष्पावग्रहनिग्रहः ॥ १ ॥

कच्छपलक्तं हत्वा सहसाधिकलम्बजालमायातम् । संगरसागरमध्ये धीवरता दर्शिता येन ॥ २ ॥ भवन्धितामणि ( वंबई का ई॰ स॰ १८८८ का संस्करण ); ए॰ ४७ ।

(४) न भूभृतः केऽपि यदग्रभागे भेजुर्गुरुत्वं किल सापि मग्ना । अध्या अदृश्यतां यत्तरवारिवारिनिधौ दधौ कच्छपलत्त्तसेना ॥ ६ ॥ अकृतसंकीर्तनः सर्ग र । ६ ।

जाना मिलता है श्रीर कच्छ की कविता में भी उसका मूलराज के हाथ से मारा जाना पाया जाता है । ऐसी दशा में सीहा के हाथ से लाखा फूलाणी का मारा जाना सर्वथा असंभव है। लाखा फूलाणी वड़ा ही सम्पत्तिशाली और दानी राजा होने के कारण उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी और चारण, भाट आदि उसकी दानशीलता के कवित्त, दोहे आदि गाया करते थे। इस प्रकार उसका नाम प्रसिद्ध होने से, उसके मारे जाने की कथा सीहा के साथ जोड़ दी गई है।

इसी प्रकार जयसिंह की पुत्री के साथ सीहा का विवाह होने का नैग्रासी का कथन भी निर्मूल है, क्योंकि उस ( जयसिंह, सिद्धराज ) ने वि० सं० ११४० से ११६६ (ई० स० १०६४ से ११४३) तक राज्य किया था<sup>3</sup> श्रीर सीहा की मृत्यु वि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) में होना उसके मृत्यु स्मारक लेख से निश्चित है, जैसा कि श्रागे बतलाया जायगा। इस लिए वह उसका समकालीन नहीं हो सकता।

भीनमाल के ब्राह्मणों का पुष्कर में जाकर मुल्तान के वादशाह से अपनी रचा के लिए सीहा से प्रार्थना करना, उसका वहां जाकर मुसल-

(१) शाके नव एक में, मास कार्तिक निरंतर

अाठमे पत्त शुक्र चांदर्शे मूलराज हाथ लाखो मरे । रासमाला (गुजराती अनुवाद, द्वितीय संस्करण); ए० ८६।

(२) ऋची फुलाग्णी फरोरबो, रारो मंडाग्रू, मूलराज सांग ऊखली लाखो मराग्रू,

वहीः पृ० दह।

(३) गैज़ेटियर ऑव् दि बाम्बे प्रेसिडेंसी; जि॰ १, मा॰ १, पृ॰ १७१-८१। सिद्धराज जयसिंह के समय के आठ शिलालेखादि अब तक प्राप्त हुए हैं, जो वि॰ सं॰ ११४० (ई॰ स॰ १०६४) से ११६६ (ई॰ स॰ ११४३) तक के हैं।

[ देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि॰ १ (द्वितीय संस्करण् ), पृ॰ २४ ६ श्रीर टि॰ १ ]। मानों को हराना और फिर भीनमाल ब्राह्मणों को वेषपुर राज्य की ख्यात के दे देना, उपर्युक्त ख्यात में लिखा हुआ यह सारा वर्णन एवं उसके संबंध की बनाई हुई कविता किल्यत हैं, क्योंकि सीहा के समय अर्थात् अनुमान वि०सं०१२००से १३३० (ई० स० १२४३ से १२७३) तक भीनमाल में चौहान राजा उदयसिंह और उसका पुत्र चाचिगदेव राज्य करते थे और उनके पीछे भी बहुत वर्षों तक

जोधपुर राज्य की ख्यात का यह कथन भी कि सीहा ने मूलराज की कन्या से विवाह किया और फिर वि० सं० १२०६ (ई० स० ११४२) में उसके वैरी लाखा फूलाणी को मारा, किएत है, जैसा कि ऊपर नैणसी की ख्यात की जांच में दिखलाया जा चुका है। ऐसे ही भाटी लाखा के भाई दलपत का सीहा के हाथ से मारा जाना भी निराधार है।

वहां उनके वंशजों का राज्य रहा था ।

हां, बालेचा चौद्दानों से पाली के (पत्नीवाल) ब्राह्मणों की रचा करने श्रीर उनसे १००००० रुपये मिलने के वर्णन में संभवतः कुछ सत्यता हो, क्योंकि उस समय वहां के पत्नीवाल ब्राह्मण सम्पन्न थे श्रीर उधर चौद्दानों की बालेचा शाखा के सरदारों की जागीरें थीं। हो सकता है कि वे या मीने श्रादि ब्राह्मणों को कप्ट देते या लूटते हों, जिससे उन( ब्राह्मणों)

(१) भीनमाल लीधी मिड़े, सीहे सेल बजाय। दत दीधो सत संग्रह्मो, सो फल कधे न जाय॥ लख दल सीह लंकाल, विप्र तिय बाल छुड़ावते। किलमां सिर व्हे काल, किरमर गहि स्रामो कमध॥

( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, प्र॰ ११ )।

बहुत पीछे की बनी हुई ख्यातों में ऐसी कित्पत कविताएं जगह-जगह मिलती हैं, जो पीछे की बनाई हुई हैं। ऐसी कविताओं को, जो समकालीन कवियों की कृति नहीं हों, इस अपने इतिहास में स्थान देना उचित नहीं समकते।

(२) एपिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ ११; ए० ७८ के सामने का वंशवृत्त । २० की रत्ता करने के एवज़ में सीहा ने कुछ द्रव्य पाया हो।

परन्तु उसका वहां से कन्नोज जाना, श्रव्ह को वहां की गद्दी पर बैठाना श्रोर स्वयं गोयंदाणा के गढ़ में रहकर तेरह बरस तक राज्य करना, श्रपने बेटों को पाली जाकर रहने का श्रादेश देना तथा उसी गढ़ (गोयंदाणा) में देहांत होना श्रादि शेष सारा वर्णन निर्मूल कल्पना है, क्योंकि कन्नोज का राज्य सीहा के जन्म से पूर्व ही मुसलमानों के श्रिष्ठकार में चला गया था। इसी से वह मारवाड़ में गया श्रीर पाली में ठहरा था। उसकी मृत्यु वि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) में पाली से चौदह मील उत्तर-पश्चिम के बीठू गांव में हुई थी, जहां से उसका मृत्यु स्मारक लेख (देवली) मिल चुका है । ऐसी दशा में उपर्युक्त कथन पर किस प्रकार विश्वांसं किया जा सकता है।

सीहा का वि० सं० ११७४ (ई० स० १११८) में जन्म होना, वि० सं० १२१२ (ई० स० ११४४) में कन्नीज की गद्दी पर बैठना, मुग़लों से

दयालदास के कथन की जांच बावन लड़ाइयां लड़ना श्रीर कन्नीजपर उनका श्रिधि-कार न होने देना, परन्तु फिर दिल्ली के बादशाह के पास जाना तथा मनसब में चौबीस लाख की श्राय

के कन्नौज के तीस परगने पाना, अपने ज्येष्ठ पुत्र जसवंतिसिंह को कन्नौज का राज्य दे १०००० सेना के साथ द्वारिका की तरफ़ जाना, मार्ग में मूल-राज सोलंकी के शत्रु लाखा को मारकर उसकी कन्या से विवाह करना, तदनन्तर कन्नौज लौटने पर वि० सं० १२४३ (ई० स० ११८६) में उसकी मृत्यु होना, उपर्युक्त ख्यात की ये सारी की सारी बातें किएत हैं श्रौर बहुधा इनका खंडन ऊपर की जांचों में हो चुका है। मुग्नलों का राज्य तो वि० सं० १४८३ में स्थापित हुआ था। श्रास्थान, श्रज श्रौर सोर्निंग से पूर्व ४७ पुत्रों का होना भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि दूसरी ख्यातों में बहुधा केवल इन्हीं तीन पुत्रों के होने का उन्नेख मिलता है।

राठोड़ नैनपाल का वि० सं० ४२६ (ई० स० ४७०) में कन्नौज का राज्य स्थापित करना श्रीर जयचन्द्र (गहरवार) की मृत्यु श्रर्थात् वि० सं०

कर्नल टॉड के कथन की जांच १२४० (ई० स० ११६३) तक वहां राठोड़ों का राज्य रहना कपोलकल्पना है । वि० सं० ४२६ (ई० स० ४७०) में तो कन्नोज पर गुप्तवंशियों का

राज्य था। फिर मोखरियों का वहां आधिपत्य हुआ। उक्त वंश के राजा गृहवर्मा के मालवे के राजा के हाथ से मारे जाने पर महाप्रतापी वैसवंशी राजा श्रीहर्ष ने कन्नोज को अपने अधीन कर लिया और उसे अपनी नई राजधानी वनाया। वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४८) के आसपास उसकी मृत्यु होने पर कुछ समय तक वहां पर अव्यवस्था रही, जिसके पीछे मारवाड़ (भीनमाल) के पड़िहार नागभट (दूसरा) ने कन्नोज पर अधिकार कर लिया। तब से लगाकर वि० सं० की बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के आसपास तक पड़िहारों का वहां राज्य रहा। अनन्तर वि० सं० ११४० (ई० स० १०६३) से कुछ ही वर्ष पूर्व गहरवार यशोविश्रह के पौत्र और राजा महिचन्द्र के पुत्र चन्द्रदेव ने कन्नोज को ले लिया, जिसका चौथा वंशधर जयचन्द्र हुआ। जयचन्द्र के पीछे उसका पुत्र गहरवार हरिश्चन्द्र उसके रहे-सहे राज्य का स्वामी हुआ, जिसका वि० सं० १२४३ (ई० स० ११६६) का एक दानपत्र मछलीशहर (यू० पी०) से मिला है, परन्तु स्थातों में हरिश्चन्द्र का नाम तक नहीं है।

ऐसे ही सेतराम और सीहा भाई-भाई नहीं, वरन पिता-पुत्र थे, क्योंकि सीहा के स्मारक लेख में उसे कुंवर सेतराम का पुत्र और राठोड़ लिखा है। उसकी मृत्यु भी उसी लेख से वि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) में होना सिद्ध है। ऐसी दशा में उसका वि० सं० १२६८ (ई० स० १२११) में नहीं, किन्तु वि० सं० १३०० (ई० स० १२७३) के आस-पास मारवाड़ में जाना मानना युक्तिसंगत है।

सीहा की एक स्त्री सोलंकिनी पार्वती अवश्य थी, जिसने उसका स्मारक (देवली) बनवाया था। संभव है कि वह टॉड के कथनानुसार कोल्मद के सोलंकी सरदार की पुत्री हो। लाखा फूलाणी के मारने की बात का निराकरण ऊपर किया जा चुका है। श्रागे का यह कथन भी कि सीहा ने मेवा (महेवा) के डाभियों श्रीर खेड़धर (खेड़) के गोहिलों पर विजय प्राप्तकर खेड़ में श्रपनी राज-धानी स्थापित की, निर्मूल है, क्योंकि सीहा तो पाली के श्रास-पास ही रहता था श्रीर उसके निकट ही मरा था। खेड़ के गोहिलों से तो उनका इलाक़ा उसके पुत्र सोनिंग ने लिया था, जैसा कि नगर गांव (जोधपुर) से मिले हुए महेचे राठोड़ जगमाल ( रावल मझीनाथ के वंशधर ) के वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) के लेख से ज्ञात होता हैं ।

पाली के ब्राह्मणों को मारकर सीहा का वहां की भूमि पर अधिकार करना भी निराधार कल्पना है। पाली पर उस समय ब्राह्मणों का राज्य भी नहीं था। वे तो अन्य जातियों के समान वहां के धनाढ्य निवासी थे। वहां के स्वामी तो जालोर के चौहान थे और उसके आस-पास का प्रदेश बालेचा चौहानों की जागीर में था। यह अधिक सम्भव है कि उन धनाढ्य ब्राह्मणों के जान-माल की रक्षार्थ सीहा शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया हो।

सीहा के समय का उसकी देवली पर के छोटे लेख के अतिरिक्त न तो कोई शिलालेख या दानपत्र मिला है और न कोई समकालीन लेखक-

सीहा के सम्बन्ध का निश्चित हाल श्रीर उसकी मृत्यु

द्वारा लिखा हुआ उसका वृत्तान्त । नैण्सी की ख्यात का लिखा जाना भी सीहा की मृत्यु के प्रायः ३७४ वर्ष वाद प्रारम्भ हुआ था। स्रन्य ख्यातें तथा

टॉड का 'राजस्थान' तो उससे भी बहुत पीछे के लिखे हुए हैं। इस कारण इतिहास के वास्तविक श्रंथकार की दशा में उनमें मनमानी गढ़न्त बातों का लिखा जाना वहुत संभव है।

सीहा के विषय में जो कुछ हमें निश्चय-रूप से ज्ञात होता है, वह यह है कि वह राठोड़ कुंवर सेतराम का पुत्र था। उसकी एक स्त्री पार्वती सोलंकी वंश की थी श्रौर पाली से चौदह मील उत्तर-पश्चिम में बीठू गांव के

<sup>(</sup>१) डॉ॰ दे॰ रा॰ भंडारकर; ए जिस्ट श्रॉव् दि इन्क्रिप्शन्स श्रॉव् नॉर्दर्न इंडिया; संख्या १८२।

पास वि॰ सं॰ १३३० कार्तिक विद १२ (ई० स० १२७३ ता० ६ अक्टोबर ) सोमवार को उसकी मृत्यु हुई, जैसा कि उसके देवली के लेख से प्रकट हैं । उक्त देवली के ऊपरी भाग में शत्रु की छाती में भाला मारते

> (१) स्रों ॥ सांवछ १३३० कार्तिक विद १२ सोम-वारे रठडा श्री सेत-कवर सुनु सीहो दे-वलोंके गतः सो [ लं ]-क पारबितः तस्यार्थे दे-वली स्थापिना [ ता ] करापिव सुमं भवतुः

( इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि॰ ४०, पृ॰ ३०१ )।

जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए यह लेख बड़े महत्व का है, क्योंकि विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी तक के राजाओं के जो संवत् जोधपुर राज्य की ख्यात एवं श्रन्य ख्यातों श्रादि में मिलते हैं, वे बहुधा कल्पित हैं। उनकी जांच करने के लिए यही एक निश्चित साधन है। इसका संवत् ख्यातों के संवत् से न मिलने के कारण, जोधपुर राज्य के इतिहास कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने इसे कृत्रिम ठहराने का प्रयत्न किया श्रीर इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए उपर्युक्त इतिहास कार्यालय के ग्रध्यच गुमानसिंह का ई॰ स॰ १६१२ ता॰ २० मार्च का अंग्रेज़ी का एक लम्बा पत्र मय लेख की छाप के मेरे पास आया । गुमानसिंह की भी यही धारणा थी कि लेख जाली है, परन्तु लिपि पर विचार करने से, मुक्ते वह श्रसली मालूम हुत्रा। मैंने श्रपना विचार उसे लिख दिया तथा यह भी सूचित कर दिया कि निश्चित मत दे सकने के लिए मूल लेख को देखना श्रावश्यक है । इसप्र वह लेख राजपूताना म्यूज़ियम् ( श्रजमेर ) में लाया गया, जहां कई महीने तक वह मेरे दफ़तर में पड़ा रहा । मूल लेख देखकर मुक्ते उसके असली होने में कोई सन्देह न रहा । मैंने तद्नुसार इतिहास-कार्यालय के अध्यत्त को सूचित कर दिया कि लेख कृत्रिम नहीं है। वह उसी ज़माने का है, क्योंकि उसके उपर भाला मारते हुए जो श्रश्वारू राव सीहा की श्राकृति बनी है वह कारीगरी की दृष्टि से उसी समय की बनी मूर्तियों के समान ही सुन्दर है। उसका सिर खुला है, केश का जूड़ा बंधा है तथा नीचे की तरफ़ लटकती हुई दाढ़ी है, जो उसके पुरानी होने के साची रूप हैं। स्वर्गगत पुरुषों की अथवा देवमन्दिर बनानेवालों की जो मूर्तियां प्राचीन समय में हुए अश्वारूढ़ सीहा की सुंदर सूर्ति वनी हुई होने से उसका लड़कर

उसके तीन पुत्रों — आस्थान, सोनिंग श्रौर अज — का उल्लेख अधिकांश ख्यातों में मिलता है।

# राव त्रास्थान ( त्रश्वत्थामा )

मुंहणोत नैणसी अपनी ख्यात में लिखता है—
'राव सीहा देवलोक पहुंचा, तब चावड़ी अपने तीनों पुत्रों

स्थापित की जाती थीं, वे ऐसी ही बनती थीं। ऐसी दो मूर्तियां इस समय राजपूताना म्यूजियम् ( अजमेर ) में सुरिचत हैं, जिनमें से एक पर वि॰ सं॰ १३८६ ( चैन्नादि १३६० ) ज्येष्ठ सुदि १ बुधवार का लेख है, जिससे पाया जाता है कि वह खी सिहत पंवार भावसीह ( भावसिंह ) की मूर्ति है। दूसरी मूर्ति पर कोई लेख नहीं है। श्राबू पर के प्रसिद्ध विमलशाह के मन्दिर की हिस्तशाला में श्राश्वारूट विमलशाह की मूर्ति तथा तेजपाल के बनवाये हुए लू आवसही नामक मन्दिर में वस्तुपाल, तेजपाल और उनके पिता की मूर्तियां हैं, जिनके भी सिर खुले, केश बंधे हुए एवं नीचे लटकती हुई लम्बी, चपटी दाड़ी है। ऐसी और भी बहुतसी राजपूतों की मूर्तियां श्राबू पर के श्रचलेश्वर के मन्दिर में तथा राजपूताना के कई दूसरे स्थानों में मेरे देखने में श्राई हैं। ये चिद्ध प्राचीनता के ही सूचक हैं।

इस लेख के शोध का श्रेय जोधपुर निवासी (स्वर्गवासी) ब्रह्मभट्ट नानूराम को. है। जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के साथ रहने से उसको भी इतिहास का शौक लग गया था, जिससे वह जहां जाता वहां प्राचीन लेखों को तलाश कर उनकी छापें लिया करता था। सीहा के पौत्र श्रीर श्रास्थान के पुत्र धृहद्द के स्मारक लेख की छाप भी तिंगड़ी (तिरसींगड़ी) गांव से वही लाया था, जिसको जोधपुर राज्य के इतिहास कार्यालय के कार्यकर्ताश्रों में से एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए मेरे पास लाया था। लेख पानी में रहने के कारण श्रिधकांश बिगड़ा हुआ था, परन्तु उसमें—

'संवत (त्) १३६६ ..... श्रास्था[ मा ]सुत धृहड़'

पढ़ने में श्राया । इन दोनों मृत्यु-संवतों को छोड़कर विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी के श्रास-पास तक के मारवाड़ के राजाश्रों के जन्म, गद्दीनशीनी भौर देहांत के शुद्ध संवत् श्रव तक श्रंधकार में ही हैं।

( श्रास्थान, सोनिंग श्रीर श्रज ) को लेकर श्रपने मंह्योत नैयसी का कथन पीहर जा रही। काल पाकर वे जवान हुए ऋौर चौगान खेलने जाने लगे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद किसी बुढ़िया के पांवों में जा लगी, जो वहां कंडे चुन रही थी। एक कुंवर गेंद लेने गया श्रौर बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दो। बुढ़िया वोली मेरे सिर पर भार है तुम ही उतर कर लेलो। तब कुंबर ने बुढ़िया को धका मारा, जिससे उसके सव कंडे विखर गये। कोध कर बुढ़िया कहने लगी—"हमारे ही घर में पाले-पोसे गये श्रीर हमीं को धका मारते हो। मामा का माल खाकर मोटे हुए श्रीर उसी की प्रजा को सताते हो। तुम्हारे तो कोई ठीर है नहीं।" ऐसे ताने सुनकर कुंवर घर आये, माता से पूछा कि हमारा पिता कौन है, हमारा देश कहां है और हम किसके यहां पलते हैं। माता ने बात टालने:की चेष्टा की, पर कुंबरों ने न माना तब उसने कहा कि तुम श्रपने नाना के घर पलते हो। कुंवर मामा के पास गये श्रौर विदा मांगी। . मामा ने बहुत कहा, पर श्रास्थान न रहा । वह विदा होकर ईंडर गया श्रीर वहां से चलकर पाली गांव में डेरा किया। वहां कन्ह नाम का मेर शासक था। जो प्रजा से कर भी लेता था श्रीर उनके साथ श्रनीति भी करता था। श्रास्थान ने उसे मारकर ८४ गांवों के साथ पाली को श्रपने श्रिधिकार में कर लिया । साथ ही उसने भाद्राजण की चौरासी भी जा दबाई।

'उन दिनों खेड़ में गोहिल राज करते थे। उनका प्रधान एक डाभी राजपूत था। किसी कारणवश प्रधान श्रीर उसके भाई-बन्धु गोहिलों से श्रप्रसन्न होकर खेड़ से चल दिये श्रीर श्रास्थान का राज्य बढ़ता हुश्रा देखकर उन्होंने मन में विचारा कि इनसे गोहिलों को मरवावें। उन्होंने

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस विषय में लिखा है—'भाई से अनवन होने के कारण वि॰ सं॰ १२३३ (ई॰ स॰ ११७६) में आस्थान अपने छोटे भाई सोनिंग और अज को साथ ले पाली आया, भोमियों से पत्नीवालों का वित्त छुड़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की और फिर वहीं रहकर उनकी रक्षा करने लगा, जिसके बदले में

श्चास्थान के पास जाकर सारी बात कही श्रीर यह भी कहा कि हम तुम्हें खेड़ का राज्य दिलाते हैं, जब हम तुमको स्चना करावें तब तुरन्त चूक करना। इधर गोहिलों ने भी विचार किया कि इन राठोड़ों का पड़ोस में श्राकर राज्य बांधना ठीक नहीं, इसिलिए किसी प्रकार इनको यहां से हटाना चाहिये। मित्रता करने के लिए उन्होंने डाभी को श्रास्थान के पास भेजा श्रीर उसे श्रपने यहां गोठ में शामिल होने का निमन्त्रण दिया। डाभी ने सब बात श्रास्थान से तय कर इसकी सूचना गोहिलों के पास भेज दी श्रीर उसने खेड़ जाकर गोहिलों से कहा हम तुम्हारे चाकर हैं, तुह्मारी बराबरी नहीं कर सकते श्रतएव दाहिनी तरफ़ श्राप लोग रहना, हम बांई तरफ़ खड़े रहेंगे। श्रास्थान के श्राते ही डाभी ने श्रागे बढ़कर उसका स्वागत किया श्रीर कहा कि "डाभी डावें गोहिल जीमणै।" यह सुनकर राठोड़ गोहिलों पर टूट पड़े श्रीर उन्होंने उन्हें मार गिराया तथा खेड़ का राज्य लेकर श्रास्थान ने वहां श्रपनी राजधानी स्थांपित की',

उसे कुछ कर मिलने लगा।' •

( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १४-१६ )।

दयालदास की ख्यात में लिखा है—'जसवन्तासंह के गद्दी पर बैठने पर आस्थान, जिसका जन्म वि॰ सं॰ १२०४ भाद्रपद सुदि १ (ई० स० ११४७) को हुआ था, भाइयों को साथ ले वि॰ सं॰ १२४४ कार्तिक वदि १ (ई० स० ११८७) को कन्नौज से पाटण (निनहाल) की तरफ चला। मार्ग में वह पाली में ठहरा जहां उन दिनों मेरों-द्वारा अनेकों अत्याचार होते थे, जिनको वि॰ सं० १२४७ माघ वदि २ (ई० स० ११६१) को मार पश्लीवाल ब्राह्मणों से कुछ कर ठहराकर वह वहीं रहने लगा।

( दयालदास की ख्यात; जि॰ १, ए० ४१ )।

(१) कुछ श्रन्तर के साथ इसका उल्लेख जोधपुर राज्य की 'स्यात (जि॰ १, पृ० १६) एवं दयालदास की ख्यात (जि॰ १, पृ० ४१-२) में भी मिलता है। बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें' में भी इसका उल्लेख है (संख्या ७६०); परन्तु इनके विरुद्ध इन सब ख्यातों से पूर्व वि॰ सं॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६२६) का राठोड़ महारावल जगमाल के समय का नगर गांव से जो लेख मिला है, उसमें सीहा के पुत्र सोनिंग-द्वारा गोहिकों से खेड़ लिये जाने का उल्लेख है। (डॉ॰ भंडारकर; ए जिस्ट

जिससे उसके वंशज "खेड़ेचा" प्रसिद्ध हुएै।'

जोधपुर राज्य की ख्यात में आस्थान के विषय में इतना और लिखा मिलता है—

'श्रनंतर श्रास्थान ने भीलों को मारकर ईडर को श्रपने श्रिधिकार में किया और उसे श्रपने छोटे भाई सोर्निंग को दे दिया । उसके वंश के ईडरिया राठोड़ कहलाये।

श्रॉष् दि इन्स्किप्शन्स श्रॉष् नॉर्दर्न इंडिया; संख्या १८२)। इससे यह प्रमाणित है कि खेड श्रास्थान ने नहीं, किन्तु उसके भाई सोनिंग ने विजय किया था। संभव है कि उसने श्रपने बड़े भाई श्रास्थान की श्राज्ञा से जाकर खेड़ विजय किया हो।

- (१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, प्र॰ ४४-४७।
- (२) टॉड राजस्थान में लिखा है कि डाभियों को छुल से मारकर श्रास्थान ने ईंडर का राज्य सोनिंग को दिया था, जिसके वंशज हथुंडिया राठोंड़ कहलाये (जि॰ २, ए॰ ६४३)।

टॉड का यह कथन निर्मूल है क्योंकि इन राठोड़ों के मारवाड़ में आने से पहले हथुंडी में राठोड़ों का राज्य था, जो हथुंडिया राठोड़ कहलाते थे। उनके समय का एक शिलालेख वि० सं० १०४३ माघ सुदि १३ (ई० स० ६६७ ता० २४ जनवरी) का मिल चुका है (देखो जपर, पृ० ६२)।

उपर आये हुए ख्यात के कथन के समान ही टॉड का ईंडर की विजय के संबंध का कथन केवल कल्पना मात्र है। उस समय वहां भीलों अथवा डाभियों का राज्य नहीं, किन्तु सोलंकियों का राज्य था, जैसा कि ईंडर के मुरलीधर के मन्दिर में लगी हुई संस्कृत की वि० सं० १३४४ कार्तिक सुदि ११ (ईं० स० १२६७ ता० २७ अक्टोबर) रविवार की बड़ी प्रशस्ति से पाया जाता है (बुद्धिप्रकाश; पुस्तक ४७, जनवरी, ईं० स० १६१०; ए० २७)। ईंडर एक सम्पन्न, प्राचीन और प्रसिद्ध नगर था, जहां सोलंकी कुमारपाल ने "कुमारपाल विहार" नाम का जैन मन्दिर बनवाया था। उस मन्दिर का तथा उसके जीयोंद्धार का उन्नेख प्रातिष्ठासोम राचित "सोमसीभाग्यकाव्य" में, जिसकी रचना वि० सं० १४२४ में हुई थी, मिलता है। वि० सं० १३४६ में अलाउदीन खिलज़ी के समय उसके छोटे भाई उलग़ख़ां ने बघेल कर्यादेव से गुजरात छीना था (जिनप्रभस्रि; तीर्थकल्प में सत्यपुरकल्प; ए० ६४; कलकत्ता संस्करण)। गुजरात-विजय का यही वर्ष "ताज़ियतुव अमसार", "तारीख़े अलाई" तथा "तारीख़े क्रीरोज़शाही"

श्रज के साथ फ़ौज देकर श्रास्थान ने उसे द्वारका की तरफ़ भेजा, जहां का स्वामी चावड़ा विक्रमसेन था। वहां जलदेवी ने श्रज को स्वप्न दिया कि में यहां की भूमि तुसे देती हूं, तू विक्रमसेन का सिर काटकर मुसे चढ़ा। श्रज ने तदनुसार विक्रमसेन को मारकर उस प्रदेश पर श्रपना श्रिधकार कर लिया श्रीर उसका सिर जलदेवी को चढ़ाया। इसीसे उसके वंशज बाढ़ेल कहलाये।

'कुछ दिनों वाद बादशाह फ़ीरोज़शाह<sup>र</sup> ने मका जाते हुए मार्ग में पाली को लूटा और स्त्रियों आदि को पकड़ा। इसपर आस्थान ने खेड़

में भी मिलता है। संभव है कि ख़िलज़ियों के राज्य की अवनित होने पर पीछे से राठोड़ों ने ईंडर पर अधिकार किया हो।

- (१) टॉड के कथनानुसार श्रज ने श्रोखामंडल के राजा बीकमसी को मारकर उसके राज्य पर श्रिधकार किया (जि॰२, पृ॰ ६४३)। दयालदास लिखता है कि श्रज ने शंखोद्धार (द्वारका) का राज्य प्राप्त किया (जि॰ १, पृ॰ ४२), पर यह कथन निर्मूल है। उस समय तक सारा काठियावाइ सोलंकियों के श्रधीन था, न कि चावड़ों के श्रौर बाढ़ेल तो वि॰ सं॰ १४०० के पीछे उधर गये थे। जब वि॰ सं॰ १३६६ में श्रास्थान के पुत्र धूहड़ का देहान्त हुआ था (देखो ऊपर; पृ॰ १४८; टिप्पण्) तो फिर वि॰ सं॰ १४०० के पीछे उसके चाचा श्रज का जीवित रहना श्रीर काठियावाड़ में जाना कैसे संभव हो सकता है?
- (२) यह कथन निर्मूल है, क्योंकि वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११६२) तक तो अजमेर पर भी मुसलमानों का राज्य नहीं हुआ था और वहां प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान राज्य करता था। आस्थान का समकालीन यदि कोई फ्रीरोज़ नाम का मुसलमान मुलतान हो तो वह जलालुद्दीन फ्रीरोज़ ख़िलज़ी (वि॰ सं॰ १३४६-१३४३) हो सकता है, परन्तु न तो वह कभी मक्के गया और न कभी मारवाइ में आया। वह तो एक बार हि॰ स॰ ६६० (वि॰ सं॰ १३४८ = ई॰ स॰ १२६१) के लगभग रख्यम्भोर का किला जीतने के लिए गया था, परन्तु उसे जीतना असम्भव जान मालवे के दो-चार मन्दिरों को तोड़ वह पुनः दिल्ली लौट गया (ब्रिगः, फिरिश्ताः, जि॰ १, पृ० ३०१-२)। इस चढ़ाई का उल्लेख टॉड और नखसी ने भी नहीं किया है। इस विषय की किसी अज्ञात किव की किता भी मिलती है, जो समकालीन लेखक की नहीं, किन्तु पीछे से बनी हुई है। मारवाइ में तो सर्वप्रथम अलाउदीन ख़िलज़ी ने ही प्रवेश किया था।

से आकर उसके साथ युद्ध किया और उसी लड़ाई में पाली के तालाव के निकट वि० सं० १२४८ वैशाख सुदि १४ (ई० स० ११६१) को वह अपने १४० राजपूतों के साथ काम आया ।'

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसकी दो राणियां थीं, जिनसे उसके आठ पुत्र हुए<sup>२</sup>—(१) धूहड़, (२) जोप<sup>3</sup>, (३) धांधल<sup>5</sup>,

(१) जि॰ १, पृ॰ १७-१६। बांकीदास ने भी पाली में ही श्रास्थान का काम श्राना लिखा है (ऐतिहासिक वातें; संख्या १६१४)। दयालदास के श्रनुसार उसकी वि॰ सं॰ १२७० वैशाख विद १ (ई॰ स॰ १२१३) को मृत्यु हुई (दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४३), परन्तु ख्यातों के संवत् निराधार श्रोर किल्पत ही हैं।

(२) जि० १, पृ० १६-२०।

(३) ख्यात के अनुसार इसके नीचे लिखे हुए छः पुत्र हुए-

१—सींधल इसके वंशज सींधल राठोड़ कहलाये।

२—जोलू ,, जोलू ,

३—जोरा " जोरा "

४—उहड़ ,, उहड़ ,,

५—राजिग

६-मृल् ,, मृल् "

(४) घांघल के तीन पुत्र—पावू वूड़ा श्रीर उदल—हुए । घांधल के वंश के घांघल राठोड़ कहलाय । उसके पुत्रों में पावू करामाती माना जाता है, जिसका विवाह सोढ़ों के यहां हुश्रा था। विवाह कर लौटने पर रात्रि को जिंदराव खीची (पावू का बहनोई) ने काछेले चारगों की गायें लूटीं, जिसकी पुकार चारगों ने वूड़ा श्रीर पावू के महलों पर की। वूड़ा तो न उतरा, परन्तु पावू ने तुरन्त तैयार हो श्रपने साथ सहित खीची का पीछा किया श्रीर उससे गायें वापस छीन लीं। खीची कुंडल, कम्मा घोरंघार को साथ ले किर पावू पर चढ़ श्राया। इस वार पावू श्रपने सब साथियों के साथ काम श्राया श्रीर श्रपना नाम श्रमर कर गया। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए वह देवताश्रों की तरह पूजा जाता है श्रीर उसके थानक (स्थान) कोलू श्रादि गांवों में श्रव तक विद्यमान हैं।

( मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६७-१८१ )।

दयालदास ने पावू को धांधल का पौत्र लिखा है, परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि कोलू के पास के पावू के थानकों में से दो पर के, वि॰ सं॰ १४१४ भाद्रपद सुदि १६४

संतात

(४) हिरडक, (४) पोहड़<sup>9</sup>, (६) खीपसाव,

(७) श्रासल श्रौर (८) चाचिग<sup>२</sup>।

दयालदास की ख्यात के अनुसार उसके छः पुत्र धृहड़, सींधल, बाहुप, चन्द्रसेन, ऊड और धांधल हुए । बांकीदास ने भी छः पुत्रों के ही नाम दिये हैं ।

टॉड के अनुसार उसके आठ पुत्र हुए-

धूहड़, जोपसी, खम्पसाव, भोपस्, धांधल, जेठमल, बांदर श्रौर ऊहड़ । उपर्युक्त ख्यातों में केवल धूहड़, धांधल श्रौर ऊहड़ के नाम पर-स्पर मिल जाते हैं।

राव श्रास्थान के विषय में जैसा कि हम श्रारम्भ में कह श्राये हैं, ख्यातों में कपोलक ल्पित बातें भरी हुई हैं। निश्चयात्मक रूप से हम

श्रास्थान के सम्बन्ध का निश्चित हाल इतना ही कह सकते हैं कि वह वि० सं० १३३० (ई० स०१२७३) में अपने पिता का उत्तराधि-कारी हुआ और वि० सं०१३३० और वि० सं०१३६६

(ई॰ स॰ १२७३ श्रोर १३०६) के बीच किसी समय उसकी मृत्यु हुई होगी<sup>ड</sup>,

११ (ई॰ स॰ १३४८) तथा वि॰ सं॰ १४१४ भाद्रपद सुदि ११ (ई॰ स॰ १४४८) के लेखों में उसे धांधल का पुत्र लिखा है (बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल; जि॰ १२, पृ॰ १०७-८)।

- (१) ख्यात में इसके नौ पुत्र होना लिखा है, पर उसमें उनके नाम नहीं दिये हैं।
- (२) ख्यात में इसके छः पुत्र होना श्रीर इसके वंशजों का चाचिग राठोड़ कह-लाना लिखा है।
  - (३) जि० १, पृ० ४३।
  - ( ४ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ११० ।
  - ( १ ) राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४३।
- (६) जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके देहांत का संवत् १२४८ श्रीर दयाल-दास की ख्यात में १२७० दिया है, परन्तु दोनों कपोलकल्पित हैं। एक श्रन्य ख्यात में उसका मृत्यु संवत् १३४८ दिया है, जो संभवतः ठीक हो, परन्तु उसके साथ की घटना (फ़ीरोज़शाह की फ़ौज से उसका लदकर मरना) विश्वास के योग्य नहीं है।

क्योंकि वि॰ सं॰ १३६६ में घूहड़ का देहांत हुआ, जैसा कि उसकी देवली पर के लेख से झात होता है। उसके समय में इन राठोड़ों ने खेड़ की जागीर गोहिलों को छल से मारकर हस्तगत की थीं।

### राव धृहड़

मुंह्रणोत नैण्सी ने अपनी ख्यात में धूहड़ की राणी और पुत्रों के नाम देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है । जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—

'धूहड़ वि० सं० १२४८ ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० ११६१) को गही पर बैठा श्रोर वि० सं० १२८४ (ई० स० १२२८) में चौहानों के साथ के युद्ध में मारा गया । उसने श्रपने जीवन काल में जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन गांव में स्थापित की, जो बाद में नाग्णेची के नाम

से प्रसिद्ध हुई"।'

दयालदास उसके विषय में लिखता है—'धूहड़ का जन्म वि० सं० १२२४ भाद्रपद विद १ (ई० स० ११६७) को हुआ था और वह वैशाख

<sup>(</sup>१) इस विषय में यह प्रसिद्धि चली श्राती है कि गोहिलों के मन्त्री श्रादि हाभियों ने विश्वासघात कर राठोड़ों को बुलाया श्रोर गोहिलों को छल से मरवा दिया। इस घटना से बहुत पूर्व यहां के गोहिलों में से साहार का पुत्र सहिलग (सेजक) गुज-रात के सोलंकी राजा (सिद्धराज जयसिंह, वि॰ सं॰ ११४० से ११६६) का श्रंगरचक हुआ श्रोर पीछे से वह तथा उसके पुत्र सौराष्ट्र (दिच्णी काठियावाड़) के हाकिम रहे, ऐसा उनके समय के काठियावाड़ से मिले हुए वि॰ सं॰ १२०२ श्रोर सिंह संवत् ३२ श्राश्विन विद १३ (ई॰ स॰ ११४४ ता॰ १४ श्रक्टोबर) के शिलालेख से पाया जाता है। उनके वंशज भावनगर, पालीताना, लाठी, वळा श्रोर राजपीपला के राजा हैं।

<sup>(</sup>२) मुहणोत नैण्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६४।

<sup>(</sup>३) बांकीदास ने भी धूहद का चौहानों के हाथ से मारा जाना जिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ७८२)।

<sup>(</sup>४) जि०१, पु०२०।

दयालदास की ख्यात का कथन वदि १२ वि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) को गद्दी पर बैठा। कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूर्ति लाकर स्थापित करने के अनन्तर उसने पड़िद्दार थिरपाल

से वि॰ सं॰ १२७२ (ई॰ स॰ १२१४) में मंडोवर लिया, परन्तु दो मास बाद ही वह प्रदेश उसके हाथ से जाता रहा। वि॰ सं॰ १२८७ (ई॰ स॰ १२३०) के आधिवन मास में उसकी मृत्यु हुई ।

धूहड़ के सम्बन्ध में टॉड लिखता है-

'गद्दी पर बैठते ही उसने कन्नौज जीतने की श्रसफल चेष्टा की। श्रमन्तर पिह्हारों के हाथ से मंडोवर लेने के प्रयत्न में ही उसकी मृत्यु हो गई रे।'

भिन्न-भिन्न ख्यातों त्रादि में धूहड़ के पुत्रों की संख्या तथा नाम भिन्न-भिन्न लिखे मिलते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात तथा टॉड-कृत

सन्तति

"राजस्थान"" के श्रनुसार उसके सात पुत्र-रायपाल, कीर्तिपाल, बेहड़, पेथड़ (पीतल), जोगापत

(जुगेल), डालू श्रोर बेगड़—हुए। ''तवारीख जागीरदारान राज मारवाड़'' नामक पुस्तक में भी सात पुत्रों के नाम दिये हैं, जो इस प्रकार हैं— रायपाल, बेहड़, पीथल, कीतपाल, ऊनड़, जोगा तथा चन्द्रपाल । मुंह-गोत नैगासी तथा दयालदास ने पांच श्रोर बांकीदास ने केवल चार पुत्रों

<sup>(</sup>१) जि० १, ए० ४३।

<sup>(</sup>२) राजस्थान; जि० २, पृ० ६४३।

<sup>(</sup>३) जि०१, पु०२०।

<sup>(</sup>४) जि॰ २, पु० ६४३ ।

<sup>1308(4)</sup> 

<sup>(</sup>६) मुंहणोत नैणसी की ख्यात में रायपाल, पीथड़, बाघमार, कीरतपाल और लगहथ नाम दिये हैं (जि॰ २, पृ॰ ६६ और १६४)।

<sup>(</sup>७) दयालदास की ख्यात में रायपाल, कीर्तसेन (कीर्तसेन से कीर्तसेनोत ), बंब, पृथ्वीपाल (पृथ्वीपालोत) श्रौर बीकमसी (बीकमसी से बीकमसीहोत) नाम दिये हैं।

<sup>( = )</sup> ऐतिहासिक बातें; संख्या १४३०।

के नाम दिये हैं। मुंशी देवीप्रसाद द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली के श्रमुसार घूहड़ के नौपुत्र—रायपाल, चन्द्रपाल, शिवपाल, जीवराज, भीमराज, मनोहरदास, मेघराज, सावतिसिंह तथा सूर्रासह —हुए। इनमें से चंद्रपाल के वंशज वीलाड़ा के दीवान हैं।

उपर्युक्त वर्णन श्रौर संवत् किएत हैं। धूहड़ के विषय में हम निश्चयपूर्वक जो कुछ कह सकते हैं, वह यह है कि उसकी मृत्यु विश्वत हाल श्रौर मृत्यु विश्वत हाल श्रौर मृत्यु विश्वत हाल श्रौर मृत्यु (तिरासिंगड़ी) गांव के पास हुई थी, जैसा कि उक्त गांव के तालाव से मिली हुई उसकी देवली (स्मारक) पर के लेख से पाया जाता है । यह बात संभव है कि उसके समय में चकेश्वरी की मूर्ति, जो राठोड़ों की कुलदेवी थी, मारवाड़ में लाई गई हो श्रौर नागाणा (पचपदरा ज़िला) में स्थापित करने से नागणेची कहलाई हो।

#### राव रायपाल

मुंहणोत नैणसी की ख्यात में केवल उसकी राणी श्रीर पुत्रों का उत्तेख हैं । जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—

'श्रकाल के समय बहुत से मनुष्यों की श्रन्न इत्यादि से रचा करने के कारण रायपाल "महिरेलण" (इन्द्र) नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने परमारों

(१) हमारे संग्रह की हस्तिलिखित प्रति; पृष्ठ ६-७।

(२) ऋों ॥ संवत ( त् ) १३६६ ····· ऋास्था [ मा ] सुत धुहड़ ·····

( मूल लेख की छाप से )।

इन्डियन ऐन्टिक्वेरी (जि० ४०, पृ० ३०१) में भी इस लेख का उन्नेख है।

शक्षभट नान्राम की ली हुई छाप से ही इस लेख का पता लगा, पर मूल
लेख अवतक नहीं मिला है।

(३) जि॰ २, पृ० १६४।

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन का ठिकाना वाड़मेर ४६० गांवों के साथ जीता श्रीर यादववंशी राजपूत मांगा को सर्वस्व दे श्रपना भिचुक (चारण) वनाया । इसी मांगा का बेटा

चन्द हुआ, जिसके वंश के रोहड़िया बारहर कहलाये। वि० सं० १३०१ (ई० स० १२४४) में रायपाल का स्वर्गवास हो गया ।

द्यालदास लिखता है—'वि० सं०१२४१ माघ वदि ४ (ई० स० ११८४) को रायपाल का जन्म हुआ था और वि० सं०१२८७ आश्विन सुदि १२ (ई० स०१२३०) को उसे राज्या-धिकार प्राप्त हुआ। वह बड़ा दानी और वीर था।

उसने वाड़मेर के परमारों को मारकर ४०० गांवों पर अधिकार कर लिया और वि० सं० १२६० (ई० स० ११३३) में महेवे पर भी उसका अधिकार हो गया। अनन्तर उसने पावूजी को मारने में योग देनेवाले कुंडल के स्वामी को परास्त किया और वि० सं० १२६१ आशिवन सुदि १ (ई० स० १२३४) को द्रथ गांवों के साथ उस प्रदेश को भी अपने राज्य में मिला लिया। चंद मंगावत बंदी हुआ, जिसे उसने अपना चारण बनाया। उसके वंशज रोहृ बिया वारहर कहलाये। वि० सं० १२६१ (१) चैत्र वि६ ४ (ई० स० १२३४) को रायपाल का देहांत हुआ रे।

टॉड का कथन है—'धूइड़ के उत्तराधिकारी रायपाल ने मंडोर (मंडोवर) के पड़िहार स्वामी को मारकर श्रपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। कुछ समय तक उक्त प्रदेश पर उसका श्रिधकार भी रहा<sup>3</sup>।'

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ए॰ २०। बांकीदास ने उसका चौहानों के हाथ से मारा जाना लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १६१४)।

<sup>(</sup>२) जि० १, पृ० ४३-४।

<sup>(</sup>३) राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४३। बांकीदास भी लिखता है कि रायपाल ने पिंड्हारों से मंडोर लिया, पर वहां उसका बहुत दिनों तक अधिकार न रहा (ऐतिहासिक बातें; केंख्या; १८)।

ख्यातों आदि में रायपाल के कहीं तेरह<sup>3</sup>, कहीं वारह<sup>3</sup>, कहीं दस<sup>3</sup>, कहीं श्राठ<sup>8</sup> श्रोर कहीं चार<sup>9</sup> पुत्रों के होने का उन्नेख हैं। इन नामों का परस्पर मिलान करने से भी यह निश्चय नहीं होता कि उसके कितने पुत्र थे श्रोर वास्तव में उनके नाम क्या थे। केवल एक पुत्र कान्द्र का नाम सब में है, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था।

विभिन्न ख्यातों के अन्तर्गत आई हुई उपरोक्त बातें किसी समका-लीन लेखक-द्वारा न लिखी होने के कारण अधिकांश में विश्वास के योग्य

- (१) टॉड; राजस्थान; जि० २, पृ० ६४३।
- (२) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० १, पृ० २१) के श्रनुसार-

पुत्रों के नाम—१ कान्ह, २ केलए (केलए के थांथी और थांथी के फिटक (फिटक के वंश के फिटक राठोड़ कहाये), ३ सूडो (इसके सूडा कहाये), ३ लाखणसी, ४ थांथी, ६ डांगी, ७ मोहए (इसको जैसलमेर का राव पकड़ ले गया और मांगा का बेर लेने के लिए उसका विवाह एक महाजन की पुत्री से कर दिया। इसके वंशज मुंह-एोत ओसवाल कहलाये), ६ जाजए, ६ राजो, १० जोगो, ११ रादो (इसके रादा राठोड़ कहाये) और १२ हाथुडियो।

(३) दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ० ४४।

पुत्रों के नाम—कन्न, २ केलण (इसके केलणोत कहाये), ३ राजसी (इसके राजसीहोत कहाये), ४ मोहण (इसके मुंहणोत कहाये), ४ महिपाल (इसके महि-पालोत कहाये), ६ सिवराज (इसके सिवराजोत कहाये), ७ सोढ़ल (इसके सोढ़लोत कहाये), ६ वलू (इसके बलू आते कहाये), ६ रामसिंह (इसके रामसिंहोत कहाये) श्रीर १० डांगी (इसके डांगी कहाये)।

(४)(१) कान्ह, (२) केल्हण, (३) रांदो, (४) सूंदो, (४) मूंपो, (६) वेहड़, (७) महणसी श्रोर (८) थांथी तथा इसका पुत्र फिटक हुआ।

बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७२।

(४) मुंहणोत नैगासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ६६।

पुत्रों के नाम- १ कान्ह, २ समरांग, ३ लच्मणसिंह और ४ सहनपाल । २२ 200

क्यातों के कथन की समीचा नहीं है। श्रसंदिग्धभाव से हम इतना ही कह सकते हैं कि वि० सं० १३६६ में श्रपने पिता की मृत्यु होने पर रायपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ । पंवारों

से रायपाल का बाड़मेर लेना भी निर्मूल बात है, क्योंकि उस समय तो वहां चौहानों का श्रिधिकार था। पंवारों से तो बाड़मेर का इलाक़ा चौहानों ने बहुत पहले ले लिया था जैसा कि इन दोनों वंशों के उधर मिलनेवाले शिलालेखों से पाया जाता है।

जोधपुर राज्य की ख्यात में उसका देहांत वि० सं० १३०१ में और दयालदास की ख्यात में वि० सं० १२६१ में होना लिखा है, जो सर्वथा कल्पित है, क्योंकि उसके पिता धूहड़ का देहांत वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०६) में होना उसकी देवली (स्मारक) के लेख से निश्चित हैं।

### राव कन्हपाल

ख्यातों त्रादि में कन्हपाल के सम्बन्ध में उसके जन्म, सिंहासना-रोहण और मृत्यु के किएपत संवतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता।

> (१) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार— जन्म वि॰ सं॰ १२६१ राज्य प्राप्ति वि॰ सं॰ १३०१ सृत्यु वि॰ सं॰ १३८४ (जि॰ १, पृ॰ २१)।

> दयातदास की ख्यात के घनुसार— जन्म वि॰ सं॰ १२६२ राज्य प्राप्ति वि॰ सं॰ १२६१ मृत्यु वि॰ सं॰ १३०३ ( जि॰ १, पृ॰ ५४)।

टॉड ने इसका और इसके एक पुत्र जालगासी का नाम देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं खिला (राजस्थान; जि॰ २, पु॰ ६४३)।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार देवड़ी राणी कल्याण्दे (सलखा की पुत्री) के गर्भ से उसके निम्नलिखित संतित

तीन पुत्र हुए '—

१. भीमकरण

२. जालण्सी

३. विजयपाल

### राव जालग्रसी

जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रमुसार तो यही प्रतीत होता है कि भीमकरण कन्हपाल का ज्येष्ठ पुत्र था, पर संभवतः उसके जीवनकाल में ही भीमकरण के मारे जाने के कारण दूसरा पुत्र जालणसी उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके सम्बन्ध में ख्यातों में बहुत कम वर्णन मिलता है। टॉड ने केवल उसका नाम अभीर नैणसी ने राणी तथा पुत्रों के नाम दिये हैं । जोधपुर राज्य और दयालदास की ख्यातों में जालणसी के जीवनकाल की कुछ और घटनाओं का उल्लेख मिलता है, परन्तु परस्पर विभिन्न होने के कारण वे भी विश्वास के योग्य नहीं हैं।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—"चांदाणी गांव के एक प्रसिद्धि प्राप्त श्रमर बृच्न के फल को सोढों ने बिना श्राज्ञा के तोड़ा, जिसके

<sup>(</sup>१) बांकीदास ने भी इन्हीं तीन पुत्रों के नाम दिये हैं (ऐतिहासिक वाते; संख्या ७८४)। दयालदास केवल जालणसी का नाम देता है (दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४)। नैणसी ने भीमकरण का नाम नहीं दिया (मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ६६ तथा १६४)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह काक नदी (जैसलमेर राज्य में लोदरवा के निकट) की लड़ाई में मारा गया (जि॰ १, पृ॰ २१, बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ७८४)। संभव है कि इसने जैसलमेर पर चढ़ाई की हो और वहीं मारा गया हो।

<sup>(</sup>३) राजस्थानः जि॰ २, पृ॰ ६४३।

<sup>(</sup> ४ ) मुंहणोत नैसासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ६६ और १६४ !

१७२

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन श्रपराध में जालणसी ने फ़ौज लेजाकर उनके डेरे इत्यादि लूट लिये श्रौर उनके स्वामी गांगा से दंड वस्ल किया तथा श्रन्य श्रामों से भी दंड लिया,

श्रनन्तर मुलतान<sup>े</sup> से भी चौथ वसूल की<sup>3</sup>।"

दयालदास जालग्सी के सम्बन्ध में अपनी ख्यात में लिखता है—
"वि॰ सं॰ १२६६ पौष वदि ४ (ई॰ स॰ १२४२) को उसका जन्म हुआ
और वि॰ स॰ १३०३ भाद्रपद वदि १२ (ई॰
स॰ १२४६) को वह गद्दी पर बैठा। वि॰ सं॰
१३२४ (ई॰ स॰ १२६७) में जब महेबे पर नवाब हाजीख़ां ने ४०००
फ्रौज के साथ चढ़ाई की तो उस(जालग्रसी)ने खेड़ से चढ़कर उसका
सामना किया और हाजीखां को अपने हाथ से मारकर विजय प्राप्त
की। वि॰ सं॰ १३२७ माघ वदि ४ (ई॰ स॰ १२७०) को उसका देहांत
हुआ। "

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके तीन राणियां थी, जिनसे उसके तीन पुत्र—छाडा, भास्त्रसी और डूंगरसी—हुए, । नैणसी ने केवल उसकी एक राणी और एक पुत्र का नाम दिया है । दयालदास के अनुसार उसके चार

<sup>(</sup>१) उक्क ख्यात में इन गांवों के नाम इस प्रकार दिये हैं-

कान्हराव, कोहर, सुध, जित्रहर, दीलाहर, सतेहर, खुडिया, पांचल, बुडिकया तथा कीतल (जि॰ १, पृ॰ २२)।

<sup>(</sup>२) मुजतान से चौथ लेने का उन्नेख बांकीदास ने भी किया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६६), पर यह कथन विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उस समय तक राठोड़ों की शक्ति इतनी नहीं बड़ी थी कि वे मुजतान तक बढ़ते।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, ए० २२।

<sup>(</sup>४) जि॰ १, पृ॰ ४४।

<sup>(</sup>४) जि० १, पृ० २२।

<sup>(</sup>६) मुंहणोत नैस्ता की स्थात; जि॰ २, ए॰ ६६ और १६४।

पुत्र-छाड़ा, फिटक, खोखर श्रोर सीमलोत-हुए'।

ख्यातों में दिये हुए जालण्सी के जन्म मृत्यु श्रादि के संवत् किएत ही हैं। वि० सं० १३६६ में तो उसका प्रितामह मरा था, फिर वि० सं० १३२७ में उसका विद्यमान रहना कैसे माना जा सकता है। उसका श्रास-पास के गांवों से दंड लेना सम्भव हो सकता है। उपर्युक्त हांजीखां कहां का था, यह ख्यात-कार ने नहीं लिखा श्रीर न जोधपुर राज्य की ख्यात में ही इस घटना का उत्लेख मिलता है। यदि इस कथन में कुछ भी सत्यता हो तो वह जालोर श्रथवा नागोर के मुसलमान श्रक्तसरों में से कोई हो सकता है। वि० सं० १३६८ (ई० स० १२०६) में श्रलाउद्दीन खिलज़ी ने चौहानों से जालोर विजय कर लिया था श्रीर वहां उसकी तरफ़ से पठान हाकिम रहने लग गये थे। नागोर में भी रायपाल के पूर्व से ही मुसलमानों का श्रधि-कार हो गया था।

#### राव छाड़ा

राव जालग्रसी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र छाड़ा उसका उत्तराधिकारी हुन्ना। मुंहगोत नैग्रसी की ख्यात में केवल उसका नामो- झेख ही मिलता है । टॉड ने उसका नामोझेख करने के साथ-साथ इतना न्त्रीर लिखा है कि वह त्र्रपने पडोसी जैसलमेर के भाटियों के लिए बड़ा कप्टदायक था ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके विषय में लिखा है—'मृत्यु के समय जालग्रसी ने अपने पुत्र छाड़ा से कहा था कि सोढ़ों पर हमारा दंड

जीधपुर राज्य की ख्यात का कथन निकलता है, सो दुर्जनसाल सोढ़ा से वस्ल करना। छाड़ा ने इसपर चौगुने घोड़े श्रौर चौगुना दंद वस्ल किया। श्रनन्तर उसने जैसलमेर के

<sup>(</sup>१) जि० १, पृ० ४४।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैस्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६४।

<sup>(</sup>३) राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४४।

भाटियों से कहलाया कि गढ़ के बाहर गांव वसाया है, अतएव हमें अपनी पुत्री तथा नालबंधी दो, पर यह बातें भाटियों ने स्वीकार न कीं, तब उसने जैसलमेर पर चढ़ाई कर दी तो उन्होंने अपने यहां की बेटी उसे ब्याह दी'।'

द्यालदास उसके विषय में लिखता है—'छाड़ा का जन्म वि० सं० १३२० श्रावण सुदि ४ (ई० स० १२६३) को हुआ था और वह वि० सं०

दयालदास की ख्यात

१३२७ माघ सुदि १ (ई० स० १२७०) को राव हुआ। वि० सं० १३४० चैत्र वदि ४ (ई० स० १२८३) को उसने जैसलमेर पर चढ़ाई की। वहां

के रावल जैतसी (तेजराव का पुत्र) ने उसका सामना किया, पर भाटी युद्ध में जम न सके, जिससे छाड़ा की विजय हुई श्रीर जैसलमेर नगर को लूट में उसके हाथ बहुत माल श्रस्वाव लगा। उसी वर्ष उसने उमरकोट पर चढ़ाई की श्रीर सोढ़ों को श्रपना श्राश्रित बनाया। फिर उसने महेवे का जुकसान करनेवाले भीनमाल के सोनगरों पर चढ़ाई की, पर उसी युद्ध में वि॰ सं० १३४४ श्राश्विन विद ४ (ई० स० १२८८) को वह मारा गया।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसकी हुलगी रागी से उसके निम्न लिखित सात पुत्र हुए3—

संतिति

- (१) शेड़ा
- (२) खोखर
- (३) वानर
- (४) सीमाल

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ए० २२। बांकीदास ने भी राव छाड़ा का सोढ़ा व माटियों से जड़ना जिखा है (ऐ।तिहासिक बातें; संख्या ७८७)।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, ए० ४४-४।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, ५० २३।

<sup>(</sup>४) इसके वंशज खोखर राठोड़ कहलाये।

- (४) रुद्रपाल
- (६) खींपसा
- (७) कान्हड़दे

मुंहणोत नैणसी द्यालदास तथा टॉड ने केवल एक पुत्र टीड़ा का ही नाम दिया है।

पहले के राजात्रों के समान ही ख्यातों में दिये हुए राव छाड़ा के सम्बन्ध के संवत् भी कल्पित ही हैं। उसका होना हम वि० सं० १४०० के पीछे ही मान सकते हैं, क्यों कि जैसा ऊपर लिखा जा ख्यातों के कथन की जांच चुका है कि वि० सं० १३६६ में तो घृहड़ मरा था। राव छाड़ा के जैसलमेर पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में जैसलमेर के इति-हास में बिल्कुल विपरीत वर्णन मिलता है। जैसलमेर के इतिहास में रावल चाचिगदेव (प्रथम) के हाल में टॉड लिखता है — "खेड़ में जा वसनेवाले राठोड़ बड़े कप्ट दायक पड़ोसी हो उठे थे। चाचिग ने उन्हें दंड देने के लिए सोढ़ों की सेना की सहायता प्राप्त की श्रीर जसल तथा भालोत्रा की श्रोर श्रयसर हुआ, लेकिन छाड़ा श्रीर उसके पुत्र टीड़ा ने एक कन्या का विवाह उसके साथ कर उसका कोध शान्त किया । लद्मी चंद ने श्रपनी "तवारीख जैसलमेर" में चाचिग के वर्णन में लिखा है- सोढ़ोंने उस-( चाचिग ) की ताबेदारी में हाजिर होकर अर्ज की कि राटोड़ों ने गोहिलों से खेड़ छीन ली व राव छाडा हमसे भी श्रदावत रखता है, इसपर चाचिग फ़्रौरन वहां पहुंचा। राव छाड़ा ने कुंवर तीडा की सलाह से फ़्रौज खर्च दे, बेटी परणा सुलह कर ली । ' "वीरविनोद" में भी जैसलमेर के इति-हास में चाचिगदेव का सोढ़ों की सहायता से छाड़ा से लड़ना श्रीर

<sup>(</sup>१) मुंह्योत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, ए० १६४।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ १, ए॰ ४४।

<sup>(</sup>३) राजस्थान; जि० २, पृ० ६४४।

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ २, पृ॰ १२०६।

<sup>( + ) 20 34 1</sup> 

0

उसकी पुत्री से विवाह करना लिखा है'। ऐसी दशा में किसका कथन ठीक है यह निर्णय नहीं किया जा सकता। जैसलमेर की तवारीख में दिया हुआ चाचिग का समय यदि ठीक माना जाय तो वह छाड़ा का समका-लीन नहीं ठहरता। इसी प्रकार उक्त तवारीख के अनुसार राव जैतसी भी उसका समकालीन नहीं होता।

दयालदास की ख्यात का यह कथन कि छाड़ा ने भीनमाल के सोनगरों से लड़ाई की और उसी में मारा गया ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बहुत पूर्व उधर मुसलमानों का श्रिधकार हो गया था।

## राव टीडा

राव छाड़ा का देहान्त होने पर टीडा उसका उत्तराधिकारी हुआ। मुंहणोत नैणसी की ख्यात में उसके विषय में लिखा है—

राव टीडा श्रीर राव सामन्तसिंह सोनगरा के बीच भीनमाल नामक स्थान में युद्ध हुन्ना। सोन-गरे हार खा कर भागे श्रीर टीडा ने उनका पीछा

किया सोनगरा राव की राणी सीसोदणी सुबली भी युद्ध में साथ थी। उसके रथ को राठोड़ों ने जा घेरा। टीडा ने आगे आकर रथ को मोड़ने की आहा दी। सीसोदणी के कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि मैं तुभे ले जाकर अपनी राणी बनाऊंगा। सीसोदणी ने कहा कि यह तभी हो सकता है जब तुम मेरे पुत्र को युवराज करो। राव ने इसको मंजूर किया और सीसोदणी को घर लाया। उसके एक पुत्र कान्हड़देव हुआ जो युवराज नियुक्त हुआ। कुछ समय पीछे गुजरात के बादशाह की फ़ौज महेवे पर आई, जिसके साथ भगड़ा करने में टीडा काम आया और उसका एक पुत्र सलखा बन्दी हुआ।

<sup>(</sup>१) भाग २, प्रकरण १४, पृ० ७२।

<sup>(</sup>२) जि० २, ए० ६१।

जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके सम्बन्ध में लिखा है—

'राव टीड़ा, जिसका जन्म वि० सं० १३२१ मार्गशीर्ष सुदि ७

(ई० स० १२६४) को हुआ था, महेवे का स्वामी

खेशपुर राज्य की
ख्यात का कथन

पर राज्य किया और वहां के सोनगरे स्वामी

के यहां जबरन विवाह किया। इसके अतिरिक्त उसने सिरोही के स्वामी,
लोद्रवा के माटियों तथा सोलंकियों से दंड वसूल किया और वालेचों
से अपनी चाकरी कराई। सिवाणे के सातलसोम और वादशाह अलाउद्दीन
में जब लड़ाई हुई तो उसी में वि० सं० १३४२ ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स०
१२६४) को टीड़ा मारा गया ।

द्यालदास की ख्यात में राव टीड़ा के सम्बन्ध में मुंहणोत नैणसी की ख्यात जैसा ही वर्णन है। उसमें दिये हुए संवतों तथा जोधपुर राज्य

दयालदास की ख्यात का कथन की ख्यात के संवतों में अन्तर है, परन्तु वे भी उसी प्रकार किएत ही हैं। सवली के साथ उसके विवाह करने एवं उसके पुत्र सलखा के बन्दी होने का

उसमें भी उल्लेख है, जो जोधपुर राज्य की ख्यात में नहीं है?।

टॉड के कथनानुसार अपने पिता के समान टीड़ा भी अपने पड़ोसी भाटियों के लिए कष्टदायक हो गया था, जिससे उन(भाटियों)को खेड़ तक घुसकर लड़ाई करनी पड़ी। टीड़ा ने सोनगरों से भीनमाल लेने के अतिरिक्त देवड़ों और वालेचें

से भूमि छीनकर श्रपने राज्य का विस्तार किया ।

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ॰ २३-४। बांकीदास ने भी टीड़ा का सातल की सहायता करने में श्रलाउद्दीन की सेना के साथ छड़ते हुए मारा जाना लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १६१६), पर यह कथन किल्पित है, जैसा कि श्रागे बतलाया जायगा।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, ए० ४४-६।

<sup>(</sup>३) राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४४। २३

जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रनुसार उसके तीन पुत्र—त्रिभुवनसी, कान्हड़ श्रीर सलखा—हुए'। मुंहणोत नैणसी की ख्यात में कान्हड़देव श्रीर सलखा के नाम ही मिलते हैं श्रीर उसमें त्रिभुवनसी को कान्हड़देव का पुत्र लिखा है'। टॉड के ग्रन्थ

से केवल यह पता चलता है कि उसका उत्तराधिकारी सलखा हुआ<sup>3</sup>।

उत्तर श्राये हुए संवतों के समान ही ख्यातों के श्रिधिकांश वर्णन निरा-धार हैं। टीड़ा का सोनगरों से भीनमाल लेना विश्वास के योग्य नहीं है, क्यों कि उस समय तक तो वहां पर मुसलमानों का श्रिधिकार ख्यातों के कथन की जांच हो गया था। जालोर के सोनगरों में सामन्तर्सिह

नाम का एक राजा अवश्य हुआ था, पर उसका समय वि० सं० १३३६ से १३४४ तक है । वह टीड़ा का नहीं, किन्तु आस्थान अथवा उसके पुत्र धूहड़ का समकालीन था। यदि ख्यातों के कथन में कुछ भी सत्यता हो तो यही मानना पड़ेगा कि सामन्तिसंह नाम का उधर कोई छोटा मोटा सोनगरा जागीरदार रहा होगा, जिससे टीड़ा की लड़ाई हुई हो। सोनगरों के हाथ से राज्य चला जाने पर भी उधर उनकी छोटी छोटी जागीरें रह गई थीं। सिरोही के स्वामी से उसका दंड लेना भी कल्पना मात्र है, क्योंकि उसके समय तक तो सिरोही की स्थापना भी नहीं हुई थीं। इसी प्रकार

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ॰ २४। बांकीदास ने भी येही तीन नाम दिये हैं (ऐतिहा-सिक बातें; संख्या १०६३)।

<sup>(</sup>२) जि॰ २, पृ॰ ६४-६।

<sup>(</sup>३) राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४४।

<sup>(</sup>४) भीनमाल से सामन्तसिंह के वि० सं० १३३६ से वि० सं० १३४४ तक के लेख मिछे हैं (देखो उपर ए० ४२ तथा डॉ० मंडारकर; ए लिस्ट ऑव् दि इन्स्क्रिप्शन्स ऑव् नॉर्दर्न इंडिया; संख्या ६०२ और ६२२)।

<sup>(</sup>१) पुरानी सिरोही वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०१) में महाराव शिवभाण ने बसाई थी और वर्तमान सिरोही की स्थापना उक्क महाराव के पुत्र सहस्व-मळ (सेंसमल ) ने वि० सं० १४८२ (ई० स० १४२१) वैशाख विद २ को की थी।

लीद्रवा के आदियों एवं सोलंकियों से दंड लेना भी ख्यातकार की कल्पना ही है। टॉड के कथनानुसार उसने देवड़ों और वालेचों का राज्य भी विजय किया था, पर यह कथन भी निर्भूल है। वे खेड़ से वहुत दूर थे और वहां तक उसकी पहुंच होने में संदेह है। टीड़ा का सिवाणे में अलाउदीन के साथ की लड़ाई में मारा जाना भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अलाउदीन वि० सं० १३७२ में ही मर गया था। वह तो उसके चौथे पूर्व पुरुष रायपाल का समकालीन था। टीड़ा के समय में मारवाड़ के अधिकांश हिस्से पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। सम्भव है वह किसी दूसरे मुसलमान शासक अथवा अफ़सर के साथ की लड़ाई में मारा गया हो।

# (कान्इड्देव तथा त्रिस्चवनसी)

मुंहणोत नैणसी लिखता है-

'राव टीड़ा के बाद कान्हड़देव पाट वैटा। सलखा को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के राठोड़ों ने कई प्रयत्न किये, मुंहणोत नैणती की स्थात पर कुछ न चली। तव बाहड़ तथा बीजड़ नाम के दो पुरोहित योगी का भेष धरकर गुजरात गये।

वहां उन्होंने वीणा सुनाकर वादशाह को प्रसन्न किया श्रीर इस प्रकार बदले में सलखा को मुक्त करा लिया। फिर वे उसे लेकर महेवा गये, जहां कान्हडुदेव ने उसे जागीर निकाल दी।

'एक दिन सलखा अपनी जागीर सलखावासी से सामान खरीदने के लिए महेवा गया। एक राठी के सिर पर सामान रखकर जब वह लौट रहा था तो उसे मार्ग में एक स्थान पर चार नाहर (सिंह) एक नाले पर अपना भद्य खाते हुए मिले। उसको देख सलखा पास ही उतर कर बैठ गया

उससे पहले देवहाँ की राजधानी श्रावू पहाड़ के नीचे चन्द्रावती थी, जो उनके पहले श्रावू के परमारों की राजधानी थी।

( मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; पृ० १६३-४ तथा १६० ) ।

श्रीर उस राठी ने शकुन का फल पूछने के वहाने जाकर राव कान्हड़देव को इसकी सूचना दी तथा कहा कि जो राणी वे चीज़ें खावेगी उसका पुत्र राजा होगा, श्रतप्य श्राप उन चीज़ों को सलखा सहित मंगवा लीजिये। उसने उसी समय इस कार्य के लिए श्रपने श्रादमी रवाना किये, परन्तु इसी बीच राठी के इतनी देर तक न श्राने के कारण सलखा श्रपना सामान घोड़े पर रखकर चला गया था, जिससे कान्हड़देव के मनुष्यों को वापिस लौटना पड़ा। श्रनन्तर राठी ने जाकर सलखा को पूर्वोक्त शकुन का फल बतलाया। दूसरे शकुन जाननेवालों ने भी ऐसी ही बात कही। काल पाकर सलखा के चार पुत्र—माला (मल्लीनाथ), वीरम, जैतमाल श्रीर सोभित (शोभित)—हुए।

'बारह वर्ष की अवस्था में माला कान्हड़देव के पास गया, जिसने उसपर बड़ी कृपा दिखलाई और उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों बाद उसके विशेष आग्रह करने पर कान्हड़देव ने उसे तीसरा भाग देने की पक्षी लिखा पढ़ी कर दी। तब माला तन-मन से राव की सेवा करने लगा और राव ने भी उसे अपना प्रधान बनाया। माला ने अपना अमल अध्छी तरह जमा लिया और राज्य-कार्य भी उत्तमता के साथ चलाने लगा, परन्तु राव के सरदार इस बात को पसंद नहीं करते थे।

'एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश में दंड डाला। महेवा में भी उसके किरोड़ी दंड उगाहने पहुंचे। राव ने अपने सरदारों, भाइयों और पुत्रों को एकत्र कर राय ली, कि क्या करना चाहिये। माला ने कहा कि दंड नहीं देंगे, करोड़ी को मारेंगे। अन्त में सब को अलग-अलग ले जाकर मारने की राय तय हुई। किरोड़ी को बुलाकर कहा गया कि अपने आदिमियों को तुम अलग-अलग गांवों में दंड वस्त्र करने के लिए भेजो। बादशाही नौकरों में जो सरदार था उसे माला अपने साथ ले गया और दूसरे आदमी पृथक्-पृथक् स्थानों में गये। पांचवां दिन उन्हें मारने के लिए निश्चित हुआ था। दूसरे सब सरदारों ने तो बादशाही नौकरों को नियत समय पर मार दिया, परन्तु माला ने किरोड़ी की खूब स्नातिर की

श्रीर उससे सब हाल कह दिया। किरोड़ी ने कहा कि यदि एक बार सही-सलामत दिल्ली पहुंच गया तो तुभे महेवे का स्वामी बनवा दूंगा। माला ने उससे बचन ले अपने श्रादमी के साथ उसे दिल्ली पहुंचवा दिया। किरोड़ी ने जाकर बादशाह से सारी बातें श्रर्ज़ कीं श्रीर कहा कि माला बड़ा योग्य श्रीर हुज़ूर का ख़ैरख़्बाह है। इसपर बादशाह ने माला को श्रपने पास बुलवाया। माला ने भी बड़े ठाट बाट से दिल्ली जाकर बादशाह की क़दमबोसी की। बादशाह ने उसे रावलाई का टीका दिया। माला कुछ समय तक दिल्ली में ही रहा।

'इसी बीच इधर कान्हड़देव का देहांत हो गया श्रोर उसका पुत्र त्रिभुवनसी उसका उत्तराधिकारी हुश्रा। तब माला महेवे लौटा। त्रिभु-वनसी ने श्रपने राजपूत एकत्र कर उससे लड़ाई की, पर उसे सफलता न मिली। वह घायल हुश्रा श्रोर उसकी सेना भाग गई। उसका विवाह ईंदा पिड़हारों के यहां हुश्रा था। ससुरालवाले उसे श्रपने यहां ले गये श्रोर मरहम-पट्टी कराने लगे। माला ने सोचा कि वादशाह ने टीका दिया तो क्या, जब तक त्रिभुवनसी जीता है, राज मेरे हाथ लगने का नहीं। तब उसने त्रिभुवनसी के भाई पद्मसिंह को मिलाकर यह दम दिया कि जो तू त्रिभुवनसी को मार डाले तो तुभे महेवे की गद्दी पर विठा दूं। राज्य के लोभ में फंसकर पद्मसिंह ने मरहम पर लगाई जानेवाली पिट्टयों में विष मिला दिया, जिससे सारे शरीर में विष फैल जाने से त्रिभुवनसी की मृत्यु हो गई। यह हत्या कर जब पद्मसिंह माला के पास गया तो उसने उसे केवल दो गांव देकर टाल दिया। त्रिभुवनसी से राठोड़ों की ऊदावत शास्ता चली री

<sup>(</sup>१) मारवाइ में इस समय एक उदावत शाखा विद्यमान है, जिसके रायपुर, नींबाज, रास, लांबिया श्रादि कई ठिकाने हैं। ये उदावत राव जोधा के पौत्र श्रोर राव सूजा के पुत्र उदा के वंशधर हैं। नैग्रासी ने त्रिभुवनसी के वंश में उदावत शाखा का होना लिखा है। या तो यह कथन ग़लत है श्रथवा उसकी विद्यी हुई उदावत शाखा श्रव नष्ट हो गई हो।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैगासी की ख्यात; जि॰ २, प॰ ६४-६, ६८-७१।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, जोधपुर राज्य की ख्यात में त्रिभुवनसिंह को कान्हड़देव का पुत्र नहीं वरन् भाई श्रीर मझीनाथ का जालोर के मुसलमानों की सहायता से कान्हडदेव श्रन्य ख्यातों श्रादि के कथन को मार महेवा का राज्य लेना लिखा है र । दयाल-दास की ख्यात के अनुसार वि॰ सं० १३७४ मार्गशीर्ष वदि ४ (ई० स० १३१८) को कान्हड़देव राव हुआ। आगे चलकर उक्त ख्यात में मुंहणीत नैगुसी की ख्यात जैसा ही वर्णन है, पर उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि त्रिभुवनसी का कान्हड्देव के साथ क्या सम्बन्ध था<sup>3</sup>। वांकीदास के श्रमुसार वह कान्हड्देव का छोटा भाई था और कान्हड्देव को कुंवरपदे में मारकर मल्लीनाथ (माला) ने खेड़ का राज्य लिया था । टॉड ने उन दोनों के नाम नहीं दिये हैं। बीकानेर के महाराजा रायसिंह की बृहत् प्रशस्ति तथा रावल जगमाल के नगर गांव से मिले हुए शिलालेख में दी हुई वंशा-वली में भी उन दोनों के नाम नहीं हैं। संभव है अनौरस पुत्र होने के कारण उक्त दोनों लेखों में उनके नाम छोड़ दिये गये हों श्रथवा ख्यातों में दी हुई सवली श्रीर उसके पुत्र की कथा ही सारी की सारी किंदपत हो।

#### राव सल्खा

राव सलखा राव टीड़ा का पुत्र था । उसके मुसलमानों के यहां बन्दी होने, अनन्तर पुरोहित बाहुड़ एवं बीजड़-द्वारा छुड़वाये जाने तथा कान्हड़देव-द्वारा उसे सलखावासी गांव जागीर में दिये जाने का उसेख ऊपर आ गया है ।

मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में इतना और लिखा है - 'राव सलखा

<sup>(</sup>१) देखो उपरः पु० १७८।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ० २४।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, पृ० ४६-८।

<sup>(</sup> ४ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या १०६३।

<sup>(</sup> १) देखो जपर; पृ० १७६।

के पुत्र नहीं था। एक दिन वह बन में शिकार के वास्ते गया और दूर जा निकला। साथ के लोग सब पीछे रह गये। जब मंहणोत नैणसी का कथन प्यास लगी तो जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। एक स्थान पर उसने भुत्रां निकलते देखा । जब वहां पहुंचा तो देखता क्या है कि एक तपस्वी बैठा तप कर रहा है। उसने श्रपना परिचय उसे टेकर जल की याचना की। तपस्वी ने कमंडल की तरफ़ इशारा करके कहा कि इसमें जल है तू भी पीले और अपने घोड़े को भी पिला। सलखा ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी कमंडल भरा का भरा रहा । तब तो उसने जाना कि यह कोई सिद्ध है। हाथ जोड़ विनती करने लगा कि महाराज श्रापकी कृपा से श्रीर तो सब श्रानन्द है, पर एक पुत्र नहीं है। जोगी ने अपनी भोली में से भस्म का एक गोला और चार सुपारी निकाल कर उससे कहा कि इन्हें राणी को खिलाना, उसके चार पुत्र होंगे। उसने घर पहुंचकर ऐसा ही किया, जिससे उसके चार पत्र हुए । योगी की श्राज्ञानुसार उसने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लीनाथ रक्खा श्रीर उसे योगी के कपड़े पहनाकर युवराज बनाया ।'

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सलखा एक छोटा ठाकुर था श्रौर सिवाणा के गांव गापेड़ी में रहता था, जहां उसके ज्येष्ठ पुत्र मल्लीनाथ का जन्म हुआ । द्यालदास की ख्यात से इतना और पाया जाता है कि सलखा का जन्म वि० सं० १३६५ (ई० स० १३०८) में और उसकी मृत्यु वि० सं० १४१४ श्रावण विद ३ (ई० स० १३४७) को हुई । टॉड के अनुसार उसके वंशज सलखावत श्रब तक महेवा तथा राष्ट्रधरा में वड़ी संख्या में विद्यमान हैं, जो भोमिये हैं ।

<sup>(</sup>१) जि॰ २, पृ० ६७।

<sup>(</sup>२) जि० १, ए० २४।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, पृ० ४६।

<sup>(</sup>४) राजस्थानः जि॰ २, पृ० ६४४।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सलखा के दो राणियां थीं, जिनसे उसके चार पुत्र—मङ्गीनाथ, जैतमाल, वीरम तथा

(१) दयालदास की ख्यात के श्रनुसार माला ने समीयाणा विजयकर श्रपने भाई जेतमाल को दिया (जि॰ १, पृ॰ ४८)।

जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रनुसार जैतमाल के वंश के जैतमालोत कहलाये। उसके निम्नलिखित छः पुत्र हुए-

- १. हापा-इसके वंश के धवेचा कहलाये।
- २. खींवा- ,, राडधरे कहलाये।
- ३. जीवा
- ४. लूंढा
- ४. बीजड़
- ६. खेतसी

(जि॰ १, पृ० २४)।

बांकीदास के श्रनुसार जैतमाल के बारह पुत्र हुए, जिनमें से खींवकरण बहा प्रतापी हुआ। उसने सोढ़ा को मार राड्धरा के श्रड़तालीस गांव दवाये (ऐतिहासिक बातें; संख्या ११४)।

(२) वीरम की माला (मल्लीनाथ) ने ७ गांवों के साथ गुढ़ा दिया, जहां वह रहने लगा (दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४८)। माला के नहीं, किन्तु वीरम के वंश में राजपूताने में जोधपुर, बीकानेर तथा किंशनगढ़ के राज्य हैं।

बीकानेर के स्वामी महाराजा रायसिंह के समय की बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल द्वार की बड़ी प्रशस्ति एवं "रायसिंहोत्सव" (वैद्यक ग्रंथ) से भी जोधपुर, बीकानेर श्रौर किशनगढ़ राज्यों का वीरम के वंश में होना निश्चित है—

श्रीरायवीरमस्तस्य पुत्रश्चंडप्रतापवान् । चामुंडरायस्तत्पुत्रो रण्मस्नस्तदंगजः ।

बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल द्वार की प्रशस्ति।

वीरः श्रीवीरमाख्यस्तदनुसुरसरिन्नीरिडंडीरगौर-स्तोकश्लोकस्तनुजोभवदवानिपातिस्तस्य चामुंडरायः ॥ २२ ॥ रायासिंहोत्सव (वैद्यकसार प्रथ ); पत्र ४ । १ ।

सोभित पवं एक पुत्री विमली हुई, जिसका विवाह संतति जैसलमेर के रावल घड़की के साथ हुआ। टाँड

ने केवल उसके उत्तराधिकारी वीरमदेव का नाम ही दिया हैं।

मंहणोत नैण्सी तथा दयालदास का यह कथन कि सलखा गुजरात के बादशाह के यहां क़ैद हुच्रा निर्सूल है, क्योंकि उस समय तक तो गुजरात की वादशाहत क़ायम भी नहीं हुई थी। गुजरात का ख्यातों श्रादि के कथन

की जांच

स्वेदार जफ़रस्त्रां सुज़फ्फ़रशाह नामधारणकर वि० सं० १४४४ ( ई० स० १३६७ ) में गुजरात का प्रथम

खतंत्र सुलतान बना। उस समय के ज्ञास-पास तो राव चूंडा का विद्यमान होना अनुमान किया जा सकता है। सलखा से पूर्व ही मारवाड़ के कई हिस्सों में मुसलमानों का राज्य हो गया था। संभव है उनमें से किसी के हाथ सलखा क्रेंद हुआ हो। वह कान्हड़देव के समय एक मामूली जागीरदार ही रहा।

रावल मह्नीनाथ ( माला ) का बहुत कुछ वृत्तान्त ऊपर श्रा गया है ँ। उसके सिवाय ख्यातों आदि से जो अन्य बातें उसके रावल मल्लीनाथ सम्बंध की ज्ञात होती हैं, वे नीचे दी जाती हैं—

मंहणोत नैणसी लिखता है-

'त्रिभुवनसी को मरवाने के वाद माला शुभ मुद्दर्त दिखा महेवा में श्राकर पाट वैठा श्रौर श्रपनी श्राण दुहाई फेरी। सव राजपूत भी उससे श्राकर मिल गये श्रौर उसकी ठक्कराई दिन-दिन बढ़ने लगी। श्रपने भाई

<sup>(</sup>१) दयालदास सोभित का वीरम के पास रहना लिखता है; परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार वह रुष्ट होकर सिंध चला गया और वहां एक लड़ाई में २४ मनुर्धों के साथ काम श्राया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० २४ )।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ॰ २४। जन्मीचंद ालीखित "तवारीख़ जैसलमेर" के अनुसार सलला की नहीं, किन्तु मल्लीनाथ तथा उसके पुत्र जगमाल की पुत्रियां उसे व्याही थीं ( पृ॰ ३६-४० )। मुंहणोत नैणसी ने भी ऐसा ही लिखा है श्रीर विमलादे को मञ्जीनाथ ्की पुत्री लिखा है ( मुंह गोत नैग्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ७१ )।

<sup>(</sup>३) राजस्थानः जि० २, पृ० ६४४।

<sup>(</sup>४) देखो जपरः पृ० १८०-८१।

जैतमाल को उसने सिंघाड़ा गांव जागीर में दिया । उसके वैमातज भाई वीरम और सोभित भी महेवा के पास ठिकाना वांधकर रहने लगे। रावल माला ने दिल्ली और मांडू के वादशाहों की फ़ौजों से युद्ध कर उन्हें हराया। वह बड़ा सिद्ध हुआ और जगमाल को उसने अपना युवराज बनाया।

'माला के राज्य-समय बादशाही फ़ौज महेवे पर आई। माला ने श्रपने सरदारों को बुलाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिये। उन्होंने उत्तर दिया कि तुकों से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की सामर्थ्य तो हमारी नहीं है। हेमा (सीमालोत') ने कहा कि रात्रि के समय छापा मारा जाय । श्रीरों की भी यही राय उहरी। माला की त्राज्ञा से सरदारों के नाम लिखे गये श्रीर उन्हें रात्रि के समय मुसलमानों की सेना पर श्राक्रमण करने का आदेश हुआ। सेना के महेवे पहुंचने पर जगमाल मालावत, कूंपा मालावत, हेमा आदि सरदारों ने मुसलमान अफ़सरों को मारने का जिस्मा लिया श्रीर यह तय हुआ कि मुगल (? मुसलमान) सरदार घरों में रहते हैं सो थानों को तोड़कर घोड़ों को घरों में ले जाकर उनपर हमला किया जाय, पर एक सरदार दूसरे के बनाये मार्ग से न जावे। तदनुसार पहर रात गये दूसरे सवार तो शाही सेना पर भेजे गये श्रीर ऊपर लिखे हुए सरदार अफ़सरों के डेरों पर चले । हेमा ने पहले सेनानायक के तंबू का थंभा तोड़कर उसको मारडाला भ्रौर उसका टोप उतार लिया। जगमाल तंबू का थंभा तोड़ने में समर्थ न हुआ, जिससे उसने हेमा के वनाये हुए मार्ग से जाकर आक्रमण किया। हेमा ने यह देख लिया। सरदार के मारे जाते ही मुग्रल सेना भागी, जिसे राठोड़ों ने लुटा। सबेरा होने पर सब सरदार रावल माला के द्रवार में उपस्थित हुए। जगमाल बोला कि सेनापित को मैंने मारा है। हेमा से न रहा गया। उसने कहा कि कुछ निशानी बतास्रो। रावल ने भी यही कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी अवश्य होगी। हेमा ने तुरंत टोप निकालकर सामने रक्खा और जगमाल

<sup>(</sup>१) सीमाल को दयालदास की ख्यात में जगमाल का पुत्र लिखा है (जि॰ १, ए॰ ६४)। इस प्रकार हेमा माला का पौत्र होता है।

से कहा "मेंने मारा सो तुमने ही मारा। हम तो तुम्हारे राजपूत हैं। तुम हमारी इज़त जितनी बढ़ाओं उतना ही श्रच्छा। मेरे किये हुए मार्ग में तुम बोड़ा लाये और मुदें के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है।" ऐसी बातें सुनकर जगमाल हेमा से नाराज़ हो गया।

'कुछ समय धीतने पर जगमाल ने हेमा से कहा कि तुम प्रपना घोड़ा हमें दे दो और उसके बदले में दूसरा घोड़ा ले लो। हेमा ने इसे स्वीकार न किया। फिर जगमाल के हठ करने पर भी जब हेमा ने इन्कार ही किया तो जगमाल ने कह दिया कि तुम हमारे चाकर नहीं। इसपर हेमा महेचे का परित्याग कर घूघरोट के पहाड़ों में जा रहा और मेवासी (विद्रोही) बनकर महेचे के इलाक़े को उजाड़ने लगा। वहां के १४० गांवों में उसकी धाक से धुंवा तक न निकलने पाता था और लोग उसके डर के मारे भागकर जैसलमेर जा बसे। कई साल तक यह उपद्रव बना रहा। जब माला रोगग्रस्त हुआ और उसका शरीर बहुत निर्वल हो गया तो उसने अपने परिवार के लोगों तथा सरदारों आदि को बुलाकर कहा—"इतने दिन तो में देश में बैठा था, अब मेरा काल निकट आ गया है। मेरे मरते ही हेमा महेचे के दरवाज़ों पर आ डटेगा और गढ़ की पोल पर छापा मारेगा। है कोई ऐसा राजपूत जो हेमा को मारे।" रावल ने ये शब्द दो तीन बार कहे, परंतु किसी ने थी ज़वान न खोली। तब कुंभा' ने खड़े होकर राजपूतों को ललकारा लेकिन इसपर भी बीड़ा उठाने की किसी

τ

I

T

f

<sup>(</sup>१) कुंभा सल्लीनाथ का पौत्र श्रोर जगमाल कापुत्रथा। मुंहणोत नैण्सी लिखता है—'एक बार रावल (मल्लीनाथ) से श्राज्ञा ले जगमाल, हेमा सीमालोत तथा रावल घड़सी के साथ शिकार खेलने गया। एक दिन वन-विहार करते-करते उन्हें एक साठी (३० पुरुष गहरा) कुंवा नज़र श्राया। वहां केवल एक श्री खड़ी थी। उसने लाव (रस्सा) समेट कंधे पर लटकाई, चरस को बांह में डाला श्रोर सिर पर पानी का भरा हुश्रा घड़ा रखकर चली। इन्होंने उसके पास जाकर महेवे का मार्ग पूछा तो उसने वैसे ही हाथ लंबा कर मार्ग बतला दिया। उसका ऐसा बल देखकर सब चिकत रह गये। फिर यह पता पाकर कि वह कुमारी है सब उसके साथ हो लिये। बस्ती में पहुंचने पर, जो सोलंकियों की थी, उन्होंने उसका परिचय पूछुकर उसके पिता को बुलवाया श्रीर उससे उसका

की हिम्मत न पड़ी। इसपर उस( कुंभा )ने स्वयं हेमा को मारने का बीड़ा उठाया । रावल ने उसकी बड़ी प्रशंसा की ग्रीर ग्रपनी तलवार तथा कटार विवाह कुंवर जगमाल के साथ कर देने को कहा। पहले तो वह राज़ी न हुन्ना, लेकिन पीछे से उसने उसी दिन शाम को विवाह सम्पन्न करा दिया। तीन-चार दिन सब वहां रहे। सोलंकणी सगर्भो हुई। फिर ग्रपनी छी को वहां पर ही छोड़ जगमाल महेवा लौट गया। कालान्तर से उसी छी के गर्भ से कुंभा का जन्म हुन्ना, जो बड़ा होने पर त्रपने दादा के पास न्ना रहा (मुंहणोत नैण्सी की ख्यात; जि० २, पृ० ७२-३)।'

ऐसा ही वर्णन दयालदास की ख्यात में भी है (जि॰ १, पृ० ५६-६०)।

(१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात में हेमा के मारे जाने का विस्तृत हाल दिया है, जो संचेप में नीचे लिखे अनुसार है—

रावल माला की मृत्यु, जगमाल के गद्दी बैठने तथा कुंभा के बीड़ा उठाने की ख़बर सुन हेमा मन में संकोच कर बैठ रहा तथा ऐसा अवसर ढ़ंढने लगा कि कंभा कहीं बाहर जावे तो धावा करे । उधर कुंभा सदा सावधान रहता । काल पाकर हेमा पर कुंभा का त्रातङ्क जम गया त्रीर उसने देश में दौड़ना छोड़ दिया। यह चर्चा सारे देश में फैल गई और कुंभा का प्रताप भी बहुत बढ़ गया । इससे प्रभावित होकर ऊमरकोट के स्वामी सोढ़ा राव मांडगा ने ऊमरकोट से पचास कोस महेवा की तरफ आकर अपनी कन्या का उससे विवाह किया। यह कार्थ गुप्त रीति से ही सम्पन्न हुन्ना था, पर इसकी ख़बर अपने गुप्तचरों-द्वारा हेमा को मिल गई। वह तो ऐसा अवसर ढ़ंढता ही था। उसने महेवा पर त्राक्रमण कर दिया। पाणिप्रहण होते ही कुंशा ने विदा सांगी। इतने में ही हेमा के महेवे पर चढ़ ग्राने की ख़बर उसे मिली। लोगों के ग्रनुरोध करने पर घोड़े पर चढ़े-चढ़े ही ग्रापनी स्त्री का मुख ग्रवलोकन कर वह वहां से रायसिंह (सोढ़ा राव का पुत्र ) के साथ चल दिया। सीधे महेवे की त्रोर न जाकर वे घूघरोट की तरफ़ ग्रग्रसर हुए। मार्ग में हेमा के घर जाने की ख़बर उन्हें एक पनिहारिन से मिली। दो कोस तक पैदल त्रागे बढ़ने पर हेमा से कुंभा की मुठभेड़ हुई। हेमा ने कहा, हम दोनों ही लड़ें। इसपर कुंभा घोड़े से उतर गया। रायसिंह ने मना किया, पर वह न माना श्रीर उसने हेमा को वार करने को कहा। हेमा ने कहा कि पहले तू ही वार कर क्योंकि मैं तुम से बड़ा हूं। कुंभा ने उत्तर दिया कि उमर में भले ही बड़ा हो, पर पद में मैं ही बड़ा हूं। फलतः हेमा ने पहला बार किया, जिससे कुंभा की खोपड़ी कान तक कट गई। फिर कुंभा ने वार कर हेमा के दो दुकड़े कर दिये। उसके गिरते ही कुंभा ने अपनी कटार उसके हृद्य में भोंक दी। कुछ ही चण बाद उसका प्राण निकल गया। हेमा, जगमाल के वहां पहुंचने पर मरा। कुंभा की स्त्री सोढ़ी उस( कुंभा )के साथ सती हुई । हेमा के पुत्र को जगमाल ने श्रपने पास रख लिया। ( जि॰ २, पृ० ७६-५१ )। उसे दीं। इसके कुछ ही समय बाद माला का देहांत हो गया।

एक दूसरे स्थल पर उसके जीवनकाल के वृत्तांत में उक्त ख्यात में लिखा है- 'जैसलमेर के स्वामी मूलराज तथा रतनसी शाका करके मरे, तव रतनसी के पुत्र घड़सी, ऊनड़, कान्हड़ तथा भानजा देवड़ा (मेलगदे) मूलराज के पगड़ी-वदल भाई कमालदीन के आश्रय में रहे । उस( कमाल-दीन )ने तथा उसकी स्त्री ने उन्हें बड़े लाड़-प्यार से रक्खा । कपूर मरहटे-द्वारा बादशाह को इस बात का पता लगने पर उसने कमालदीन को बुलाकर उन लड़कों के बारे में पूछा। उसने वहां तो बात बना दी ऋौर घर आंकर चारों लड़कों को चार घोड़ों पर चढ़ाकर निकाल दिया। वे नागोर में सकरसर आकर ठहरे। बादशाही फ़रमान उन चारों के हुलिये समेत गिरफ्तारी के लिए जगइ-जगह पहुंच चुके थे। नागोर के हािकम ने उन चारों को पकड़ लिया और वह वादशाही हुजूर में रवाना हुन्रा। मार्ग में नमाज पढ़ते समय घड़सी ने उसी की तलवारं से उसका मस्तक उड़ा दिया श्रीर वे उसी के घोड़ों पर चढ़कर निकल भागे। चासू पहुंच-कर अपने भाइयों को उसने वहीं छोड़ा और भानजे मेलगदे को पहुंचाने के लिए वह आबु गया। वहां से लौटता हुआ वह महेवे में एक माली के घर ठहरा। रावल मङ्गीनाथ का पुत्र जगमाल शिकार को जाता हुआ उधर से निकला, तव घड़सी बाहर खड़ा था। उसने जगमाल से जुहार न किया। जगमाल ने पिता को इसकी सूचना दी। रावल ने इसपर उसके वंश त्रादि का पता लगाकर उसे अपने पास वुलाया और सत्कार-पूर्वक रक्खा तथा जगमाल की पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। पांच सात महीने वहां रहकर वह वादशाही चाकरी में चला गया<sup>र</sup>। रावल घड़सी को जैसलमेर मिला उस समय द्रेग में हइया पोहण (भाटी) संवल थे। वे रावल की श्राज्ञा नहीं मानते थे। मालदेव (माला) हइयों का जमाई था, जिससे वह उन्हीं का पत्त लेता था। वह जब देवी की

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात: जि॰ २, पृ॰ ७१, ७३-६।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ २, पृ० ३०६-११।

यात्रा के लिए द्रेग गया तब घड़सी और जगमाल भी उसके साथ थे। घड़सी ने जगमाल से हइयों के सम्बन्ध में कहा। जगमाल ने उसे सन्तोष दिलाया कि हम इन्हें किसी न किसी तरह अवश्य मारेंगे। एक दिन उसने मज्ञीनाथ से कहा कि हम अमुक गांव पर छापा मारेंगे आप सेना को हुक्म दें। फिर जब वह एक दिन सन्ध्या कर रहा था उस समय जगमाल ने उसके पास जाकर राजपूतों को आज्ञा देने के लिए कहा। माला सन्ध्या करते समय बोलता न था। उसने हाथ से इशारा करके आज्ञा दी। तब अपने राजपूतों को साथ ले जगमाल ने हइया पोहणों को मार डाला ।

. उक्त ख्यात के अनुसार वीरम की यृत्यु हो जाने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र चूंडा भी रावल माला के पास जा रहा था<sup>3</sup>, जिसका उह्नेख आगे चूंडा के हाल में किया जायगा।

जोधपुर राज्य की ख्यात में रावल मल्लीनाथ के विषय में लिखा है—'उसने जालोर के तुरकों (मुसलमानों) की सहायता से कान्हड़देव को मारकर महेवा का राज्य लिया और सिद्ध जोगी की दुआ से रावल कहलाया। वह वड़ा प्रतापी हुआ। उसने वहुत सी भूमि अपने अधिकार में की, अनेकों प्राप्तियों को मारा और वहुतरों को अपनी चाकरी में रक्खा। घड़सी के साथ जगमाल को भेज उसने उसका गया हुआ जैसलमेर का राज्य मुसलमानों से पीछा उसे दिला दिया। माला अवतारी व्यक्ति था। वि० सं० १४३१ (ई० स० १३७४) में वह महेवे और खेड़ का स्वामी हुआ। वह वड़ा शक्तिशाली था। उसने मंडोवर, मेवाड़, सिरोही और सिंध आदि देशों का बड़ा विगाड़ किया। इसपर दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन ने उसपर फ्रीज भेजी, जिसके तेरह तुंग (फ्रीज की टुकड़ियां) थे। वि० सं० १४३४ (ई० स० १३७८) में महेवे की हद में लड़ाई हुई, जिसमें मल्लीनाथ की विजय हुई और वादशाह की फ्रीज भाग गई। इस लड़ाई में जैसलमेर का रावल घड़सी

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ३१४-४।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ २, पृ॰ ८८।

उसकी सहायतार्थ आयं। था, वह घायल हुआ। इस लड़ाई के विषय में नीचे लिखा पद प्रसिद्ध हैं—

# तेरे तुंगा भांजिया माले सलखाणी ।

द्यालदास की ख्यात में मल्लीनाथ के सम्बन्ध में मुंहणोत नैण्सी जैसा ही वर्णन दिया है। उससे इतना और पाया जाता है कि ग्यारह सौ गांवों पर उसका अधिकार था और मुसलमानों के साथ की लड़ाई में रावल घड़सी भी शामिल था<sup>3</sup>। टॉड ने जोधपुर राज्य के इतिहास में रावल मल्लीनाथ का हाल नहीं दिया, पर जैसलमेर के इतिहास में उसकी पुत्री विमलादे का विवाह रावल घड़सी के साथ होना लिखा है ।

जोधपुर राज्य की ख्यात के त्र्यनुसार उसके नौ पुत्र -(१) जग
माल (2) जगपाल, (3) कूंपा(2) मेहा,

(४) चूंडराव, (4) त्र्याल, (5) त्र्याल, (5) उदैसी,

- (२) जि॰ १, पृ० २४-४।
- (३) जि॰ १, पृ० ४६-६४।
- (४) जि॰ २, पृ॰ ८।
- (१) जि॰ १, पृ॰ २१। दयालदास की ख्यात में भी उसके नौ पुत्र होना लिखा है, परन्तु नाम केवल सात पुत्रों के दिये हैं, जिनमें से सीमाल, सहसमल श्रौर मेहाजल के नाम जोधपुर राज्य की ख्यात से भिन्न हैं (जि॰ १, पृ॰ ६१)।
- (६) रावल माला का ज्येष्ट पुत्र होने के कारण जगमाल उसकी मृत्यु के बाद महेवे का स्वामी हुआ। उसके वंश के महेचे कहलाये। उसके एक पुत्र वीर कुंभा का नाम और वर्णन ऊपर आ गया है। उसके अन्य पुत्र मंडलीक, रणमल, वैरसी, भारमल और हूंगरसी हुए (दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६४)। मुंहणोत नैणसी कुंभा के अतिरिक्त केवल तीन पुत्रों—मंडलीक, भारमल और रणमल—के नाम देता है (जि॰ २, पृ॰ ६१)।
  - (७) इसके वंश के कोटिइया कहलाये।

<sup>(</sup>१) लच्मीचंद-लिखित "तवारीख़ जैसलमेर" में भी खेड़ पर वादशाह की फ़ौज श्राने पर रावल घड़सी का रावल मञ्जीनाथ की तरफ़ से लड़कर ज़ख़्मी होना लिखा है (पृ० ३१)।

# ( ८ ) अरडकमल<sup>9</sup> श्रौर ( ६ ) हरभू — हुए<sup>२</sup>।

मंह गोत नैग्सी की ख्यात का यह कथन कि मुगलों से माला की सेना की लड़ाई हुई श्रथवा जोधपुर राज्य की ख्यात का यह वर्णन कि श्रलाउदीन की फ़ौज से उसकी लड़ाई हुई किएपत ख्यातों के कथन की जांच हैं, क्योंकि मुरालों का अमल तो उसके बहुत पीछे हुआ था और अलाउद्दीन उसके बहुत पहले हो गया था। उक्त दोनों ख्यातों का कथन एक ही प्रतीत होता है। यदि उसमें कुछ भी सत्यता हो तो यही मानना पड़ेगा कि जालोर के अथवा आस-पास के किसी दूसरे मुसलमान श्रफ़सर श्रथवा शासक की सेना की चढ़ाई माला के समय में हुई हो, जिसे उसने हराया हो । इसी प्रकार मेवाइ, सिरोही आदि को उसका उजाडना भी विश्वास के योग्य नहीं है। ये राज्य काफ़ी दूर पड़ते थे और उसकी वहां तक पहुंच होना माना नहीं जा सकता। लद्मीचंद लिखित "तवारीख़ जैस-लमेर" में रावल घड़सी का समय वि० सं० १३७३-६१ तक दिया है, पर ख्यातों श्रादि में दिये हुए पहले के संवत् किएत होने से उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। रावल घड़सी का देहांत वि० सं० १४१८ भाटिक संवत ७३८ मार्गशीर्ष वदि ११ (ई० स० १३६१ ता० २४ अक्टोबर ) को हुआ, ऐसा उसके साथ सती होनेवाली चार राणियों के स्मारक शिला लेखों से निश्चित है ।

<sup>(</sup>१) इसके वंश के बाहड़मेरा कहलाये।

<sup>(</sup>२) नगर गांव से मिले हुए वि० सं० १६८६ चैत्र विद ७ (ई० स० १६३० ता० २३ फरवरी) मङ्गलवार के शिलालेख में मालानी के स्वामी माला के वंशजों की उस समय तक की निम्नलिखित वंशावली दी है—

<sup>(</sup>१) रावल माला, (२) जगमाल, (३) मंडलीक, (४) भोजराज, (४) बीदा, (६) नीसल, (७) वरसिंह, (८) हापा, (१) मेघराज, (१०) मम्न दुर्यी-धनराज, (११) तेजसी, (१२) जगमाल तथा (१३) दुंवर भारमल ।

<sup>(</sup>३) मूल शिलालेखों की छापों से।

माला बड़ा पराक्रमी था, इसमें संदेह नहीं। उसने सारा महेवा प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया था, जो पीछे से उसके नाम पर मालानी कहलाया और वहां पर उसके वंशजों का अधिकार रहा। उसने रावल पद्वी धारण की और उसके वंशज भी रावल या महारावल कहलाते रहे। जोधपुर का वर्तमान राजवंश महीनाथ के छोटे भाई वीरम के वंश में है, जिसका कमानुसार आगे वर्णन किया जायगा।

#### राव वीरम

मुंहणोत नैणसी लिखता है-'वीरम महेवे के पास गुढ़ा (ठिकाना) बांध कर रहता था। महेवा में खून कर कोई अपराधी वीरमदेव के गुढ़े में शरण लेता तो वह उसे अपने पास रख लेता। मंहणात नैणसी का कथन एक समय जोहिया दल्ला भाइयों से लड़कर गुजरात में चाकरी करने चला गया, जहां रहते समय उसने अपना विवाह कर लिया । कुछ दिनों वाद वह वहां से अपनी स्त्री सहित स्वदेश की तरफ़ लौटा । मार्ग में महेवे पहुंचकर वह एक कुम्हारी के घर ठहरा और एक नाई को बुलवाकर अपने वाल वनवाये। नाई ने उसके पास अञ्जी घोड़ी, सुन्दर स्त्री और बहुतसा धन देखा तो तुरन्त जाकर इसकी खबर जगमाल को दी। अनन्तर जगमाल की आज्ञा-नुसार उसके गुप्तचर कुम्हारी के घर जाकर सब कुछ देख-भाल आये। कुम्हारी ने इसका पता पा दल्ला से कहा कि तुम पर चूक होनेवाली है। फिर रचा का मार्ग पूछे जाने पर उसने उसे वीरम के पास जाने की सलाह दी। तद्नुसार दल्ला श्रविलम्ब स्त्री-सहित वीरम के गुढ़े में जा पहुंचा। पांच-सात दिन तक वीरम ने दल्ला को अपने पास रक्खा और उसकी भले प्रकार पहुनाई की । विदा होते समय दल्ला ने कहा कि वीरम, आज का शुभ दिवस मुभे तुम्हारे प्रताप से मिला है। जो तुम भी कभी मेरे यहां आश्रोगे तो चाकरी में पहुंचूंगा। मैं तुम्हारा राजपूत हूं। वीरम ने कुशलता-पूर्वक उसे उसके घर पहुंचवा दिया।

'माला के पुत्रों श्रीर वीरमदेव में सदा भगड़ा होता रहता था, श्रतएव वह (वीरम) महेवे का परित्याग कर जैसलमेर गया। वहां भी वह ठहर न सका श्रीर पीछा श्राया तथा गांवों को लुटने श्रीर धरती का विगाड़ करने लगा। कुछ दिनों वाद वहां का रहना भी कठिन जान वह जांगलू में ऊदा मूलावत के पास पहुंचा। ऊदा ने कहा कि वीरम, मुभमें इतनी सामर्थ्य नहीं, कि तुम्हें श्रपने पास रख सकूं, श्रतएव श्रागे जाश्री। तुमने नागोर को उजाड़ दिया है, यदि उधर का खान श्रावेगा तो में उसे रोक दूंगा। तब वीरमदेव जोहियावाटी में चला गया। पीछे से नागोर के खान ने चढ़ाई कर जांगलू को घर लिया, जिसपर गढ़ के द्वार बंद कर ऊदा भीतर बैठ रहा। खान के कहलाने पर ऊदा उससे मिलने गया, जहां बह वन्दी कर लिया गया। खान ने उससे वीरम का पता पूछा, पर उसने बताने से इनकार कर दिया। इसपर उसकी माता से पुछवाया गया, पर वह भी डिगी नहीं। दोनों की दढ़ता से प्रसन्न होकर खान ने ऊदा को मुक्त कर दिया श्रीर वीरम का श्रपराध भी स्नमा कर दिया।

'वीरम के जोहियों के पास पहुंचने पर उन्होंने उसका बड़ा श्रादरसत्कार किया श्रोर दाण में उसका विस्वा (भाग) नियत कर दिया । तब
वीरम के कामदार कभी-कभी सारा-का-सारा दाण उगाहने लगे। यदि
कोई नाहर वीरम की एक बकरी मारे तो यह कहकर कि नाहर जोहियों
का है वे बदले में ११ वकरियां ले लेते थे। एक बार ऐसा हुश्रा कि श्राभोरिया भाटी बुक्कण को, जो जोहियों का मामा व बादशाह का साला था श्रोर
अपने भाई सहित दिल्ली में रहता था, बादशाह ने मुसलमान बनाना चाहा।
इसपर वह भागकर जोहियों के पास जा रहा। उसके पास बादशाह के
घर का बहुत सा माल श्रीर वस्त्राभूषण श्रादि थे। गोठ जीमने के बहाने
उसके घर जाकर वीरम ने उसे मार डाला श्रीर उसका माल-श्रसबाब
तथा घोड़े श्रादि ले लिये। इससे जोहियों के मन में उसकी तरफ़ से शंका
हो गई। इसके पांच-सात दिन बाद ही वीरम ने ढोल बनाने के लिए एक
फरास का पेड़ कटवा डाला। इसकी पुकार भी जोहियों के पास पहुंची

पर वे चुणी साध गये। एक दिन दल्ला जोहिये को ही मारने का विचार कर वीरम ने उसे चुलाया। दल्ला खरसल (एक प्रकार की छोटी हलकी वेल गाड़ी) पर बैठकर आया, जिसके एक घोड़ा और एक बैल जुता हुआ था। वीरम की स्त्री मांगिलयाणी ने दल्ला को अपना भाई बनाया था। चूक का पता लगते ही उसने दल्ला को इसका इशारा कर दिया। इसपर जंगल जाने का बहाना कर दल्ला खरसल पर चढ़कर घर की तरफ चल दिया। कुछ दूर पहुंचकर खरसल को तो उसने छोड़ दिया और घोड़े पर सवार होकर घर पहुंचा। वीरम जब राजपूतों सिहत वहां पहुंचा उस समय दल्ला जा चुका था। दूसरे दिन ही जोहियों ने एकत्र होकर वीरम की गायों को घेरा। इसकी खबर मिलने पर वीरम ने जाकर उनसे लड़ाई की। वीरम और दयाल परसपर भिड़े। वीरम ने उसे मार तो लिया पर जीता वह भी न बचा और खेत रहा। वीरम के साथी गांव बड़ेरण से उसकी ठकुराणी (भटियाणी) को लेकर निकले। धाय को अपने एक वर्ष के पुत्र चूंडा को आहहा चारण के पास पहुंचाने का आदेश दे वह राणी मांगिलयाणी सहित सती हो गई रे।

जोधपुर राज्य की ख्यात में वीरम के सम्बन्ध में लिखा है—'वीरम श्रीर जगमाल मालावत में वनी नहीं, जिससे वीरम खेड़ जाकर रहा। मल्लीश्रीर जगमाल मालावत में वनी नहीं, जिससे वीरम खेड़ जाकर रहा। मल्लीश्रीर कामाल मालावत में वनी नहीं, जिससे वीरम खेड़ जाकर रहा। मल्लीश्रीर कामाल मालावत में वनी नहीं, जिससे वीरम खेड़ जाकर रहा। मल्लीपर साहचांण का स्वामी जोहिया दला (दल्ला) श्रपने
परिवार को साथ लेकर महेवे गया, जहां मल्लीनाथ ने उसके रहने का प्रवन्ध
कर दिया। दला को वीरम की राणी मांगिलयाणी ने श्रपना राखी-बन्ध
माई बनाया। कुछ समय बाद उस(दला) के माई मदू के यहां एक बड़ी
सुंदर बछेरी पैदा हुई। मल्लीनाथ ने उसे लेना चाहा, पर मदू ने इनकार कर
दिया। जगमाल ने गोठ के बहाने जोहियों को मारने का विचार किया, परंतु
इसकी ख़बर एक मालिन के द्वारा दला को मिल गई, जिससे जोहिये श्रपना

<sup>(</sup>१) यह जोहिया दल्ला का भाई था। कहीं देपालदे नाम भी मिलता है।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैएसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ८२-७।

माल-श्रसवाब लेकर वहां से निकल गये श्रीर खेड़ में वीरम के पास पहुंचे। इसपर जगमाल ने खेड़ पर चढ़ाई की । मझीनाथ को जब इसकी खबर मिली तो वह खेडू जाकर जगमाल को लौटा लाया। म्रनन्तर स्वयं वीरम जोहियों को साहचांण पहुंचा श्राया। उसके लौटते समय वह बछेरी दल्ला ने वीरम को दे दी। मार्ग में वीरम ने आसायचों को मारकर कितने ही गांवों के साथ सेतरावा पर क्रब्ज़ा कर लिया और अपने पुत्रों में से देवराज, जयसिंह श्रीर बीजा को वहां रक्खा। उसके खेड़ पहुंचते ही जगमाल ने उस-पर मंडोवर के तुकों की सहायता से चढ़ाई की। उनके सिवाणे पहुंचने की खबर मिलते ही बीरम अपने परिवार छहित निकल गया। सांखली रागी को पूगल पहुंचाकर उसने लाडगूं से मोहिल माणिकराव के घोड़े छीने श्रीर गांव डांवरे में मोहिलों से लड़कर उन्हें परास्त किया । वहां से श्रागे बढ़ने पर उसने सिंध के बादशाह की तरफ़ से दिल्ली के बादशाह के पास तीस ऊंटों पर जाते हुए पेशकशी के रुपये वि० सं० १४३४ (ई०स०१३७७) में लूट लिये। मंडोवर से मुसलमानी फ़ौज के चढ़ आने पर वह जांगलू की तरफ़ चला। सांखले ऊदा व भीम श्राकर उसकी तरफ़ से मुसलमानों से लड़े और उसे जांगलू ले गये। वहां बादशाह की फ़ौज के पहुंचने पर कई दिन तो उसके साथ लड़ाई हुई, पर पीछे से खबर मिलने पर जोहिया देपालदे श्रीर मदू उसे गढ़ से निकालकर जोहियावाटी में ले गये तथा बारह गांवों के साथ गांव लखबेरा एवं ऊछरां आदि उसे देकर अपने पास रक्खा। वहां रहते समय उसने जोहियों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करना आरंभ किया। दला के कितने ही आदमियों को मारने और लूटने के अतिरिक्त उसने विवाह करने के बहाने जाकर भाटी बुक्कण को, जो दल्ला के भाई देपाल का साला था, मार डाला। अनन्तर उसने ढोल बनवाने के लिए एक फरास का पेड़ कटवा डाला। इसकी फ़रियाद होने पर देपाल, मदू आदि दस हज़ार जोहिये वीरम पर चढ़ गये। दला ने आकर उन्हें मना किया, पर वे माने नहीं। तब उसने उनसे कहा कि इस प्रकार आक्रमण करना कलंक का कारण होगा, अतएव हम उसकी गायें घेर लें, वीरम स्वयं आकर हमसे लड़ेगा। तद्नुसार जोहियों ने लखवेरा की गायं घेर लीं। इसपर वीरम ने जाकर उनसे लड़ाई की, जिसमें वि० सं० १४४० कार्तिक विद् ४ (ई० स० १३८३ ता० १७ अक्टोवर) को वह मारा गया। इस लड़ाई में जोहिया देपाल भी काम आयां।

द्यालदास की ख्यात में प्राय: मुंहणोत नैण्सी की ख्यात जैसा ही वर्णन है । उसमें संवत् विशेष दिये हुए हैं श्रीर वीरम का चूंडराव को मारने एवं सिंहाणकोट विजय करने में जोहियों को सहायता देना लिखा है<sup>2</sup>।

टॉड ने उसके सम्बन्ध में केवल इतना लिखाहै कि उसने उत्तर के जोहियों से लड़ाई की श्रीर उसी में मारा गया<sup>3</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार वीरम के चार राणियां थीं, जिनसे उसके नीचे लिखे पांच पुत्र हुए —

राणियां तथा संतति

देवराज<sup>3</sup>, जयसिंह, बीजा, चूंडा श्रोर गोगादे<sup>ह</sup>। सुंहणोत नैणसी की ख्यात में भी चार राणियों

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ॰ २६-८। बांकीदास के अनुसार भी वीरम जोहियों के साथ की लड़ाई में मारा गया (ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६१)।

<sup>(</sup>२) जि० १, पृ० ६४-७१।

<sup>(</sup>३) जि॰ २, पृ॰ १४४।

<sup>(</sup>४) जि॰ १, पृ० २८।

<sup>(</sup> ४ ) इसके वंश के देवराजीत कहलाये । इसके निम्नलिखित छः पुत्र हुए-

<sup>(</sup>१) राजो।

<sup>(</sup>२) चाहड्देव-इसके वंश के चाहड्देवोत कहलाये।

<sup>(</sup>३) मोकल।

<sup>(</sup>४) खींवकरण।

<sup>(</sup>१) मेहराज।

<sup>(</sup>६) दुरजणसाल।

<sup>(</sup>६) मुंहणोत नैणसी ने इसे चंदन श्रासराव (रिणमलोत) की पुत्री का पुत्र (मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ८७) तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में गांव

# श्रीर पांच पुत्रों के नाम दिये हैं, पर उनमें जोधपुर राज्य की ख्यात के

कुंडल की भटियाणी राणी का पुत्र लिखा है (जि॰ १, पृ॰ २८)। इसके वंश के गोगाद राठोड़ कहलाये। मुंहणोत नैणसी की ख्यात में इसके सम्बन्ध में लिखा है—

'गोगादेव थलवट में रहता था । वहां दुष्काल पड़ने पर उसका चाकर तेजा भी श्रन्य लोगों के समान वहां से चला गया था, परन्तु वर्षा होने पर वह पीछा लौटा। मार्ग में वह मीतासर में ठहरा, जहां के तालाब में बैठकर नहाने के कारण वहां के मोहिल ( चौहानों की शाखा ) स्वामी ने उसे मारा, जिससे उसकी पीठ चिर गई। गोगादेव को जब इसका पता लगा तो उसने साथ एकत्र कर मोहिलों पर चढ़ाई की । उस दिन वहां बहुतसी बरातें त्राई थीं। लोगों ने समक्ता कि यह भी कोई वरात है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल ही गोगादेव ने मोहिल राणा माणकराव पर चढ़ाई की । राणा भाग गया, दूसरे कई मोहिल मारे गये । २७ बरातों को लूटकर गोगादेव ने श्रपने राजपूत का वर लिया । अनन्तर बड़ा होने पर साथ इकट्ठाकर अपने पिता का वैर लेने के लिए उसने जोहियों पर चढ़ाई की। इस बात की सूचना मिलते ही जोहिये भी युद्ध के लिए उपस्थित हुए। गोगादेव ग्रपना एक गुप्तचर वहां पर ही छोड़ उस समय बीस कोस पीछा लौट गया । जोहियों ने ससभा कि गोगादेव चला गया श्रतएव वे भी श्रपने स्थान को लौट गये। फिर अपने गुप्तचर-द्वारा दल्ला और उसके पुत्र धीरदेव के रहने के स्थान का पता पाकर वह अपने गुप्त स्थान से निकला । धीरदेव उन दिनों पूगल के राव राणगदे भाटी के यहां विवाह करने गया था श्रीर उसके पलंग पर उसकी पुत्री सोती थी। गोगादेव ने पहुंचते ही दल्ला पर हाथ साक्र किया श्रीर उसे काट डाला । ऊदा ने धीरदेव के धोखे में उसकी पुत्री को मार डाला । दल्ला के भतीजे हांसू ने पडाइये नाम के घोड़े पर पूगल जाकर इस घटना की ख़बर धीरदेव को दी, जिसपर वह उसी समय वहां से चल पड़ा। राणगदे भी उसके साथ हो लिया। गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुन्ना था त्रीर उसके घोड़े खुले हुए चर रहे थे। भाटियों श्रीर जोहियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसपर दोनों दलों में युद्ध हुआ । गोगादेव घावों से पूर होकर पड़ा । उसकी दोनों जांघ कट गईं । उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा । इतने में राग्गादै उधर त्राया । गोगादे ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, पर वह गाली देता हुआ चला गया। फिर धीरदेव भी उधर आया। गोगादेव की ललकार सुनकर वह घूम पड़ा और गोगादेव की तलवार खाकर वहीं गिर पड़ा। धीरदेव ने कहा कि हमारा वैर तो मिट गया, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की मार डाला है। गोगादेव ने चिल्लाकर कहा कि राठोड़ों और जोहियों का वैर तो समाप्त हो गया, पर भाटियों से बदला लेना शेष है, क्योंकि राण्गदे ने मुक्ते गाली दी है (जि॰ २, पृ० १६-१) । उक्र स्थात से यह भी पता चलता है कि योगी गोरखनाथ ने रणाचेत्र विपरीत जयसिंह के स्थान में सत्ता नाम दिया है । दयालदास की ख्यात में आठ पुत्रों के नाम दिये हैं । वांकीदास ने जोधपुर राज्य की ख्यात के समान ही पांच पुत्रों के नाम दिये हैं । टॉड-कृत 'राजस्थान' में उसके उत्तराधिकारी चूंडा और एक दूसरे पुत्र बीजा के नाम ही मिलते हैं ।

ख्यातों आदि में राव वीरम का वृत्तान्त लगभग एकसा मिलता है। नागोर और मंडोवर की तरफ़ उसके समय तक मुसलमानों का अधिकार हो गया था। उसका सेतरावा आदि ख्यातों आदि के कथन की जांच जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार वह जोहियों

से लड़ने में वि० सं० १४४० कार्तिक विद ४ (ई० स० १३८३ ता० १७ अक्टोबर) कोमारा गया। उसकी मृत्यु की यही तिथि वीकानेर के गजनेर गांव के एक चबूतरे पर लगी हुई देवली के लेख में भी दर्ज हैं । बीरम के चौथे वंशधर

में जाकर गोगादेव की जांवें जोड़ दीं श्रौर वह उसे श्रपना शिष्य बनाकर ले गया (जि॰ २, पृ॰ ६६ )।

जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि वीरम के वैर में गोगादेव ने गांव साहचांण जाकर जोहिया दल्ला को मारा । उक्त ख्यात के अनुसार धीरदेव दल्ला के भाई मद् का पुत्र था, जिसने गांव लख्सर में जाकर गोगादेव को मारा । इस लड़ाई में वह स्वयं भी काम आया (जि॰ १, पृ॰ २८)। दयालदास की ख्यात में भी कहीं-कहीं कुछ अन्तर के साथ गोगादेव का ऊपर जैसा ही विस्तृत हाल दिया है । उससे पाया जाता है कि राव चूंडा ने अपने दृसरे भाइयों को जागीरें दी थीं, जहां वे रहते थे और दल्ला पर चढ़ाई करने में उसने भी गोगादे को सहायता दी थी (जि॰ १, पृ॰ ८०-८२)।

- (१) जि॰ २, पृ॰ ८७।
- (२)(१) चांडा, (२) गोगादे, (३) देवराज, (४) जयसिंह, (४) बीजा, (६) नरपत, (७) हम्मीर श्रीर (८) नारायण (जि०१, ए० ७१)।
  - (३) ऐतिहासिक वातें; संख्या ६६०।
  - (४) जि॰ २, पृ॰ ६४४।
- (१) संवत् १४४० काती विद ५ राज श्री सलखाजी तत्पुत्र राज श्री वीरमजी .....जोइया सुं हुई काम स्त्राया

(मूल लेख से)।

राव रणमल की मृत्यु वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) के पूर्व किसी वर्ष हुई, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । इसको दृष्टि में रखते हुए भी वीरम की मृत्यु की ऊपर आई हुई तिथि गलत नहीं प्रतीत होती । उसका जोहियों के हाथ से मारा जाना सब ख्यातों में पाया जाता है, जिसपर अवि- स्वास करने का कोई कारण नहीं है।

# राव चूंडा ( चाष्टुंडराय )

वीरम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चूंडा हुआ। मुंहगोत नैगसी लिखता है-

मुंह्योत नैयसी की ख्यात का कथन 'धाय चूंडा को लेकर कालाऊ गांव में श्राल्हा चारण के यहां पहुंची श्रीर उसकी माता के श्रन्तिम श्रादेशानुसार उसने लालन-पालन के लिए वालक

को उसे सौंप दिया और स्वयं भी वहीं उसके साथ रहने लगी । आठ-नव वर्ष का होने पर चारण उसे अच्छे वस्त्र पहना, शस्त्रों से सुसज्जित कर और घोड़े पर सवार करा रावल मल्लीनाथ के पास ले गया, जिसने उसे अपने पास रख लिया। फिर उसकी चाकरी से प्रसन्न होकर माला ने उसे गुजरात की तरफ़ अपनी सीमा की चौकसी करने के लिए नियत किया और सिरोपाव आदि देकर ईदा पड़िहार सिखरा के साथ उसे विदाकिया। काछे के थाने पर रहकर उसने अच्छा प्रबन्ध किया। एक बार सौदागर

यह लेख बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह के राज्यसमय का वि॰ सं॰ १७१३ वैशाख सुदि १ (ई॰ स॰ १६४६ ता॰ १६ श्रप्रेल ) का है श्रीर इसमें राव सलखा से जगाकर उदयभाण तक महाजन के स्वामियों की नीचे लिखी वंशावली दी है—

<sup>(</sup>१) सलखा, (२) वीरम, (३) चूंडा, (४) रणमल, (४) जोधा, (६) बीका, (७) लूणकरण, (६) रलसिंह, (६) श्रर्जुन, (१०) जसवंत, (११) देवीदास, (१२) उदयभाण।

<sup>(</sup>१') दयालदास की ख्यात में इसे वीरम का ज्येष्ठ पुत्र लिखा है (जि॰ १, पृ० ७१)। मुंहणोत नैण्सी भी इसका नाम सर्वप्रथम देता है, पर जोधपुर राज्य की स्थात में इसका नाम चौथा लिखा है (जि॰ १, पृ० २८)।

घोड़े लेकर उधर से निकले। चूंडा ने उनके सव घोड़े छीनकर अपने राजपूतों को बांट दिये और एक अपनी सवारी को रक्खा। सौदागरों ने दिल्ली (?) जाकर पुकार मचाई। इसपर वादशाह ने घोड़े वापस दिलवाने के लिए अपने आदमी को भेजा। उसके ताकीद करने पर माला ने चूंडा से घोड़े मंगवाये तो उसने जवाब दिया कि घोड़े तो मेंने बांट दिये; यह एक घोड़ा मेंने अपनी सवारी के लिए रक्खा है। इसे ले जाओ। लाचार माला को उन घोड़ों का मूल्य देना पड़ा, पर इस घटना के कारण उसने चूंडा को अपने राज्य से निकाल दिया। तब चूंडा ईदावाटी में जाकर ईदों के पास रहा और वहां साथ एकत्र करने लगा। इसके कुछ दिनों पीछे उसने डीडणा (? डीडवाणा) गांव लूट लिया।

'इसके पूर्व ही तुकों ने पड़िहारों से मंडोवर छीन लिया था। वहां के सरदार ने सब गांवों से घास की दो-दो गाड़ियां मंगवाने का हुकम दिया। जब ईंदों के पास भी घास भिजवाने की ताकीद आई तो उन्होंने चुंडा से मिलकर मंडोवर लेने की सलाह की। घास की गाड़ियां भरवाकर उनमें चार-चार हथियारवन्द राजपूत छिपा दियेगये। एक हांकनेवाला और एक पीछे चलनेवाला रक्खा गया। पिछले पहर इनकी गाडियां मंडोवर के गढ़ के वाहर पहुंचीं। जब ये शीतर जाने लगीं तो वहां के मुसलमान द्वारपाल ने यह देखने के लिए कि घास के नीचे कुछ कपट तो नहीं है श्रपना बर्छी घास के श्रन्दर डाला। बर्छे की नोक एक राजपूत के जा लगी, पर उसने तुरंत उसे कपड़े से पोंछ डाला, क्योंकि यदि उसपर लोहू का चिद्र रह जाता तो सारा भेद खुल जाता। द्रवान ने गाड़ियां भरी देख भीतर जाने दीं। तब तक अंधेरा हो गया था। गाड़ियां भीतर पहुंचने पर छिपे हुए राजपूत बाहर निकले श्रीर दरवाज़ा बन्द कर तुर्कों पर ट्रूट पड़े। स ब को काटकर उन्होंने चूंडा की दुहाई फेर दी श्रीर मंडोवर लेने के श्रनन्तर इलाक्ने से भी तुर्कों को खदेड़कर निकाल दिया। जब रावल माला ने सुना कि चूंडा ने मंडोवर पर श्रधिकार कर लिया है तब वह भी वहां श्राया श्रीर उसने चूंडा की प्रशंसा की। उसी दिन ज्योतिषियों ने चुंडा का

श्रभिषेक कर दिया श्रौर वह मंडोवर का राव कहलाने लगा। मंडोवर के बाद चूंडा ने श्रौर भी वहुतसी भूमि श्रपने श्रधिकार में की श्रौर उसका प्रताप दिन-दिन बढ़ता गया। उन दिनों नागोर में खोखर राज करता था, श्रपने राजपूतों से सलाहकर, चूंडा ने एक दिन नागोर पर चढ़ाई की श्रौर खोखर को मारकर वहां श्रपना श्रधिकार स्थापित किया। श्रपने पुत्र सत्ता को मंडोवर में रखकर चूंडा स्वयं नागोर में ही रहने लगा।

'कुछ ही समय बाद चूंडा के एक दूसरे पुत्र श्ररड़कमल ने श्रपने पिता का इशारा पाकर गोगादेव को गाली देने के वैर में राणगदे के पुत्र सादा (सादूल) को मार डाला । इसके बदले में राव राणगदे ने सांखला

(२) इसका विस्तृत हाल मुंहणोत नैणसी की ल्यात में दिया है, जो संचेप में

'एक दिन ग्ररहकमल चूंडावत ने भैंसे पर लोह किया। एक ही हाथ में भेंसे के दो दूक हो गये, तब सरदारों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राव चूंडा बोला, क्या श्रच्छा हुआ ? श्रच्छा तो तब हो, जब ऐसा घाव राव राण्गादे श्रथवा कुंवर सादा (सादूल) पर किया जाय। मुक्ते भाटी (राण्गादे) खटकता है। उसने गोगादेव को जो गाली दी वह निरन्तर मेरे हदय में साल रही है। श्ररहकमल ने पिता के इस कथन को मन में धर लिया श्रोर स्थल-स्थल पर राण्गादे या सादा का पता पाने के लिए श्रपने भेदिये नियुक्त कर दिये। उस समय छापर द्रोणपुर में मोहिल राज करते थे। वहां के स्वामी ने श्रपनी कन्या के विवाह के नारियल सादूल के पास भेजे। उसके पिता ने तो राठोड़ों के भय से यह सम्बन्ध स्वीकार न किया, परन्तु सादूल इस विवाह के लिए तैयार हो गया। छापर पहुंचकर उसने माण्कदेवी के साथ विवाह किया। श्रनन्तर श्रोरींठ गांव में उसके दो विवाह श्रीर हुए। मोहिलों की राय थी कि सादूल पहले ही चला जाय श्रीर पीछे से उसके विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ उसकी दुलहिन को भेज दिया जाय, पर सादूल इसपर राज़ी न हुआ। त्याग श्रादि बांटकर वह सपत्नीक चला। राठोड़ों के भेदिये ने मोहिलों के मूं सादूल के विवाह होने की ख़बर श्ररहकमल को दी। वह तुर न्त नागोर से चढ़ा।

<sup>(</sup>१) खोखर कौन था यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता। ख्यातों से इसका परिचय नहीं मिलता। "मिराते सिकन्दरी" में नागोर के सूबेदार का नाम जलालख़ां खोखर दिया है, जिसकी जगह हि॰ स॰ म॰६ (वि॰ सं॰ १४६० = ई॰ स॰ १४०३) में शम्सख़ां नियत हुन्ना था (ग्रात्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत उक्न पुस्तक का गुजराती श्रनुवाद; पृ॰ १८। बेले; हिस्ट्री श्चाॅव् गुजरात; पृ॰ ८३)।

मेहराज को मारा । मेहराज के भानजे राखिसया सोमा ने राव चूंडा के पास जाकर पुकार की छौर कहा कि यदि छाप भाटी से मेरे मामा का वैर लेवें तो में छापको छपनी कन्या व्याह कर एक सौ घोड़े दहेज में दूंगा। राव चूंडा ने तुरंत चढ़ाई की छौर पूगल के पास जाकर राणगदे को मारा

लायां के मगरे (पहाड़ी) के पास उसने सादृल को जा घरा और कहा—"बड़े सरदार जावो मत में बड़ी दूर से तुम्हारे वास्तें ग्राया हूं।" तब ढाढी बोला—"उड़ें मोर करें पलाई, मोरें जाई पर सादो न जाई।" राजपृतों ने ग्रपने शख संभाले। युद्ध हुग्रा। कई ग्रादमी मारे गये। श्ररहकमल ने घोड़े से उतर कर मोर (सादृल का श्रश्व) पर एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारों पांच कट गये। साथ ही उसने सादृल का भी काम तमाम कर दिया। मोहिलाणी ने श्रपना एक हाथ काटकर सादृल के साथ जलाया और श्राप प्राल जा श्रपने सास ससुर के दर्शन करने के श्रनन्तर सती हो गई। श्ररहकमल ने भी नागोर श्राकर पिता के चरणों में सिर नवाया। राव चूंडा ने उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर डीडवाणे का पट्टा उसके नाम कर दिया (जि॰ २, पृ० ६२ तथा ६६-१०२)।

जोधपुर राज्य की ख्यात में तो इसका उल्लेख नहीं हैं, परन्त दयालदास की ख्यात में लगभग उपर जैसा ही वर्णन है (जि॰ १, पृ॰ ७७-६०)। टॉड के अनुसार मोहिलों के सरदार माणिक की पुत्री का विवाह पहले अरहकमल के साथ निश्चय हुआ था, पर राणगदेव भाटी के पुत्र सादू के गांव ओशंठ में रहते समय माणिक की पुत्री उसके प्रेम में आबद्ध हो गई। माणिक ने भी अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब वह अपनी श्वी के साथ लौट रहा था तब अरहकमल ने सांखला मेहराज तथा ४००० राठोड़ों के साथ मार्ग में उसे घेर उससे लड़ाई कर उसे मार डाला। यह लड़ाई वि॰ सं॰ १४६२ (ई० स० १४०६) में हुई। उसकी श्वी ने अपना एक हाथ काटकर मोहिलों के चारण को दिया और स्वयं सती हो गई। माणिक ने उसकी स्मृति में क्रमदेसर (कोड़मदेसर) नाम का तालाब बनवाया। मरते मरते सादू ने अरहकमल को भी घायल किया था, जिससे छः मास बाद उसका भी देहांत हो गया (राजस्थान जि० २, पृ० ७३०-३३)।

टॉड ने मोहिल स्वामी की पुत्री का नाम श्रीर उसकी स्मृति में कूरमदेसर (कोड़मदेसर) तालाब बनवाये जाने के विषय में ग़लती खाई है। कोड़मदे तो जोधाकी माता का नाम था, जिसकी स्मृति में बीकानेर राज्य का कोड़मदेसर नाम का तालाब है, ऐसा उसके पास के लगे लेख से स्पष्ट है (जर्नल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बंगाल; ई० स० १६१७, पृ० २१७- = )। श्रौर उसका माल लूटकर नागोर ले गया।

'राव की मोहिल राणी के पुत्र होने पर उसने उसे घूंटी न दी। यह खबर मिलने पर राव ने जाकर उससे इसका कारण पूछा। राणी ने कहा कि रणमल (राव चूंडा के ज्येष्ठ पुत्र) को निकालों तो घूंटी दूं। राव ने रणमल को बुलाकर कहा कि बेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रणमल बोला—''यह राज्य कान्हा (मोहिल राणी का पुत्र) को दीजिये। मुभे इससे कुछ काम नहीं है।" ऐसा कह, पिता के चरण छूकर वह वहां से निकला और सोजत जा रहा?।'

आगे चलकर मुंहणोत नैण्सी ने इस सम्बन्ध में दूसरा मत दिया है, जो इस प्रकार है—

'भाटी राव राग्गादे को जब राव खूंडा ने मारा तो उसके पुत्रों ने भाटियों को इकट्ठा किया और फिर मुलतान के बादशाही स्वेदार के पास गया। वहां अपने वाप का वैर लेने के लिए उसने मुसलमान धर्म प्रहण कर लिया और मुलतान से मुसलमानों की सहायता ले नागोर आया। उस वक्त राव खूंडा ने अपने पुत्र रण्मल को कहा कि तू बाहर कहीं चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है और मेरा वैर ले सकेगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनको सदा प्रसन्न रखना। मैंने कान्हा को टीका देना कहा है सो इसको काहुजीरे खेजड़े लेजाकर तिलक किया जायगा। इसी बीच राणी मोहिलाणी ने रसोड़े का प्रवन्ध अपने हाथ में लेकर राजपूतों की खातिरदारी में बहुत कमी कर दी। बारह मन घृत प्रति दिन के स्थान में केवल पांच मन खर्च होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत अप्रसन्न रहने लगे और उनमें से बहुत से रण्मल के साथ चले गये। जब नागोर पर भाटी व तुर्क चढ़ आये तो राव खूंडा मुक्ताबिले के वास्ते गढ़ से बाहर निकला। लड़ाई होने पर सात आद्मियों सहित खूंडा खेत रहा वे

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ८७-६३।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ २, पृ॰ ६३-४।

जोधपुर राज्य की ख्यात में राव चूंडा के विषय में लिखा है— 'जोहियावाटी में राव वीरम की मृत्यु होने पर चूंडा की माता मांगलियाणी

चूंडा को लेकर कालाऊ गांव के चारण त्राल्हा जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन वारहठ के पास गई श्रीर वहां ही गुप्त रूप से निवास करने लगी । कुछ समय पश्चात् जब

श्रात्हा को यह ज्ञात हु श्रा कि चृंडा रावल मल्लीनाथ का भतीजा है तो वह उसे वस्त्र श्रोर शंस्त्रांदि से सुसज्जित कर रावल के पास ले गया, जिसने श्रपने प्रियपात्र एक नाई की सिफ़ारिश पर उसे जोधपुर से श्राठ कोस दूर सालोड़ी' गांव में भेज दिया। वहां चृंडा का प्रताप बहुत बढ़ा श्रोर उसके पास घोड़ों श्रोर राजपूतों का श्रच्छा जमाव हो गया। इसकी खबर मिलने पर राव ने भावे (नाई) से कहा श्रोर स्वयं भी वास्तविकता का ज्ञान करने के लिए सालोड़ी गया, पर भावे ने उसके जाने का समाचार पहले ही चृंडा के पास भिजवा दिया था, जिससे वहां पहुंचने पर मल्लीनाथ ने किसी प्रकार का भी जमाव न देखा। चृंडा चावंडा (चामुंडा) माता का भक्त था। उसकी रूपा से उसे धन श्रोर घोड़ों की प्राप्ति हुई। उन दिनों मंडोवर नागोर के श्रधीन था श्रीर वहां तुकों का थाना था, जो वहां

श्रागे चलकर उसी ख्यात में भाटियों के वृत्तान्त में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्णन भी मिलता है—

'राव राण्गादे के निःसन्तान मारे जाने पर उसकी छी ने रावल केलण से कह-लाया कि जो तू मुक्तको घर में रक्खे तो मैं गढ़ (पूगल का) तुक्तको दूं। केलण स्वीकार-सूचक उत्तर देकर पूगल गया और वहां पाट बैठकर उसने अपने अच्छे व्यवहार से सब-को प्रसन्न कर लिया। फिर राणी ने उसे उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया तो उसने कहा कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं। हां, राव का वैर मैं लूंगा। राणी ने भी कहा कि मेरा अभिप्राय भी वैर लेने से ही था। इस प्रकार पूगल पर अपना अधिकार कर केलण ने मुलतान के सुलेमानख़ां की सहायता से नागोर पर चढ़ाई की और चूंडा को मरवा डाला (जि॰ २; पृ० ३४८)।'

(१) कविराजा श्यामलदास-कृत "वीरविनोद" में भी उसका मन्नीनाथ-द्वारा सालोदी गांव में ही नियुक्त किया जाना लिखा है (भाग २, पृ॰ ८०३)। श्रीर उसका माल लूटकर नागीर ले गया।

'राव की मोहिल राणी के पुत्र होने पर उसने उसे घूंटी न दी। यह खबर मिलने पर राव ने जाकर उससे इसका कारण पूछा। राणी ने कहा कि रणमल (राव चूंडा के ज्येष्ठ पुत्र) को निकालो तो घूंटी दूं। राव ने रणमल को बुलाकर कहा कि बेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। रणमल बोला—''यह राज्य कान्हा (मोहिल राणी का पुत्र) को दीजिये। मुभे इससे कुछ काम नहीं है।'' पेसा कह, पिता के चरण छुकर वह वहां से निकला और सोजत जा रहा ।'

आगे चलकर मुंहणोत नैणसी ने इस सम्बन्ध में दूसरा मत दिया है, जो इस प्रकार है—

'भाटी राव राण्गदे को जब राव चूंडा ने मारा तो उसके पुत्रों ने भाटियों को इकट्ठा किया और फिर मुलतान के बादशाही स्वेदार के पास गया। वहां अपने वाप का वैर लेने के लिए उसने मुसलमान धर्म प्रहण कर लिया और मुलतान से मुसलमानों की सहायता ले नागोर आया। उस वक्त राव चूंडा ने अपने पुत्र रण्मल को कहा कि तू बाहर कहीं चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है और मेरा वैर ले सकेगा। जो राजपूत तेरे साथ जाते हैं उनको सदा प्रसन्न रखना। मेंने कान्हा को टीका देना कहा है सो इसको काह्जीरे खेजड़े लेजाकर तिलक किया जायगा। इसी बीच राणी मोहिलाणी ने रसोड़े का प्रवन्ध अपने हाथ में लेकर राजपूतों की खातिरदारी में बहुत कमी कर दी। वारह मन घृत प्रति दिन के स्थान में केवल पांच मन खर्च होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूत अप्रसन्न रहने लगे और उनमें से बहुत से रण्मल के साथ चले गये। जब नागोर पर भाटी व तुर्क चढ़ आये तो राव चूंडा मुक्ताबिले के वास्ते गढ़ से वाहर निकला। लड़ाई होने पर सात आदिमयों सहित चूंडा खेत रहा<sup>3</sup>।'

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ८७-६३।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ २, पृ॰ ६३-४।

जोधपुर राज्य की ख्यात में राव चूंडा के विषय में लिखा है— 'जोहियावाटी में राव वीरम की मृत्यु होने पर चूंडा की माता मांगलियाणी

चूंडा को लेकर कालाऊ गांव के चारण त्राल्हा जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन वारहठ के पास गई श्रीर वहां ही गुप्त रूप से निवास करने लगी । कुछ समय पश्चात जब

श्राल्हा को यह ज्ञात हुश्रा कि चूंडा रावल मङ्गीनाथ का भतीजा है तो वह उसे वस्त्र श्रोर शंस्त्रांदि से सुसज्जित कर रावल के पास ले गया, जिसने श्रपने प्रियपात्र एक नाई की सिफ़ारिश पर उसे जोधपुर से श्राठ कोस दूर सालोड़ी गांव में भेज दिया। वहां चूंडा का प्रताप बहुत बढ़ा श्रोर उसके पास घोड़ों श्रोर राजपूतों का श्रच्छा जमाव हो गया। इसकी खबर मिलने पर राव ने भावे (नाई) से कहा श्रोर स्वयं भी वास्तविकता का ज्ञान करने के लिए सालोड़ी गया, पर भावे ने उसके जाने का समाचार पहले ही चूंडा के पास भिजवा दिया था, जिससे वहां पहुंचने पर मङ्गीनाथ ने किसी प्रकार का भी जमाव न देखा। चूंडा चावंडा (चामुंडा) माता का भक्त था। उसकी छपा से उसे धन श्रोर घोड़ों की प्राप्ति हुई। उन दिनों मंडोबर नागोर के श्रधीन था श्रोर वहां तुकों का थाना था, जो वहां

श्रागे चलकर उसी ख्यात में भाटियों के वृत्तान्त में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्णन भी मिलता है—

'राव राण्गदे के निःसन्तान मारे जाने पर उसकी स्त्री ने रावल केलण से कह-लाया कि जो तू मुक्तको घर में रक्खे तो में गढ़ (पूगल का) तुक्तको दूं। केलण स्वीकार-सूचक उत्तर देकर पूगल गया और वहां पाट बैठकर उसने अपने अच्छे व्यवहार से सब-को प्रसन्न कर लिया। फिर राणी ने उसे उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया तो उसने कहा कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, मैं कैसे कर सकता हूं। हां, राव का वैर में लूंगा। राणी ने भी कहा कि मेरा अभिप्राय भी वैर लेने से ही था। इस प्रकार पूगल पर अपना अधिकार कर केलण ने मुलतान के सुलेमानख़ां की सहायता से नागोर पर चढ़ाई की और चूंडा को मरवा डाला (जि॰ २; पृ० ३४८)।'

(१) कविराजा श्यामलदास-कृत ''वीरविनोद'' में भी उसका मल्लीनाथ-द्वारा सालोड़ी गांव में ही नियुक्त किया जाना लिखा है (भाग २, पृ॰ ८०३)। पर बसनेवाले ईदा राजपूतों को वड़ा तंग करते थे। एक वार जब ईदों से घास मंगवाई गई तो वे घास से भरी बैलगाड़ियों के भीतर श्रपने राजपूतों को बैठालकर ले गये श्रोर स्वेदार के गाड़ियां देखने के लिए वाहर श्राते ही मुसलमानों पर टूट पड़े तथा उन्हें मारकर उन्होंने मंडोवर पर श्रधिकार कर लिया। पीछे ईदा रायधवल तथा ऊदा ने श्रपने भाई-बन्धुश्रों से कहा कि मंडोवर का गढ़ श्रपने पास श्रधिक समय तक रहेगा नहीं, श्रतपव इसे सालोड़ी के थाने पर रहनेवाले माला के भतीजें, बीरम के पुत्र चूंडा को दे दिया जाय। सब ही ईदा राजपूतों ने यह बात मान ली। तब ईदा रायध्वल ने श्रपनी पुत्री का विवाह चूंडा के साथ कर मंडोवर उसे दे दियां। इस संबंध में यह सोरठा श्रव तक प्रसिद्ध है—

यह इन्दारो पाड़, कमधज कदे न वीसरे । चूंडो चंवरी चाड़, दियो मंडोवर दायजे ॥

मंडोबर प्राप्त हो जाने पर चूंडा ने वहां रहनेवाले सिंधल, कोटेचा, मांगलिया, श्रासायच श्रादि राजपूतों को निकालने के बजाय उन्हें श्रपनी सेवा में रख लिया। श्रनंतर श्रपनी फ्रौज तैयार कर उसने नागोर के शासक खानज़ादा पर चढ़ाई की। खानज़ादा भाग गया, जिससे नागोर पर चूंडा का श्रधिकार हो गया। फिर उसे ही उसने स्थाई रूप से श्रपना निवासस्थान बना लिया। श्रनन्तर उसने सांभर तथा डीडवाणे पर श्रधिकार किया तथा श्रौर भी बहुत से भगड़े किये। पठानों के पास से नागोर लेने के कारण वह राव की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ। मोहिलों की बहुत सी भूमि पर श्रधिकार करने के कारण मोहिल श्रासराव माणिकरावोत ने उसे श्रपनी पुत्री व्याह दी। चूंडा श्रपने राजपूतों की बड़ी खातिरदारी करता था, जिससे उसके रसोड़े का ख़रच बहुत बढ़ा हुआ था। उसके वृद्ध होने पर रसोड़े का प्रवंध मोहिलाणी राणी ने श्रपने हाथ में ले लिया, जिसने कमशः ख़र्च इतना घटा दिया कि राजपृत श्रप्रसन्न होकर उसका साथ छोड़ने

<sup>(</sup>१) "बीरविनोद" में भी इसका उल्लेख है (भाग २, पृ॰ ८०३)।

लगे। उसका साथ कम होने की खबर मिलते ही केलण भाटी मुलतान के शासक सलेमखां को नागोर पर चढ़ा लाया । इस अवसर पर उसके बचे हुए राजपूतों ने उसे निकल जाने की सलाह दी, परन्तु चूंडा ने उनकी राय न मानी। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर निकल जाने का आदेश दिया और रणमल को अपने पास बुलाकर कहा—''मोहिलाणी के पुत्र कान्हा को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का बचन दो तो मुक्ते सुख हो।'' रणमल ने उसी समय अपने हाथ से कान्हा को टीका देने का बचन दिया और अन्य कुंवरों के साथ नागोर से निकल गया। नागोर में लड़ाई होने पर चूंडा अपने एक हज़ार राजपूतों के साथ काम आया ।'

दयालदास की ख्यात के श्रनुसार राव चूंडा का जन्म वि० सं० १४०१ भाद्रपद सुदि ४ (ई० स० १३४४) को हुआ था। वि० सं० १४६२ माघ विद ४ (ई० स० १४०६) को उसने मंडोवर दयालदास की ख्यात का कथन १४०८) को नागोर पर श्रिधकार किया। वि० सं०

१४७१ में उसने राण्गदे भाटी को मारा तथा वि० सं० १४७४ वैशाख विद १ (ई० स० १४१८) को वह केलण और मुलतान के नवाब के साथ लड़ाई करता हुआ मारा गया। इन घटनाओं के वर्णन उक्त ख्यात में कहीं नैण्सी की ख्यात और नहीं जोधपुर राज्य की ख्यात जैसे ही हैं, नामों में अवश्य कहीं-कहीं विभिन्नता पाई जाती है। उक्त ख्यात से इतना और पाया जाता है कि खंडा के मारे जाने पर सत्ता ने मंडोबर और कान्हा ने जांगलू में सैन्य का संगठन किया। नागोर में मुहम्मद फ्रीरोज़ का अमल हुआ। कुछ समय बाद नवाब मुलतान को लौट गया और केलण

<sup>(</sup>१) बांकीदास के श्रनुसार केलण भाटी के साथ लखी जंगल का स्वामी जलाल खोखर चढ़कर चूंडा पर गया था (ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६२ तथा १६१८)। किवराजा श्यामलदास ने सिंध के मुसलमानों का भाटियों के साथ चढ़कर श्राना लिखा है (बीरविनोद; भाग २, ५० ८०३)।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पु॰ २८-३२।

पूगल गया। चूंडा ने चांडासर वसाया था, जहां रणमल की माता रहतीथी, जो चूंडा के साथ सती हुई?।

टॉड के अनुसार राव वीरम के उत्तराधिकारी राव चूंडा का राठोड़ों के इतिहास में प्रमुख स्थान है। उसने समस्त राठोड़ों का संगठन किया श्रौर पड़िहार राजा को मारकर मंडोर पर श्रपनी

टॉड का कथन ध्वजा फहराई । इसके बाद उसने सफलतापूर्वक

नागोर के शाही सैन्य पर आक्रमण किया। अनन्तर उसने दक्षिण की तरफ़ बढ़कर गोड़वाड़ की राजधानी नाडोल में अपनी फ़ौज रक्खी। वि० सं० १४६४ (ई० स० १४०८) में वह मारा गया । जोधपुर राज्य के इतिहास के अन्तर्गत टॉड ने उसकी मृत्यु के विषय में केवल इतना ही उल्लेख किया है, पर एक दूसरे स्थल पर इसका विस्तृत वर्णन है, जो इस प्रकार है—

'मंडोर के शासक का सामना करने की सामर्थ्य न होने के कारण राणिगदेव के बचे हुए दोनों पुत्र—ताना और मेरा—मुख्तान के बादशाह खिज़रखां के पास गये और धर्म परिधर्तन कर तथा बादशाह को प्रसन्न कर वहां से सहायक सेना ले चूंडा के विरुद्ध अग्रसर हुए, जिसने उन्हीं दिनों नागोर भी अपने राज्य में मिला लिया था। इस कार्य में जैसलमर के रावल का तृतीय पुत्र केलण भी उनके शामिल हो गया, जिसने चूंडा को छल से मारने की सलाह दी। उसने चूंडा को लिखा कि पारस्परिक बैर मिटाने के लिए हम अपनी कन्या का तुम्हारे साथ विवाह करने को प्रस्तुत हैं। यदि इसमें संदेह की संभावना हो तो हम राजकुमारी को, अपने सम्मान और रीति रिवाज के विरुद्ध, नागोर तक भेजने को तैयार हैं। चूंडा भी इसके लिए तैयार हो गया। फलत: पचास बन्द रथ निर्माण किये गये, जिनमें बजाय दुलहिन और उसकी दासियों के पूगल के वीर व्यक्ति छिपाये गये। जिनके आगे-आगे घोड़े तथा सातसी ऊंटों पर

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ० ७१-८४।

<sup>(</sup>२) राजस्थानः जि॰ २, पृ॰ ६४४। कविराजा श्यामलदास ने भी चूंडा की मृत्यु का समय वि॰ सं॰ १४६४ ही दिया है (वीरविनोदः भाग २, पृ॰ ८०३)।

सवार राजपूत थे श्रीर पीछे भी इसी प्रकार सैनिक रक्खे गये थे। बादशाह की एक हज़ार सवार सेना पीछे की तरफ़ कुछ दूरी पर चल रही थी। चूंडा उनके स्वागत के लिए नागोर से चला, पर रथों के निकट पहुंचते ही उसे कुछ सन्देह हुश्रा, जिससे वह पीछा लौटा। यह देख ऊंटों श्रीर रथों से उतरकर शत्रु चूंडा पर टूट पड़े। इस श्राकस्मिक श्राक्रमण के कारण नागोर के फाटक के निकट पहुंचते-पहुंचते वह मारा गया। ।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके निम्नलिखित चौदह
पुत्र श्रीर एक पुत्री हुई - रणमल, सत्ता, रणधीर , भींव, श्ररङ्कमल ,

पूंना, बीजा, कान्हा<sup>े</sup>, श्रज, शिवराज, लुम्भा, रामदेव, सहसमल<sup>६</sup>, रावत तथा हंसावाई<sup>°</sup>। मुंहणोत नेणसी

की ख्यात में भी चौदह पुत्रों श्रौर एक पुत्री के नाम दिये हैं, पर उसमें लाला, सुरताण श्रौर वाघा के नाम भिन्न हैं। इनके श्रितिरक्त उसमें उसकी पांच राणियों—सांखली सूरमदे, गहलोताणी तारादे, भिटयाणी लाडां, मोहिलाणी सोना तथा ईदी केसर—के नाम भी मिलते हैं। कविराजा श्यामलदास भी जोधपुर राज्य की ख्यात जैसे ही उसके पुत्रों के नाम देता है। टॉड ने

संतिति

<sup>(</sup>१) राजस्थान; जि० २, पृ० ७३४।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ० ३२-३।

<sup>(</sup>३) इसके वंश के रणधीरोत कहलाये।

<sup>(</sup> ४ ) इसके वंश के भरड़कमलीत कहलाये।

<sup>(</sup> १ ) इसके वंश के कान्हावत कहलाये।

<sup>(</sup>६) इसके वंश के सहसमलोत कहलाये।

<sup>(</sup>७) इसका विवाह चित्तोड़ के महाराणा लच्नसिंह ( ताखा ) के साथ हुआ था, जिससे मोकल का जन्म हुआ। दयालदास की ख्यात से पाया जाता है कि यह विवाह चूंडा के जीवनकाल में हुआ था (जि॰ १, प्ट॰ ७४-६), परन्तु मुंहणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार यह विवाह रणमल के चित्तोड़ में जा रहने पर उसने किया भा (जि॰ १, प्ट॰ २४)।

<sup>(</sup> म) जि० २, पृ० ६०।

<sup>(</sup>६) वीरविनोद; भाग २, पृ• ८०४। २७

भी चौदह पुत्रों के ही नाम दिये हैं, पर उनमें दो एक नाम जोधपुर राज्य की ख्यात से भिन्न हैं ।

जैसा हम स्थल-स्थल पर ऊपर लिख आये हैं, जोधपुर के पहले के राजाओं से संबंध रखनेवाले ख्यातों के वृत्तान्त और संवत् आदि अधिकांश

स्यातों श्रादि के कथन की

किएत ही हैं। विभिन्न ख्यातों में एक ही व्यक्ति के भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं। मुंहणोत नैणसी की ख्यात में तो कहीं-कहीं एक ही घटना के एक से

श्रिधिक मिन्न वृत्तान्त दिये हैं। चूंडा के संबंध का भी जो हाल ख्यातों श्रादि में मिलता है, वह किएत सा ही है। यदि मुंहणोत नैण्सी वीरम की मृत्यु के समय चूंडा को केवल एक वर्ष का लिखता है, तो किसी ख्यात के श्रमुसार वह उस समय छः वर्ष श्रीर किसी के श्रमुसार इससे भी श्रिधिक श्रवस्था का था। जहां मुंहणोत नैण्सी उसका स्वयं ईदों के साथ जाकर मंडोबर लेना लिखता है, वहां जोधपुर राज्य की ख्यात एवं "वीरविनोद" श्रादि से पाया जाता है कि ईदों ने स्वयं मंडोबर विजयकर वाद में उसकी समुचित कप से रत्ता करने में श्रसमर्थ होने के कारण वह प्रदेश दहेज में चूंडा को दे दिया। मुंहणोत नैण्सी की ख्यात के श्रमुसार महीनाथ ने उसे काछे के थाने पर नियुक्त किया था, पर जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है कि वह उसकी तरफ़ से सालोड़ी गांव में रहा था। यही दशा ख्यातों में दिये हुए उसके मृत्युसंबंधी वर्णन की भी है। ऐसी दशा में निश्चयात्मक रूप से यह कहना कठिन है कि कौनसा वृत्तान्त सही है श्रीर कौनसा गलत।

चूंडा का जन्म कव हुआ और अपने पिता की मृत्यु के समय उसकी अवस्था कितनी थी, यह कहना कठिन है। मंडोवर पर चूंडा का अधिकार हो गया था इसमें संदेह नहीं, पर वह उसे कैसे मिला था यह विवादास्पद है। प्राय: सभी ख्यातों में उसके नागोर विजय करने की बात लिखी है, पर इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। नागोर पर मुसलमानों का अधिकार मुहम्मद तुगलक के समय से ही था, जिसका एक लेख नागोर से

<sup>(</sup>१) राजस्थानः जि॰ २, पृ० ६४४।

मिला है । अनन्तर दिल्ली की वादशाहत कमज़ीर होने पर गुजरात का स्वेदार जफ़रखां हि॰ स॰ ७६८ ( वि॰ सं॰ १४४३ = ई॰ स॰ १३६६) में गजरात का स्वतंत्र लुलतान बना और उसने अपना नाम मुज्यकरशाह रक्खा। उसका एक भाई शम्सखां दंदानी था। मुज़फ्फ़र अपने भाई को ही श्रपना राज्य-पाट सोंप देना चाहता था, पर उसके इनकार करने के कारण उसने वाद में जलाल खोखर को नागोर से हटाकर शम्सखां को वहां का हाकिम वियुक्त किया। शम्सखां के पीछे उसका पुत्र फ़ीरोज़ नागोर का शासक हुआ<sup>र</sup>, जिसे रागा मोकल ने हराया<sup>3</sup>। "मिरातेसिकंदरी" से भी खोखर के बाद कमशः शम्सखां श्रौर उसके पुत्र फ़ीरोज़ का नागोर का शासक होना पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि उधर चूंडा के राज्यकाल में लगातार मुसलमानों का ही ऋधिकार वना रहा था, ऋतएव उसके वहां श्रिधिकार करने का ख्यातों का कथन माननीय नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में उसके नागोर में मारे जाने का ख्यातों का वर्णन भी ठीक नहीं प्रतीत होता । चूंडा-द्वारा निर्वासित किये जाने पर रणमल महाराणा लाखा की सेवा में चला गया था, जिसके पुत्र मोकल ने नागोर विजय कर उसको दिया । दयालदास की ख्यात में उसकी मृत्यु वि० सं० १८७४ (ई० स० १४१८) तथा टॉड एवं श्यामलदास ने वि० सं० १४६५ (ई० स० १४०८) में लिखी है, पर जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, ख्यातों आदि में दिये हुए ये

<sup>(</sup>१) किनंगहामः स्राकेंयालॉजिकल सर्वे घाँव् इंडियाः जि॰ २३, पृ॰ ६४। एपिग्राफ़िया इंडो-मोस्लेमिकाः ई॰ स॰ १६०६-१०, संख्या १०४८, पृ॰ ११४।

<sup>(</sup> २ ) बेले: हिस्टी झाँव गुजरात; पृ० = २-३ तथा १२१ ।

<sup>(</sup>३) प्पिप्राफ़िया इंडिका; जि॰ २, पृ॰ ४१७। भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; पृ॰ १२०, श्लोक ४४। शृंगी ऋषि नामक स्थान का वि॰ सं॰ १४८१ का शिलालेख; श्लोक १४ (मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ४८१)।

<sup>(</sup>४) श्रात्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत गुजराती श्रनुवाद; पृ॰ १८ तथा ६१।

<sup>(</sup> १ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६३७ । उक्क पुस्तक में महाराणा का नाम लाखा दिया है, जो ठीक नहीं है । उसका नाम मोकल होना चाहिये ।

संवत् विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। चूंडा की मृत्यु का निश्चित समय

"मिराते सिकन्दरी" में एक स्थल पर लिखा है—'हि० स० ७६८ (चि० सं० १४४२-४३ = ई० स० १३६६) में ज़फ़रख़ां को यह खबर मिली कि मांडू के हिन्दू वहां बसनेवाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं । इसपर अमीरों की सम्मित से उसने अपनी फ़ौज के साथ मांडू पर चढ़ाई की। मांडू का राजा डरकर किले में घुस गया। खान ने किले पर घेरा डाला। किला बहुत मज़बूत होने से खान को देर लगी और घेरा एक वर्ष कुछ मास तक लगा रहा। अन्त में मांडू का राजा डरकर उसकी शरण आया और उसने इक़रार किया कि भविष्य में में मुसलमानों को दु:ख न दूंगा और उचित खिराज देता रहंगा। वहां से ज़फ़रख़ां ख़्वाजा मुईनुदीन चिश्ती की ज़ियारत के लिए अजमेर और वहां से सांभर तथा डीडवाणा गया। फिर वह गुजरात होता हुआ पाटण को लौट गया ।'

यह कथन श्रतिशयोक्ति से खाली नहीं है, परंतु यह घटना राव चूंडा के समय की है श्रोर मंडोवर की चढ़ाई से सम्बन्ध रखती है। यहां पर "मांडू" के स्थान पर "मंडोवर" पाठ होना चाहिये। फ़ारसी वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण स्थानों के नाम पुरानी हस्तिलिखित पुस्तकों में शुद्ध नहीं मिलते, जिससे उनमें स्थानों के नामों में बहुत कुछ गड़बड़ पाई जाती है। मएडल (काठियावड़ में), मांडलगढ़ (मेवाड़ में), मांडू (मांडवगढ़, मालवे में) श्रोर मंडोवर (मंडोर, मारवाड़ में) के नामों में इससे बहुत कुछ भ्रम हो गया है। ज़फ़रखां का मांडू से श्रजमेर जाना भी इसी बात की पृष्टि करता है कि वह स्थान मंडोर होना चाहिये। माडूं पर तो उस समय मुसलमानों का ही श्रमल था श्रीर वहां का शासक दिलावरखां (श्रमीशाह) था।

राव चूंडा का एक ताम्रपत्र वि० सं० १४४२ माघ विद श्रमावास्या ( ई० स० १३६६ ) का मिला है, जिसमें पुरोहित ब्राह्मण जगरूप

<sup>(</sup>१) श्रात्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत गुजराती श्रनुवाद; पृ० १३। बेले-कृत "हिस्ट्री श्राव् गुजरात" में यह घटना हि॰ स॰ ७६६ में दी है (पृ॰ ७७-८)।

राजगुरु को सूर्यग्रहण के अवसर पर गांव जैतपुर में २००० बीवा ज़मीन देने का उल्लेख हैं । यह ताम्रपत्र शैली आदि के विचार से सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें चूंडा के पहले ''श्री श्री १०८'' श्रौर सवसे ऊपर "स्ही" लिखा है। राजात्रों के नाम के साथ इस प्रकार ताम्रपत्रादि में अनेक "श्री" लगाने की शैली नैएसी के समय तक राजपृताने में प्रचलित हुई हो ऐसा पाया नहीं जाता। उस वर्ष श्रथवा उसके एक वर्ष पूर्व कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा था। इस ताम्रपत्र के श्रन्तिम भाग मे "दसगत" (दस्तखत) सूता दुगमल रा छे लिखा है। उस समय तक इस फ़ारसी शब्द का राजपूताने की सनदों में प्रदेश नहीं हुआ था। उसके समय का वि॰ सं॰ १४७८ कार्तिक सुदि १५ (ई॰ स॰ १४२१ ता॰ ६ नवम्बर) रविवार का एक दूसरा ताम्रपत्र भी प्रकाशित हुआ है , जो विलकुल ही अशुद्ध महाजनी लिपि में लिखा हुआ श्रीर कृत्रिम है। पहले ताम्रपत्र के ऊपर "सही" लिखा है, जो इसमें नहीं है। एक राजा के समय के दो लाम्रपत्रों में ऐसी विभिन्नता राजपूताने में कहीं पाई नहीं जाती।

### राव कान्हा

राव चूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्हा हुम्रा । मुंह-शोत नैश्सी की ख्यात से उसके सम्बन्ध में केवल इतना पाया जाता है कि

श्रपने पिता के मारे जाने पर रणमल ने नागोर से जाकर उसे टीका दिया श्रीर श्राप सोजत में रहने मंहणोत नैणसी की ख्यात का कथन लगा<sup>3</sup>। एक दूसरे स्थल पर लिखा है कि राव चूंडा

को मारन में देवराज का भी हाथ होने के कारण कान्हा ने जांगलू जाकर कई सांखलों को मारा। इस विषय का यह दोहा भी उसमें दिया हुआ है—

सधर हुआ भड़ सांखला, ग्यो भाज कामाल । बीर रतन ऊदौ विजो, बछो नै पुनपार्ल ॥

<sup>(</sup>१) सुमेर लाइब्रेरी (जोधपुर) की रिपोर्ट; ई॰ स॰ १६३३, पृ॰ ४। (२) वही; ई॰ स॰ १६३२, पृ॰ ६। (३) जि॰ २, पृ॰ १०४।

<sup>(</sup>४) जि० १, पु० २४३।

जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके विषय में लिखा है—'राव रणमल ने मंडोवर जाकर कान्हा को टीका दिया श्रीर श्राप चित्तोड़ के राणा मोकल के पास गया, जो उसका भानजा जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन दिया। जिन दिनों मंडोवर में कान्हा का राज्य था,

उन दिनों जांगलू में माणकराव सांखले का पुत्र पुरायपाल राज्य करता था। उनमें आपस में शत्रुता हो जाने पर राव कान्हा ससैन्य जांगलू पर गया। जब सांखलों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने रणमल से सहायता की प्रार्थना की। इसपर रणमल अपनी सेना सिंहत सारुंडा जाकर उहरा। उधर युद्ध के बढ़ने पर सांखलों ने उसे शीव्रतापूर्वक आने को कहलाया। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था कि त्रिभुवनसी के पुत्र ऊदा (राठोड़) ने उससे कहा कि आप ढील करें तो अच्छाहो, क्योंकि अगर कान्हा मारा गया तो आपको ही भूमि मिलेगी और यदि सांखला मारा गया तो जांगलू आपके कब्ज़े में आ जायगा। यह सुनकर रणमल सारुंडा में ही उहरा रहा। फलस्वरूप कान्हा की विजय हुई और माणकराव सांखले के चारों पुत्र मारे गये। सांखला वरसिंह (आपमलोत) वहां से निकला। उसे रोकने का सींधल जेता ने प्रयत्न किया, पर वह मारा गया। इसके कुछ ही समय बाद पेट में शूल की बीमारी होने से कान्हा का देहान्त हो गया।

दयालदास की ख्यात में एक स्थान पर तो लिखा है कि राव चूंडा ने कान्हा को नागोर की गद्दी दी, पर श्रागे चलकर लिखा है कि मंडोवर अन्य ख्यातों श्रादि के कथन की गद्दी पर सत्ता बैठा श्रोर जांगलू का राज्य कान्हा को मिला । वि० सं० १४७४ फाल्गुन सुदि

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ॰ ३३-४। ल्यात में लिखा है कि करणीजी ने इसे आप दिया था, जिससे पेट में दर्द होने के कारण इसका देहांत हुआ।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ॰ द३।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, ए० ८४।

१४ (ई० स० १४१६) को कान्हा का देहांत हुआ। "धीरिवनोद" में केवल इतना लिखा है कि राव चृंडा के वाद उसके छोटे बेटे कान्हा के गद्दी पर बैठ जाने से वड़ा रणमल नाराज़ होकर चित्तोड़ महाराणा मोकल के पास चला गया। कान्हा ने जांगलू के सांखला पर विजय पाई और किर मर गया । टॉड ने चृंडा के बाद कान्हा और सत्ता के नाम छोड़ दिये हैं तथा रणमल का गद्दी बैठना लिखा है ।

राव चूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्हा हुन्ना, पर उसके सम्बंध में ख्यातों ब्रादि में जो बुत्तान्त मिलते हैं वे बहुत थोड़े हैं

ख्यातों आदि के कथन की उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई ख्यातों जांच का यह कथन कि रणमल महाराणा मोकल के पास

जा रहा था ठीक नहीं है। वह तो महाराणा लाखा के समय में ही चित्तोड़ चला गया था, जैसा आगे रणमल के वृत्तान्त में लिखा जायगा। दयालदास का यह कथन कि नागोर अथवा जांगल का राज्य कान्हा को मिला सर्वथा अमाननीय हैं, क्योंकि नागोर पर तो मुसलमानों का ही अधिकार था, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है और जांगल में राव जोधा के समय भी सांखलों का ही राज्य बना रहा था, जिनको जोधा के पुत्र बीका ने जीता। संभव है कि कान्हा का सांखलों से युद्ध हुआ हो, पर उसके परिणाम के विषय में हम किसी अन्य प्रमाण के अभाव में जोधपुर राज्य की ख्यात के कथन को अन्तिम नहीं मान सकते। वह कितने दिनों तक गद्दी पर रहा यह कहना कठिन है, क्योंकि मुंहणोत नैणसी अथवा जोधपुर राज्य की ख्यातों से इस विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। दयालदास की ख्यातों से इस विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। दयालदास की ख्यात के अनुसार उसने लगभग ग्यारह महीने ही राज्य किया था।

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ५० ८६।

<sup>(</sup>२) भाग २, पु॰ ८०४।

<sup>(</sup>३) राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४-४।

#### राव सत्ता

मुंहणोत नैणसी की ख्यात में राव सत्ता के विषय में कई मत मिलते हैं। एक स्थान पर लिखा है—'उसे पेहर की जागीर राव चूंडा ने पहले से ही दी थी। रणमल श्रौर उसके पुत्र जोधा ने नर्वद

मुंह्णोत नैणर्सी की स्यात (सत्ता का पुत्र) से युद्ध किया। तीर लगने से का कथन नर्वद की एक आ़ंख फ्रट गई और उसके बहतसे

राजपूत मारे गये। राव रणमल ने मंडोवर ली। राव सत्ता को आंखों से दिखता नहीं था, इसलिए राव रणमल ने उसे गढ़ में ही रहने दिया और जब वह उससे गढ़ में मिलने गया तो उसने अपने पुत्रों को उसके पांव लगाया। जब जोधा उसके चरण छूने गया तो उसने पूछा कि यह कौन है? यह जानकर कि वह जोधा है सत्ता ने कहा कि टीका इसको ही देना यह धरती रक्खेगा। रणमल ने भी ऐसा ही किया ।

उसी ख्यात में एक दूसरे स्थल पर लिखा है—'राव चूंडा काम आया तब शका रणमल को देते थे कि रणधीर चूंडावत दरवार में आया। सत्ता वहां वैठा हुआ था। रणधीर ने उससे कहा—"सत्ता कुछ देवो तो शिका तुम्हें देवें।" सत्ता ने कहा—"शिका रणमल का है जो मुक्के दिलाओ तो भूमि का आधा भाग तुक्के देऊं।" तब रणधीर ने दरवार में जाकर सत्ता को गद्दी पर विठा दिया और रणमल को कहा कि तुम पृष्टा लो, पर उसने यह स्वीकार न किया और राणा मोकल के पास जा रहा। राणा ने उसकी सहायता की और मंडोर पर चढ़ आया। सत्ता भी सम्मुख लड़ने को आया। रणधीर नागोर जाकर वहां के खान को सहायतार्थ लाया। सीमा पर युद्ध हुआ। रणमल तो खान से भिड़ा और सत्ता व रणधीर राणा के सम्मुख हुए। राणा भागा और नागोरी खान को रणमल ने पराजित कर भगाया। सत्ता और रणमल दोनों की फ्रोजवालों ने कहा कि विजय रणमल की हुई है। दोनों भाई परस्पर मिले। तदनन्तर रणमल पीछा राणा के पास

<sup>(</sup>१) जि॰ २, पु॰ १०४-६।

गया और सत्ता मंडोवर जा रहा<sup>9</sup>।'

एक दूसरे स्थल पर लिखा है—

'सत्ता के पुत्र का नाम नर्बद श्रीर रण्धीर के पुत्र का नाम नापा था। सत्ता श्रांखों से वेकार हो गया था, इसलिए राज-काज उसका पुत्र नर्बद्र करता था। उसे रण्धीर का श्राधा भाग लेना बुरा लगता था, श्रतएव उसने एक दासी को लोभ देकर उस(रण्धीर) के पुत्र को विष दिल घाया, जिससे वह मर गया। श्रनन्तर उसने रण्धीर को मारने के लिए सैन्य एकत्र करना प्रारम्भ किया। इसका किसी प्रकार पता लग जाने पर रण्धीर मेवाड़ में महाराणा के पास गया श्रोर उसे साथ ले सत्ता पर चढ़ा। नर्बद ने उनका सामना किया, पर घायल होकर हारा। उसकी एक श्रांख फूट गई थी। महाराणा उसको उठवाकर श्रपने साथ ले गया श्रीर रण्मल को उसने मंडोबर की गदी पर विठाकर टीका दिया। सत्ता भी राणा के पास जा रहा श्रीर वहीं उसका देहांत हुआ?।'

जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सत्ता के विषय में लिखा है—
'कान्हा की मृत्यु होने पर उसका भाई सत्ता गद्दी पर वैठा । सत्ता दारू
बहुत पीता था, जिससे राज्य-कार्य उसका भाई
जोधपुर राज्य की ख्यात
का कथन

रणाधीर चलाता था। सत्ता का पुत्र नर्वद बड़ा

पराऋमी हुआ। उससे रणधीर से बनी नहीं। तब

रण्धीर ने मारवाड़ का परित्याग कर धण्ला में राव रण्मल के पास जाकर उससे कहा कि चूंडा ने कान्हा को राज्य दिया था, उसपर सत्ता का क्या अधिकार है श्रिया चलकर सत्ता से मंडोवर ले लें। इसपर श्रपनी सेना एकत्र कर तथा राणा की फ़ौज साथ ले रणमल मंडोवर पहुंचा। सत्ता को इसकी खबर मिलने पर वह तो निकल गया, पर नर्बद ने सम्मुख आकर मंडोवर से दो कोस की दूरी पर युद्ध किया। नर्बद घायल हुआ तथा रणमल की विजय हुई। रण्धीर के कहने से उसने महाराणा की फ्रीज

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १११-२ तथा ११४।

<sup>(</sup>२) बही; जि॰ २, पु॰ ११२-१४।

को वहां से ही बिदा कर दिया। नर्बद को महाराणा के सैनिक चित्तोड़ ले गये, जहां महाराणा ने उसे अपने पास रख लिया। उस समय मेबाड़ की गही पर महाराणा मोकल था और उसका कुंवर कुंभा था<sup>9</sup>।

दयालदास की ख्यात में लगभग मुहंगोत नैगसी की ख्यात जैसा ही वर्णन दिया है । उससे इतना विशेष पाया जाता है कि रणमल को

अन्य ख्यातों आदि के कथन करणीजी की कृपा से जांगलू का राज्य प्राप्त हो गया था और वि० सं० १४८७ ज्येष्ठ सुदि ७ (ई० स० १४३०) को उसका मंडोवर पर श्रधिकार

हो गया। उसकी मंडोवर पर चढ़ाई होने पर सत्ता पीपाड़ जा रहा था, जहां से वह महाराणा के पास चित्तोड़ गया । वांकीदास ने कान्हा के विषय में तो कुछ नहीं लिखा है, पर सत्ता के विषय में वह लिखता है कि वह चूंडा का उत्तराधिकारी हुआ। वह अत्यधिक मद्यपान करता था, जिससे राज्यकार्य उसका भाई रणधीर चलाता था । "वीरविनोद" के अनुसार कान्हा के पश्चात् रणधीर आदि भाइयों ने सत्ता को मंडोवर का मालिक बनाया, जिसपर महाराणा मोकल से सहायता प्राप्तकर रणमल चढ़ आया। सत्ता के पुत्र नवेद से रणमल का मुक्ताविला होने पर नवेद ज़ज़्मी हुआ और रणमल ने फ़तह पाकर मंडोवर पर क्रब्ज़ा कर लिया। नवेद महाराणा मोकल के पास आया, जिसको उसने एक लाख रुपये का कायलाणे का पृह्ा दिया, जो अब जोयपुर के पास है ।

कान्हा का उत्तराधिकारी उसका भाई सत्ता हुन्ना यह प्राय: सभी

<sup>(</sup>१) जि० १, पृ० ३४-१।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, ५० ८६-६२।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, पृ॰ दह तथा ६२।

<sup>(</sup> ४ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६८ ।

<sup>(</sup>१) नर्बंद के बिस्तृत हाल के लिए देखों मेरा; राजपुताने का इतिहास; जि॰ १, पृ॰ ५०४ दिव्यण २।

<sup>(</sup>६) भाग २, पृ० ८०४।

ख्यातों में मिलता है। मुंहणोत नैगासी का यह कथन कि रगामल की सहा-यता को जाकर राणा मोकल रणधीर से डारकर ख्यातों आदि के कथन की भागा और रगुप्रत अन्त में युद्ध में विजयी होकर जांच भी सत्ता से केवल मिलकर वापस लौट गया, केवल कल्पना ही है। मेवाड़ की शक्ति ऐसी गई-गुज़री न थी कि राणा को हार खाकर भागना पहता। फिर मंडोवर तक चढ़कर रणमल का वापस चिसोड़ लौट जाना भी मानने योग्य नहीं है। मंहणोत नैणसी की ख्यात में कान्हा ग्रौर सत्ता के विषय में विभिन्न स्थलों पर परस्पर विरोधी बातें लिखी हुई होने से, यह कहना कठिन है कि उनमें से कीनसी ठीक है श्रीर कीनसी ग़लत। सत्ता का राज्य कद से कद तक रहा, यह संहणोत नैग्सि त्रथवा जोधपुर राज्य की ख्यातों से पाया नहीं जाता । द्यालदास की ख्यात के संवतों पर विचार करने से तो यही ज्ञात होता है कि लगभग वारह वर्ष तक उसका राज्य रहा था, पर अन्य संवतों के समान ही ये संवत् भी किएत ही हैं और इनपर भरोसा नहीं किया जा सकता।

### राव रणमल

मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में राव रणमल के प्रारंभिक वृत्तान्त के सम्बन्ध में अलग-अलग मत मिलते हैं। एक जगह लिखा है कि राव चूंडा के सरदार रणमल को ढूंढाड़ की तरफ़ ले गुंहणोत नैण्सी की ख्यात का कथन राजपूतों को राज़ी कर लिया। केलण भाटी उसके पीछे लगा। एक गांव में पहुंचने पर वहां की स्त्रियों के अपने सम्बन्ध में

पीछे लगा। एक गांव में पहुंचने पर वहां की स्त्रियों के अपने सम्बन्ध में व्यंगपूर्ण शब्द सुनकर वह अपने साधियों सिंहत पीछा फिरा। सिस्त्रा ने बादशाही निशान छीन लिया। मुगल और भाटी भागे और रणमल नागोर में आकर पाट बैटा ।

<sup>(</sup>१) जि॰ २, ए॰ ६४।

पक दूसरे स्थान पर उसी ख्यात में लिखा है कि जब राव रण्मल विदा हुन्ना तो श्रव्छे-अव्छे राजपूत श्रर्थात् सिखरा, उगमणीत ईदा, ऊदा त्रिभुवनसीहोत, राठोड़ कालो टिवाणो श्रादि उसके साथ हो लिये। मार्ग से कुन्न सरदारों के लौट जाने पर पांच सौ सवारों के साथ रण्मल नाडोल के गांव धणले में जाकर ठहरा, जहां सोनगरे (चौहान) राज्य करते थे। घहां कुन्न दिनों रहकर वह चित्तोड़ के राणा लाखा के पास चला गया?। इसके त्रागे ही यह लिखा मिलता है कि पिता के मारे जाने पर रण्मल ने नागोर जाकर कान्हा को गद्दी पर बिठाया श्रीर श्राप सोजत में रहने लगा। भाटियों से वैर होने के कारण वहां रहते समय वह उनका इलाका लूटने लगा। तब उन्होंने चारण भुज्जा संदायच को उसके पास भेजा, जिसके यशगान करने से प्रसन्न होकर उसने भाटियों का विगाड़ करना छोड़ दिया। भाटियों ने श्रपनी कन्या उसे व्याह दी, जिससे राव जोधा का जन्म हुन्ना?।

राव रणमल की बहिन हंसवाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ होने अौर पीछे से महाराणा मोकल की सहायता से उसके मंडोवर

<sup>(</sup>१) जि॰ २, पृ॰ १०२-४। श्रागे चलकर एक स्थल पर मुंहणोत नैएसी ने उसके नाडोल पर श्रधिकार करने की बात लिखी है, जो इस प्रकार है—

<sup>&#</sup>x27;रणमल का वैभव देखकर सोनगरों के भले श्रादिमयों ने नागोर जाकर कहा कि राठोइ काम का नहीं है, तुम पर चूक करेगा, इसिलए श्रपने यहां इसका विवाह कर दो। तब उन्होंने लोला सोनगरे की पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। िकर भी जब उन्हें रणमल का उद्देश्य बुरा ही दीख पड़ा तो उन्होंने उसपर चूक करने का विचार किया। इसकी ख़बर लग जाने पर रणमल की सास श्रीर श्री ने उसे वहां से निकाल दिया। श्रपने स्थान पर पहुंचकर उसने सोनगरों से शत्रुता चलाई श्रीर श्रवसर पाकर श्राशापुरी के देहरे में जाकर, जहां सोनगरे गोठ करने जाया करते थे, उन्हें मार डाला श्रीर श्रखावे के कुंए में डाल दिया। उनका इलाक़ा लेने के श्रनन्तर वह राणा मोकल के पास गया श्रीर वहीं रहने लगा (जि॰ २, पृ॰ ११४)।

<sup>(</sup>२) जि० २, पृ० १०४।

<sup>(</sup>३) इस विवाह के सम्बन्ध के विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; नि॰ २, पृ॰ ४७७-७८।

पर श्रिधिकार करने का उल्लेख ऊपर श्रा गया हैं। उसके सम्बन्ध की उक्त ख्यात में दी हुई श्रन्य घटनायें नीचे लिखे श्रनुसार हें—

'एक दिन राव रणमल सभा में बैठा अपने सरदारों से कह रहा था कि बहुत दिनों से चित्तोड़ की तरफ़ से कोई ख़बर नहीं आई, इसका क्या कारण है ? थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़ से पत्र लेकर आया श्रीर उसने ख़बर दी कि मोकल मारा गया। राव इससे बड़ा विस्मित श्रीर शोकातुर हुन्रा त्रौर उसने उसी समय मोकल का वैर लेने की प्रतिज्ञा की तथा ससैन्य चित्तोड़ पहुंचा। मोकल के घातक भागकर पई के पहाड़ों में चले गये श्रीर वहां घाटा वांधकर रहने लगे। रणमल ने वहां घेरा डाला श्रीर छः महीने तक वहां रहकर उसे सर करने के कई उपाय किये, परन्तु सफलता न मिली। वहां मेर लोग रहते थे। सीसोदियों ने उन्हें वहां से निकाल दिया था। उनमें से एक मेर ने राव से मिलकर कहा कि यदि दीवाण की खातिरी का परवाना मिल जावे तो में पहाड़ सर करा दूं। राव रणमल ने परवाना करा दिया। तब उस मेर ने उसको सैन्य सहित पहाड़ों में ले जाकर चाचा व मेरा के घरों पर खड़ा कर दिया । रणमल के कई साथी तो चाचा के घर पर चढ़े और राव श्राप चढ़कर महवा (पंवार) पर गया। उसकी यह प्रतिक्वा थी कि जहां स्त्री-पुरुष दोनों एक घर में हों उसके भीतर न जाता था, अतएव उसने वाहर ही से महपा को बाहर आने के लिए ललकारा । वह तो शब्द सुनते ही भयभीत हो स्त्री के भेष में निकल

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर; पृ० २०६ टिप्पण ७ तथा पृ० २१७।

<sup>(</sup>२) इस विषय का उक्क ख्यात में एक दूसरे स्थल पर दूसरे रूप से वर्णन किया है, जो इस प्रकार है—

एक भील के बाप को रण्मल ने मारा था। वह भील चार्चा व महपा का सहा-यक बन गया, जिसके कारण रण्मल पहाड़ों पर विजय न प्राप्त कर सका। अन्त में एक दिन वह उस भील के घर जा पहुंचा श्रीर उसकी मां को बहन कहकर पुकारा । तब उसने श्रपने पुत्रों का कोध शांत कर उन्हें उसका सहायक बना दिया। उन्हीं की सहायता से पहाड़ों के भीतर पहुंचने में वह समर्थ हुआ।

भागा। यह पता पाकर रणमल वहां से लौट गया। उसने चाचा व मेरा को मारकर श्रौर भी कई सीसोदियों को मारा। श्रनन्तर उसने चिचोड़ जाकर राणा कुंभा को गद्दी बैठाया श्रौर श्रन्य वाशी सरदारों को मेवाड़ से निकालकर देश में सुख-शान्ति की स्थापना की।

'महपा पंचार पई के पहाड़ों से भागकर मांडू के बादशाह महमूद के पास जा रहा। जब राणा कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई की तब राव रणमल भी उसके साथ था और उसने ही बादशाह को मारा । उसके मांडू पहुंचने पर महपा घोड़े पर चढ़े-चढ़े ही गढ़ से नीचे कृद गया। घोड़ा तो पृथ्धी पर पड़ते ही मर गया और महपा भागकर गुजरात के बादशाह के पास पहुंचा। जब वहां भी बचाव की कोई स्रत न देखी तो वह चितोड़ ही की तरफ चला। वहां राज तो राणा करता था, परन्तु राज का सारा काम रणमल के हाथ में था। गुन रूप से रात्रि के समय नगर में प्रवेशकर महपा वहां रहनेवाली अपनी एक पत्नी के पास जा रहा। फिर राणा के पास उपस्थित होकर उसने राठोड़ों की तरफ से उसके मन में शंका उत्पन्न करा दी । तब तो राणा को भी भय हुआ और उसने रणमल पर चूक करने

- (१) बांकीदास ने भी इसका उद्घेख किया है (ऐतिहासिक बार्ते; संख्या १६)।
- (२) एक दूसरे स्थल पर उक्न ख्यात में लिखा है कि महपा के भागकर मांडू के बादशाह के पास जाने की ख़बर राग्णा एवं रग्णमल को होने पर उन्होंने बादशाह पर दबाव डालकर कहलाया कि हमारे चोर को भेज दो। इसपर बादशाह ने महपा से कह दिया कि हम तुसको नहीं रख सकते। तब महपा वहां से कूदकर निकल गया (भाग २, पृ० ११८)।
- (३) एक दूसरे स्थल पर डक्न स्थात में लिखा है कि एक दिन रागा कुंभा सोया हुआ था और एका चाचावत पैर दाब रहा था, उसकी आंखों से आंसू की बूंदें विकलकर रागा के पैरों पर गिरीं। रागा की आंख खुली। एका को रोते छुए देखकर उसने जब इसका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि भव देश सीसोदियों के हाथ से निकल जायगा और उसे राठोइ लेंगे। रागा ने पूछा कि क्या तुम रगमल को मार सकते हो। उसने उत्तर दिया कि यदि दीवाण का हाथ हमारे सिर पर रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं। महारागा की भाज्ञा मिलने पर उसने महपा पंवार से मिलकर यह कार्य पूरा किया (जि० २, ए० १०८-१)।

का विचार किया। किसी प्रकार इसकी ख़बर एक डोम को लग जाने पर उसने इसकी ख़्चना रें एमल को दी, पर उसको विश्वास न हुआ तो भी उस समय से यह अपने पुत्रों को तलहरी में ही रखने लगा। अवसर पाकर एक दिन चूक हुआ। राव जिस पलंग पर सोया हुआ था उसी के साथ वह बांध दिया गया और सत्रह मनुष्य उसे मारने के लिए आये। उनमें से सोलह को तो राव ने मार डाला, पर महपा भागकर बच गया। रण्मल भी मारा गया अरेर उसके पुत्र जोधा, सीहा, नापा आदि जो तलहरी में थे ख़बर पाते ही भाग निकले। उनको पकड़ने के लिए फ़ौज भेजी गई, जिसने आड़ावळा (अर्वली) के पहाड़ के पास उन्हें जा लिया। वहां युद्ध होने पर राठो में के कई सरदार और गये, पर जोधा सकुशल मंडोवर पहुंच गया।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव कान्हा को राज्याधिकार प्रदान करने के बाद तुरन्त ही रणमल अपने भानजे राणा मोकल के पास

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन चित्तोड़ चला गया, जिसने उसे ४०-४० गांवों के साथ धणला की जागीर दी, जहां वह रहने लगा<sup>3</sup>। सत्ता के राज्य समय महाराणा की सेना की सहा-

यता से रणमल के मंडोवर पर अधिकार करने का उन्नेस ऊपर आ गया है। महाराणा मोकल के मारे जाने , उसके वैर में रणमल का चाचा मेरा

<sup>(</sup>१) बांकीदास ने नर्बद सत्तावत का चूंडा लाखावत के शामिल हो रणमल पर चूक करना लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १६०)।

<sup>(</sup>२) जि॰ २, पृ॰ १०६-८, ११०-११ ग्रीर ११८-१६।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, पृ॰ ३३।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में एक दूसरे स्थल पर यह भी लिखा है कि गागरोन के खींची अचलिंद पर मालवे के खिलज़ी बादशाह की चढ़ाई होने पर महाराणा मोकल उससे लढ़ने के लिए चित्तोड़ से रवाना हुआ। ईडर का सांवल रास भी आकर उससे मिला। सी पोदिया चाचा भी राणा के साथ आया। उसका सांवल-दास से मेल होने के कारण उसे राणा पर चूक होने का सारा भेद ज्ञात था। छुंभा को तो उसने निकाल दिया, पर राणा मोकल ने उसके कथन पर विधास न किया और वहां से तीसरी मंज़िल पर मारा गया (जि॰ १ प्र॰ ३०)।

को मारने, कुम्भा को चित्तोड़ की गद्दी पर बैठाने तथा बाद में घोखे से स्वयं मारे जाने का उक्त ख्यात का वर्णन लगभग मुंहणोत नैणसी जैसा ही हैं। उसमें मोकल के मारे जाने का समय वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३८) श्रीर रणमल के मारे जाने का समय वि० सं० १४०० का श्रापाढ़ (ई० स० १४४३) दिया है । उसके सम्बन्ध की श्रन्य बातें जो उक्त ख्यात से पाई जाती हैं वे इस प्रकार हैं—

'उसने राव चूंडा के वैर में बहुत से भाटियों को मारा और ४१ बार जैसलभेर पर चढ़ाई की, जिससे उन्होंने अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह करना स्वीकार किया? । भावर में युद्ध कर उसने कचरा सींधल, जेतारण में तोगा सींधल, वगड़ी में चरडा सींधल तथा सोजत में नाढ़ा सींधल को मारा। अनन्तर उसने केलण भाटी को मारकर चीकमपुर को लूटा और मेवों से वि० सं० १४८५ (ई० स० १४२८) में जालोर लिया। गया की यात्रा के समय उसने वहां बहुत सा दान-पुग्य किया। दिल्ली के बादशाह फ़ीरोज़ के मारवाड़ पर चढ़ाई करने पर उसने युद्ध कर उसे हराया। बादशाह मुहम्मद के राणा मोकल पर चढ़ाई करने पर उसने उसके लौटते समय उसे भी मारा ।'

दयालदास की ख्यात का राव रणमल का वृत्तान्त श्रिथकांश मुंह-णोत नैणसी की ख्यात जैसा ही है। किसी-किसी घटना का वर्णन जोधपुर

श्रन्य ख्यातों श्रादि के कथन राज्य की ख्यात से मिलता-जुलता है। जैसलमेर पर चढ़ाई होने का उल्लेख उसमें भी है श्रीर वहां के रावल का नाम लदमण दिया है। उक्त ख्यात के

श्रमुसार रणमल ने वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३८) में नागोर के नवाब फ़ीरोज़ तथा उसके भाई को मारा, श्रनन्तर वि० सं० १४६६ श्राश्विन सुदि

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ए॰ ३४-३६। बांकीदास ने रणमल के मारे जाने का समय वि॰ सं॰ १४०० चैत्र विद ६ (ई॰ स॰ १४४३) दिया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१३)।

<sup>(</sup>२) बांकीदास ने भी इसका उल्लेख किया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या म १२)।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, पृ० ३६-७।

७ (ई० स० १४३६) को वह स्वयं एका चाचावत, महपा आदि द्वारा धोले से मारा गया ।

सोनगरों से रणमल के लड़ाई करने, मोकल के वैर में चाचा तथा मेरा को मारने और फिर स्वयं घोखे से मारे जाने का उल्लेख कविराजा श्यामलदास-कृत "वीरिवनोद" में भी है। उसमें अन्तिम घटना का समय जोधपुर राज्य की ख्यात के समान वि० सं० १४०० (ई० स० १४४३) ही दिया है। उससे यह भी पाया जाता है कि उसने मांडू के वादशाह महमूद को गिरफ्तार कर महाराणा के हवाले किया तथा कुंभा के काका महाराणा लाखा के पुत्र राघवदेव को मारा ।

टॉड के अनुसार रण्मल भीमकाय और वीर व्यक्ति था, जिसकी बहिन के साथ विवाह करने पर महाराणा लाखा ने उसे चालीस गांवों के साथ धणला जागीर में दिया। मेवाड़ की सेना के साथ एक पुत्री अजमेर के स्वेदार के पास ले जाने के बहाने उसने वहां पहुंचकर उसपर मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया। उसने गया की यात्रा की तथा अपने राज्य भर में निश्चित वज़न के बाँट जारी किये। उसकी मृत्यु के विषय में टॉड लिखता है कि मेवाड़ की गदी हस्तगत करने का प्रयत्न करने के कारण उसे उचित ही दंड मिला<sup>3</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके चौबीस पुत्र हुए<sup>8</sup>— (१) जोधा, (२) अखैराज<sup>5</sup>, (३) कांधल<sup>6</sup>, (४) चांपा<sup>9</sup>, (४) लखा<sup>6</sup>,

<sup>(</sup>१) जि॰ १, प्० ६०-१०५।

<sup>(</sup>२) भाग २, पृ० ८०४।

<sup>(</sup>३) जि॰ २, पृ० ६४६।

<sup>(</sup>४) जि॰ २, पृ० ३७-८।

<sup>(</sup>१) उक्र ख्यात के अनुसार इसके दो पुत्र मेहराज तथा पंचायगा हुए। मेहराज के पुत्र कूंपा के वंशज कूंपावत तथा पंचायगा के पुत्र जेता के वंश के जेतावत कहलाये।

टॉड के श्रनुसार अखैराज के सात पुत्र हुए ( राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ १४६)।

<sup>(</sup>६) इसके वंश के कांधलीत कहलाये। इसका वृत्तान्त यथास्थान आगे आवेगा।

<sup>(</sup> ७ ) इसके वंश के चांपावत कहताये ।

<sup>( = )</sup> इसके वंश के लखावत कहलाये, जो इस समय नीकानेर में हैं।

## राजपूताने का इतिहास

संतिति (६) भाखर $^{\circ}$ , (७) डूंगरसी $^{\circ}$ , ( $^{\circ}$ ) जेतमाल $^{3}$ , संतिति (६) मंडल $^{\circ}$ , (१०) पाता $^{\circ}$ , (११) रूपा $^{\varepsilon}$ , (१२) कर्पा $^{\circ}$ , (१३) सांडा $^{\circ}$ , (१४) मांडग्ए $^{\circ}$ , (१४) नाथा $^{\circ}$ , (१६) ऊदीं, (१७) वेरीं, (१८) हापा, (१६) श्रड़वाल, (२०) सावर, (२१) जगमाल, (२२) सगता, (२३) गोइन्द श्रीर (२४) करमचन्द ।

मुंहणोत नैणसी की ख्यात में केवल जोधा का ही नाम मिलता है। ऊपर सीहा श्रोर नापा के नाम श्राये हैं, पर वे दूसरी ख्यातों में नहीं मिलते। द्यालदास की ख्यात<sup>33</sup>, वीरिवनोद<sup>8</sup> तथा टॉड-कृत 'राजस्था<sup>न</sup>' में भी कुछ हैर-फेर के साथ रणमल के चौबीस पुत्रों के ही नाम दिये हैं।

- ( १ ) इसका पुत्र बाला हुआ, जिसके वंशज बालावत कहलाये।
- ( २ ) इसके वंशवाले डूंगरोत कहलाये, जो भाद्राजूण में रहे।
- (३) इसका पुत्र भोजराज हुन्ना, जिसके वंश के भोजराजीत कहलाये। भोजराज को राव जोधा ने पालासणी दिया। पालासणी के तालाव पर का जोगी का मासन भोजराज का बनवाया हुन्ना है।
  - ( ४ ) इसके वंश के मंडलावत कहलाये। इसे राव जोधा ने सारूंडा दिया था।
  - ( १ ) इसके वंश के पातावत कहलाये।
  - (६) इसके वंश के रूपावत कहलाये।
    - ( ७ ) इसके वंश के करणोत कहलाये। इन्हें राव जोधा ने चवां का पृष्टा दिया।
    - ( = ) इसके वंश के सांडावत कहलाये।
    - ( १ ) इसके वंश के मांडणोत कहलाये।
- (१०) इसके वंश के नाथूश्रोत कहलाये। ये बीकानेर में नाथूसर श्रादि गांवों में हैं।
- (११) इसके वंश के ऊदावत कहलाये। ये बीकानेर में भी ऊदासर आदि गांवों में हैं।
  - ( १२ ) इसके वंश के वेरावत कहलाये ।
  - (१३) जि॰ १, ए० १०४।
  - (१४) भाग २, पृ० ८०४-६।
  - (१४) जि० २, ए० १४६-७।

मुंहणोत नैणली के ये कथन कि रणमल चूंडा की मृत्यु के पश्चात् सोजत प्रथवा नागोर में रहा, माननीय नहीं कहे जा सकते । वह

ख्यातों श्रादि के कथन की जांच तो श्रपने पिता के जीवनकाल में ही उसकी इच्छा-जुसार मारवाड़ का परित्याग कर चित्तोड़ के राणा लाखा के पास जा रहा था श्रीर वहुत समय तक

वहीं रहा। नागोर तो उन दिनों गुजरात के सुलतानों के श्रिधकार में था, जिनकी तरफ़ से वहां मुसलमान शासक रहते थे, श्रतएव नागोर में उसके रहते की बात मानी नहीं जा सकती।

उसकी भाटियों के साथ लड़ाई होने का उल्लेख पाय: प्रत्येक ख्यात में मिलता है। कई ख्यातों में तो उसका ४१ वार भाटियों से लड़ना लिखा है, पर यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसका उल्लेख जैसलमेर की तवारीख़ में नहीं है। यदि ख्यातों के इस कथन में कुछ भी सत्यता हो तो यही मानना पड़ेगा कि आटियों के साथ रणमल की लड़ाई उसके मंडोवर पर अधिकार करने के वाद हुई होगी।

मांडू के सुलतान के संबंध में ख्यातों आदि का यह कथन कि जब उसने चित्तों एर चढ़ाई की उस समय वह रणमल के हाथ से मारा गया कपोलकल्पना ही है। जोधपुर राज्य की ख्यात में महाराणा का नाम मोकल दिया है। यह कथन ठीक नहीं है। वस्तुतः महपा पंवार के मांडू के सुलतान के पास जाने की खबर पाने पर महाराणा कुंभा ने सुलतान पर चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई और उसमें राणा के विजयी होने का उसेंख उसके राणपुर के शिलालेख तथा कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में है। "वीरविनोद" में इस लड़ाई का समय वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) दिया है और उस समय रणमल का भी उसमें विद्यमान होना तथा उसका सुलतान को गिरफ्तार करना लिखा है । यह ठीक नहीं है, क्यों कि रणमल

<sup>. (</sup>१) रागापुर, का जैनमंदिर का शिलालेख; पंक्रि १७-१८। भावनगर इन्स्किप्शन्स; पृ० ११४।

<sup>(</sup>२) कुंभक्रगढ़ की प्रशस्ति; श्लोक २६८-७०।

<sup>(</sup>३) भाग १, पृ० ३१६-२०।

तो उक्त संवत् के पूर्व ही मारा गया था, जैसा कि आगे बतलाया जायगा ।

महमूद वि० सं० १४६३ ( ई० स० १४३६ ) में अपने स्वामी मुहम्मद
(ग्रज़नीख़ां) को मारकर मालवे का सुलतान बन गया था और वह वि० सं०
१५३१ ( ई० स० १४७४ ) तक विद्यमान था । यदि ऊपर आई हुई लड़ाई
में रणमल का भी साथ रहना माना जाय, तो यही मानना पड़ेगा कि घह
वि० सं० १४६३ और १४६६ के बीच किसी समय हुई होगी, पर उसमें

महमूद रणमल या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से मारा नहीं गया।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जब दिल्ली के बादशाह फ़ीरोज़ ने मारवाड़ पर चढ़ाई की तो रणमल ने उसे हराया । यह कथन भी निराधार हैं । फ़ीरोज़शाह तुगलक नाम का दिल्ली का वादशाह तो वि० सं० १४०८ से १४४४ (ई० स० १३४१ से १३८८) तक दिल्ली का शासक रहा था, अतप्व वह रणमल का समकालीन नहीं था। इस नाम का नागोर का शासक अवश्य हुआ था और वह रणमल का समकालीन भी था, पर उसकी कभी कोई चढ़ाई मंडोर पर हुई हो ऐसा पाया नहीं जाता। इस संबंध में द्यालदास का यह लिखना भी कि रणमल ने फ़ीरोज़ खोर उसके भाई मुहम्मद को अपने पिता के वैर में मारा निरी कल्पना ही है। फ़ीरोज़ तो हि० स० ८४४ (वि० सं० १४०८ = ई० स० १४४१) में, रणमल की मृत्यु के लगभग तेरह वर्ष बाद, मरा था , अतप्व उसका रणमल के हाथ से मारा जाना कैसे संभव हो सकता है।

टाँड का यह कथन कि रणमल ने मेवाड़ की सेना ले जाकर अजमेर पर राणा का अधिकार स्थापित किया, संभवतः राणा लाखा के राज्यकाल से संबंध रखता हो जिसके समय में वह वहां ही रहता था।

वित्तोड़ में रणमल के धोखे से मारे जाने का बृत्तान्त जोधपुर के इतिहास से संबंध रखनेवाली पायः सब ही ख्यातों में मिलता है, पर उनसे

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ० १०१-२।

<sup>(</sup>२) मिराते सिकन्दरी ( आत्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत अनुवाद ); पु॰ इ.१। बेले; हिस्टी ऑव् गुजरात; पु॰ १४८।

इसके कारण पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । वात वस्तुत: 'यह थी कि मेवाड़ में रणमल का प्रभाव वढ़ गया था, जो सीसोदिये सरदारों को खटकने लगा था । फिर जब उसने महाराणा कुंभा के चाचा राघवदेव को छल से मरवा डाला, तबसे इन दोनों वंशों के बीच बैर उत्पन्न हो गया, जिसका परिणाम यह हुन्ना कि श्रन्त में रणमल चित्तोड़ में मारा गया । ख्यातों में कहीं रणमल के मारे जाने का समय बिं० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) श्रीर कहीं वि० सं० १४०० (ई० स० १४४३) दिया है, पर ये संवत् भी ऊपर श्राये हुए ख्यातों के श्रन्य संवतों के समान ही किएत हैं। रणमल की मृत्यु के पश्चात् ही महाराणा कुंभा ने मंडोवर पर श्रधिकार कर लिया था। वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६) के उसके राणपुर के शिलालेख में मंडोवर-विजय का स्पष्ट उन्नेख हैं। श्रतप्व रणमल का मारा जाना हम उक्त संवत् के पूर्व ही मान सकते हैं।

जो ख्यातें इस समय उपलब्ध हैं, वे बहुत प्राचीन नहीं हैं। सबसे
पुरानी ख्यात मुंहगोत नैग्सी की है, जो वि० सं० १७०४ (ई० स० १६४८) श्रीर
१७२४ (ई० स० १६६८) के बीच लिखी गई थी। दूसरी
ख्यातें तो उससे बहुत पीछे की बनी हैं। ख्यातों
के लिखे जाने के समय से श्रधिक से श्रधिक सो वर्ष पूर्व तक के उनमें
श्राये हुए इतिहास को हम कुछ श्रंशों में प्रमाणिक मान सकते हैं, लेकिन
उससे पहले के बृत्तान्त श्रधिकांश किएत ही हैं। उनमें दिये हुए बृत्तान्तों
का परस्पर एक दूसरी ख्यात से बहुधा मिलान भी नहीं होता। यदि एक
ख्यात लेखक एक घटना का एक प्रकार से वर्णन करता है तो दूसरा उसी

<sup>(</sup>१) विस्तृत वृत्तान्त के जिए देखो मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ५६४-५ तथा ५६६-६०२।

<sup>(</sup>२) राणपुर का जैनमन्दिर का शिलालेख; भावनगर इन्स्क्रिपशन्स; प्र ११४। आर्केयालाजिकल सर्वे आव् इंडिया ( एन्युश्रल रिपोर्ट ); ई० स० १६०७-८; ए० २१४-४।

घटना का बिस्कुल भिन्न वर्णन करता है। मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में तो एक ही घटना के कई वृत्तान्त मिलते हैं। सच बात तो यह है कि वास्त-विक इतिहास के ज्ञान के अभाव में ख्यात लेखकों ने जैसा कुछ भी सुना वैसा ही अपनी ख्यातों में दर्ज कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनके वृत्तान्तों में ऐतिहासिक सत्य का स्थान औपन्यासिक कल्पना ने ले लिया। साथ ही अपने देश या राज्य की गौरव-वृद्धि करने की लालसा से प्रेरित होकर ख्यात लेखक अनेक प्रकार की भूठी और असंभव कल्पनाएं करने तथा उन्हें अपनी ख्यात में स्थान देने से भी बाज़ न आये। यही कारण है कि हमें ख्यातों में स्थान स्थान पर घटनाओं के रूप बदले हुए और वर्णन अतिश्योक्ति एवं आतमश्लाघा से पूर्ण मिलते हैं।

पहले विस्तत इतिहास लिखने की श्रोर लोगों की रुचि नहीं थी। केवल राजाश्रों, उनकी राणियों, कुंबरों एवं कुंबरियों के नाम ही बहुधा संग्रहों में लिखे जाया करते थे। इन नामों के संग्रह वहियों के रूप में अब भी मिलते हैं, पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों, ऐसा देखने में नहीं श्राया । भिन्न-भिन्न संग्रहों में एक ही राजा के कुंवरों श्रादि के नामों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। ऐसी दशा में वे भी ख्यातों के समान ही वास्तविक इतिहास के लिए प्रामाणिक नहीं उहरते। पीछे से विस्तृत इतिहास लिखने की श्रोर लोगों की रुचि का भुकाव होने पर उन्होंने पहले के नामों के साथ जगह-जगह किएत बृत्तान्त बढ़ा दिये। यहां तक ही नहीं, वैटिक जो कुछ भी उन्होंने सुना था अथवा जो भी उन्हें ज्ञात था, वह सव भी, अ-प्रासंगिकता की श्रोर दृष्टिपात न करते हुए, उन वृत्तान्तों में भर देना वे न भूले। फल यह हुआ कि ख्यातों में दिये हुए प्रारम्भिक वृत्तान्त ऊट-पटांग बातों का अञ्छा खासा संप्रद बन गये । ख्यात लेखकों का ज्ञान कितना कम था, यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि राव सीहा की राखी पार्वती श्रौर उससे वहुत पीछे होनेवाले राव रणमल की राणी कोड़मदे (राव जोधा की माता) एवं जोधा की पुत्री शृंगारदेवी के नाम तक उन्हें ज्ञात न थे । जहां ख्यातों में राणियों श्रीर सन्तित का विस्तृत हाल मिलता है,

वहां इन नामों का न होना ख्यातों की प्रामाणिकता के विषय में गहरा सन्देह उत्पन्न कराता है।

यही हाल ख्यातों में दिये हुए संवतों का भी है। जब वास्तविक इतिहास से ही ख्यात-लेखक अनिभन्न थे तो भला सही संवत् वे कहां से लाते ? यही कारण है कि पूर्व के राजाओं का किएत वृत्तान्त देने के समान ही उन्होंने जगह-जगह उनके जन्म, गद्दीनशीनी, मृत्यु आदि के संवंध के किएत संवत् धर दिये। राव सीहा और राव धूहड़ के स्मारक लेखों के मिल जाने से अब इस विषय में ज़रा भी सन्देह नहीं रह जाता कि राव जोधा से पहले के जोधपुर के राजाओं के ख्यातों में दिये हुए संवत् पूर्णतया किल्पत हैं। भिन्न-भिन्न ख्यातों में दिये हुए एक ही घटना के संवतों में भी वड़ा अन्तर पाया जाता है, जैसा कि ऊपर आये हुए राव सीहा से लगाकर राव रणमल तक के वृत्तान्तों में वतलाया गया है। वस्तुतः पहले के ठीक-ठीक संवत् ख्यात-लेखकों को ज्ञात न थे, जिससे उन्होंने मनगढ़न्त संवतों का अपने अन्थों में समावेश कर दिया, जो वास्तिवक इतिहास के लिए सर्वथा निरुपयोगी हैं।

जोधपुर राज्य के इन पहले के राजाओं के संवतों की अप्रामाणिकता उस समय और भी स्पष्ट हो जाती हैं, जब हम निश्चित ज्ञात संवतों के सहारे उनका श्रीसत राज्यकाल निकालते हैं। वि० सं० १३३० में राव सीहा का देहांत हुआ था, यह अब सब इतिहासवेत्ता मानने लगे हैं। राव रणमल की मृत्यु हम वि० सं० १४६५ से पीछे नहीं मान सकते, क्योंकि वि० सं० १४६६ से पूर्व महाराणा कुंभा ने मंडोबर ले लिया था, जैसा उक संवत् की राणपुर की प्रशस्ति से निश्चित है। यदि हम राव आसथान से लगाकर राव रणमल तक जोधपुर के सोलह राजाओं का श्रीसत राज्य समय निकालें तो वह केवल दस वर्ध आता है। इस थोड़ी अविध को इतिहास स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी राज वंश के सोलह या उससे एक-दो कम राजाओं का निश्चित समय के आधार पर निकाला हुआ औसत राज्यसमय इससे बहुत अधिक आता है। उदाहरणार्थ—

- (१) महाराणां रत्नसिंह से लगांकर महाराणा हम्मीरसिंह तक उदयपुर के १६ राजाओं का श्रीसत राज्यसमय लगभग १४% वर्ष।
- (२) राव कल्याणिसिंह से लगाकर महाराजा डूंगरिसेंह तक वीकानेर के १६ राजाश्रों का श्रीसत राज्यसमय लगभग २१ वर्ष ।
- (३) महाराजा मानर्सिंह ( प्रथम ) से लगाकर महाराजा माधोसिंह (द्वितीय ) तक जयपुर के १४ राजाश्रों का श्रौसत राज्यसमय लगभग २४ वर्ष ।
- (४) रावराजा भोज से लगाकर रावराजा रघुवीरसिंह तक बूंदी के ११ राजाओं का श्रीसत राज्यसमय लगभग ३१ वर्ष।
- ( ४ ) बादशाह श्रकवर से लगाकर वहादुरशाह (द्वितीय )तक १६ मुगल शासकों का श्रौसत राज्यसमय लगभग १६ वर्ष ।

स्वयं जोधपुर के पीछे के राजाश्रों का श्रौसत राज्यसमय पहले के राजाश्रों से कहीं श्रधिक श्राता है। महाराजा स्रासिंह से लगाकर महाराजा सुमेरसिंह तक जोधपुर के पीछे के १४ राजाश्रों का श्रौसत राज्यसमय लगभग २३ वर्ष होता है। ऐसी दशा में यही मानना पड़ेगा कि या तो जोधपुर के राव धृहड़ से लगाकर राव रणमल तक के १६ नामों में कुछ नाम भाटों ने कृत्रिम धर दिये या यह कहना पड़ेगा कि एक भाई का वंश समाप्त होने पर पीछे से जब दूसरे भाई का वंश गद्दी पर श्राया तो भाटों ने दूसरी शाला के पूर्वजों के नाम भी पहली शास्त्रावालों के साथ जोड़ दिये। उदयपुर राज्य के इतिहास में ऐसा होने का उदाहरण मिलता है। रावल रणसिंह (कर्णसिंह) से दो शास्त्रार फर्टी—बड़ी चित्तोड़ की रावल शाला श्रौर छोटी सीसोदे की राणा शास्त्रा। रावल शाला की समाप्ति वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में रावल रलसिंह के साथ हुई, जिसका उत्तराधिकारी सीसोदे की शास्त्रा का हम्मीरसिंह हु श्रा। भाटों ने रलसिंह के पीछे हम्मीर-सिंह तक के उसके पूर्वपुरुषों के १३ नाम भी शामिल कर दिये । यह श्रशुद्धि शाचीन शिलालेखों तथा पुस्तकों श्रादि से ही ठीक हो सकी।

<sup>(</sup>१) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ १, पृ० ५२२।

ख्यातों में बहुधा कई स्थलों पर किएत वृत्तान्तों की पुष्टि में किवतायें भी मिलती हैं, परन्तु वे समकालीन लेखकों की रचनायें न होकर बहुत पीछे की बनी हुई प्रतीत होती हैं। श्रिधिकांश में तो उनके रचिय-ताश्रों के नाम का भी पता नहीं चलता। ऐसी दशा में वे भी वास्तविक इतिहास के लिए न तो प्रामाणिक हैं और न उपयोगी ही।

इन सब बातों पर दृष्टि रखते हुए तो हुमें यही कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि राव सीद्वा से लगाकर राव रणमल तक का जोधपुर राज्य का वास्तविक इतिहास श्रव तक अन्धकार में ही है। उनमें से दो-राव सीहा श्रौर राव धृहड्—के मृत्यु के संवतों को छोड़कर श्रन्य किसी भी राजा के जन्म, राज्यारोहण, मृत्य स्त्रादि के ठीक संवत और स्थान ज्ञात नहीं हुए हैं श्रौर न उनके समय के शिलालेख, प्रशस्तियां, पुस्तकें श्रादि ही मिली हैं। जो दो स्मारक लेख मिले हैं, उनको ढूंढ निकालने का श्रेय, जैसा इम ऊपर लिख आये हैं, ब्रह्मभट्ट नान्यम को है। वर्तमान जोधपुर के राजवंश के मूलपुरुष राव सीहा श्रीर उसके पौत्र राव धृहड़ के स्मारकों का मिल जाना ही यह सिद्ध करता है कि उनके यहां स्मारक बनाने की रीति प्रारम्भ से ही चली आती है। अतएव उनके पीछे के राजाओं के स्मारक भी कहीं न कहीं अवश्य विद्यमान होने चाहियें। आवश्यकता है ऐसे लगनशील सचे इतिहासप्रेमी व्यक्ति की जो मारवाड के गांव-गांव में उनकी तलाश करे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमें जोधा से पूर्व के जोधपुर के राजाओं के इतिहास के लिए ख्यातों का ही आश्रय लेना पड़ेगा । परस्पर विभिन्न और अधिकांश कल्पनामुलक होने के कारण ख्यातों के वर्णन भरोसे के लायक नहीं हैं. जिसकी श्रोर हमने स्थान-स्थान पर ऊपर संकेत किया है। अन्य साधनों के अभाव में हमें ऊपर आये हुए जोधपुर के १७ राजाओं के वृत्तान्त के लिए ख्यातों का ही आश्रय लेना पड़ा है। उनका वृत्तान्त इमने ख्यातों में जैसा कुछ भी लिखा पाया वह ऊपर ज्यों का त्यों संग्रह कर दिया है । विवादास्पद तथा संदिग्ध विषयों पर यथास्थान टिप्पणों एवं प्रत्येक राजा के बृत्तान्त के अन्त में दिये हुए "स्यातों के कथन

की जांच" शीर्षक के अन्तर्गत हमने यथासंभव प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इससे अधिक, जब तक और शोध न हो जाय, लिखना असभव है और यदि बिना प्रमाण कुछ लिखा भी जाय तो वह ज्यातों के समान ही निराधार एवं काल्पनिक होगा।

# छठा अध्याय राव जोघा से राव गांगा तक

## राव जोधा

राव जोथा का जन्म (श्रावणादि) वि० सं० १४७२ (चेत्रादि १४७३) वैशाख वदि (? सुदि) ४ (ई० स० १४१६ ता० १ अप्रेल) बुधवार को जोधा का मेवाइ से भागना हुआ था । श्रापने पिता के मारे जाने के समय वह तथा चूंडा का मंडोवर अपने अन्य भाइयों सहित तलहरी में था। राव पर अधिकार करना रणमल पर चूक होते ही एक डोम ने क़िले की

दीवार पर चढ़कर उच स्वर से यह दोहा गाया-

चूंडा अजमल आविया, मांइ हूं धक आग । जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भागै ।।

- (१) चन्डू के यहां के जन्मपत्रियों के संग्रह में वैशाख विद ४ ब्रुधवार ही दिया है श्रीर उसके साथ में सूर्य का मेप के छः श्रंश पर होना लिखा है। श्रावणादि श्रथवा चैत्रादि वर्ष मानने से वैशाख विद ४ को ब्रुधवार नहीं श्राता। जोधपुर राज्य में वर्ष का श्रारम्म श्रावण से होता है। इसको दृष्टि में रखते हुए वैशाख विद ४ को मङ्गलवार श्रीर उस दिन सूर्य का मीन के सन्नह श्रंश पर होना पाया जाता है। सूर्य मेप के छः श्रंश पर वैशाख सुदि ४ को श्राया था श्रीर उस दिन ब्रुधवार भी था। श्रतएव जोधा की जन्म-तिथि में सुदि के स्थान में विद लिख दिया गया हो, यही मानना पड़ेगा।
- (२) दयालदास की ख्यात में भी चंडू के जन्मपत्रियों के संग्रह के समान ही वैशाख विद ४ बुधवार दिया है (जि॰ १, पृ॰ १०६), पर यह ठीक नहीं है (देखों ऊपर टि॰ १)। "वीरविनोद" में चतुर्थों के स्थान में चतुर्दशी तिथि है (भाग २, पृ॰ ६०६) तथा टाँड ने जोधा का जन्म वि॰ सं॰ १४८४ के वैशाख मास में माना है (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४७), पर इन दोनों के कथन ग़लत हैं। कोई-कोई मखैराज को जोधा से बड़ा मानते हैं, जो अम ही है।
- (३) मेवाइ में यह पूरा दोहा इसी तरह प्रसिद्ध है। स्यातों में इसके श्रांतिम दो चरण ही मिलते हैं। किसी किसी स्यात में एक ढोली का सहनाई में उपर्युक्त दोहे का पिछला चरण गाकर सुनाना लिखा है (दयालदास की स्थात; जि॰ १, प्र॰ ४०४)

ये शब्द सुनते ही तलहटीवालों ने जान लिया कि राव रणमल मारा
गया श्रोर जोधा श्रपने भाइयों श्रादि सहित मारवाड़ की तरफ़ भागा। राठोड़
भीम चूंडावत को शराब के नशे में वेहोश पड़े रहने के कारण उसने वहीं
छोड़ दिया। उस समय जोधा के पास सात सो सवार थे। चूंडा' ने उसका
सैन्य सहित पीछा किया। चित्तोड़ से कपासण जाते हुए मार्ग में दोनों सेनाश्रों
की मुठभेड़ हुई, जहां दोनों तरफ़ के बहुत से श्रादमी काम श्राये। इसके बाद
कई स्थानों पर श्रोर कई लड़ाइयां हुई, पर श्रन्त में बचे हुए सात सवारों
सहित जोधा मारवाड़ पहुंच गया । तब चूंडा ने मारवाड़ में प्रवेशकर
मंडोबर पर श्रधिकार कर लिया। फिर श्रपने पुत्रों—कुन्तल, मांजा, सूया—
तथा भाला विक्रमादित्य एवं हिंगुलू श्राहाड़ा श्रादि को वहां के प्रबन्ध के
लिए छोड़कर वह स्वयं चित्तोड़ लीट गया । जोधा निराश होकर वर्तमान
बीकानेर से दस कोस दूर काहूनी (कावनी) गांव में जा रहाँ। मंडोवर
के राज्य पर महाराणा का श्रधिकार हो गया श्रोर जगह-जगह उसकी तरफ़
से थाने क्रायम कर दिये गये ।

पक मास तक जोधा काहूनी गांव में ठहरकर फिर मंडोवर लेने

- (१) यह राव रणमल के चित्तोड़ में रहते समय ही महाराणा कुंभा के खुलाने पर चित्तोड़ श्रा गया था (मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ६००-१)।
- (२) मुंह गोत नैग्सी की ख्यात से पाया जाता है कि मांडल पहुंचने पर जोधा की कांधल से भेंट हुई। वहीं पर जोधा ने उसे रावताई का टीका दिया (जि॰ २, पृ॰ १०६)। दयालदास की ख्यात में भी इसका उल्लेख है (जि॰ १, पृ॰ १०६)।
- (३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४०। उक्त ख्यात के श्रनुसार इन्हीं जड़ाइयों में से एक में वरजांग (भीमोत) घायल होकर सीसोदियों के हाथ में पढ़ गया था।
  - (४) वीरविनोद; भाग १, पृ० ३२२।
  - ( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४१ ।
  - (६) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ० ६०२।
- (७) दयालदास की ल्यात से पाया जाता है कि महाराणा के आदेशानुसार उसके आश्रय में रहनेवाले सत्ता के पुत्र नर्बद ने कई बार जोधा से युद्ध किया, पर उसे सफलता नहीं मिली (जि॰ १, पृ॰ १०६-७)। इस कथन में सत्य का ग्रंश कितना है मह कहना कठिन है, क्योंकि अन्य ल्यातों आदि में इसका उन्नेख नहीं मिलता।

की कोशिश करने लगा। कई बार उसने मंडोवर पर आक्रमण किया. परन्त प्रत्येक बार हारकर ही भागना पड़ा । एक दिन मंडोवर-प्राप्ति का प्रयत मंडोवर से भागता हुआ, भूख से व्याकृत होकर वह एक जाट के घर में ठहरा, जिसकी स्त्री ने थाली भर गरम 'घाट' ( मोठ श्रीर बाजरे की खिचड़ी) उसके सामने लाकर रख दी। जोधा ने त्रंत उस थाली के बीच में हाथ डाल दिया, जिससे वह जल गया। यह देखकर उस स्त्री ने कहा-"तू तो जोधा जैसा ही निर्वृद्धि दीख पड़ता है।" इसपर उसने पूछा—"बाई, जोधा निर्वृद्धि कैसे हैं ?" उसने उत्तर में कहा— "जोधा निकट की भूमि पर तो श्रपना श्रधिकार जमाता नहीं श्रौर एकदम मंडोवर पर जाता है. जिससे अपने घोडे और राजपुत मरवाकर उसे प्रत्येक बार निराश होकर भागना पडता है। इसीसे में उसको निर्वृद्धि कहती हूं। तू भी वैसा ही है, क्योंकि किनारे से तो खाता नहीं श्रीर एकदम बीच की गरम घाट पर हाथ डालता है।" इस घटना से शिचा पाकर जोधा ने मंडोवर लेना छोड़कर सबसे पहले अपने निकट की भूमिपर अधिकार करना ठाना, क्योंकि पहले कई वर्षों तक उद्योग करने पर भी मंडोवर लेने में उसे सफलता न हुई थी।

जोधा की यह दशा देखकर महाराणा की दादी हंसवाई ने एक दिन कुंभा को अपने पास बुलाकर कहा—''मेरे चित्तोड़ व्याहे जाने में

जोधा के पास ईसवाई का सन्देश भिजवाना राठोड़ों का सब प्रकार नुक़सान ही हुआ है। रणमल ने मोकल को मारनेवाले चाचा और मेरा को मारा, मुसलमानों को हराया और मेवाड़ का

नाम ऊंचा किया, परन्तु अन्त में वह भी मरवाया गया श्रीर श्राज उसी का पुत्र जोधा निस्सहाय होकर मरुभूमि में मारा-मारा फिरता है।" इसपर महाराणा ने कहा कि "में प्रकट रूप से तो चूंडा के विरुद्ध जोधा को कोई सहायता नहीं दे सकता, क्योंकि रणमल ने उसके भाई राघवदेव को मर्षाया था। श्राप जोधा को लिख दें कि वह मंडोवर पर श्रपना श्रधिकार

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४१-२।

कर ले, में इस बात से नाराज़ न होऊंगा।" तदनन्तर हंसवाई ने आशिया चारण इला को जोधा के पास यह सन्देश देने के लिए भेजा। वह चारण उसे ढूंढता हुआ मारवाड़ की थिलयों के गांव भाडंग और पड़ावे के जंगलों में पहुंचा, जहां जोधा अपने कुछ साथियों सिहत बाजरे के सिट्टों से अपनी चुधा शान्त कर रहा था। चारण ने उसे पहचानकर इंसवाई का सन्देश सुनायां।

इस कथन से उसे कुछ श्राशा बंधी, परन्तु उसके पास घोड़े न होने से वह सेत्रावा के रावत लूणा (लूणकरण) के पास गया, जिससे उसने कहा कि मेरे पास राजपत तो हैं, परन्त घोड़े मर

जोधा का सेत्रावा के रावत लूणा के घाड़े लेना

गये हैं। आपके पास ४०० घोड़े हैं, उनमें से २०० मभी दे दें। उसने उत्तर दिया कि मैं राणा का

आश्रित हूं, इसलिए यदि में तुम्हें घोड़े दूंगा तो राणा मेरी जागीर छीन लेगा। इसपर वह ल्णा की स्त्री भटियाणी (अपनी मौसी) के पास गया। जोधा को उदास देखकर उसने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उस(जोधा)- ने कहा कि मैंने रावतजी से घोड़े मांगे थे, पर उन्होंने दिये नहीं। इसपर भटियाणी ने कहा कि चिन्ता मत कर में तुभे घोड़े दिलाती हूं। फिर उसने अपने पित को बुलाकर कहा कि अमुक आभूषण तोशाखाने में रख दो। जब रावत तोशाखाने में गया तो उसकी स्त्री ने किवाड़ वन्दकर बाहर से ताला लगा दिया और जोधा के साथ अपनी एक दासी भेजकर अस्तवल्यालों से कहलाया कि रावतजी का हुक्म है कि जोधा को सामान सिहत घोड़े दे दो। जोधा वहां से १४० घोड़े लेकर रवाला हो गया। कुछ देर बाद भटियाणी ने अपने पित को ताला खोलकर बाहर निकाला। रावत अपनी ठकुराणी और कामदारों पर बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने घोड़ों के चरवादारों को पिटवाया, परन्तु गये हुए घोड़े पीछे न भिल सके अउधर हरबू

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग १, पृ॰ ३३३-४।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४२-३। मुंहणोत नैणसी की स्थात; जि॰ २, पृ॰ १२६-३०। बांकीदास ने भी जोधा को रावत लूणा से घोड़े मिलना किसा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १४६)।

(इरभम्) सांखला भी, जो एक सिद्ध माना जाता था, जो या का सहायक हो गया ।

इस प्रकार घोड़े पाकर सबसे पहले जोधा ने महाराणा के सबसे प्रबल चौकड़ी के थाने पर हमला किया, जहां भाटी वणवीर, राणा बीसल-

जोधा का चौकड़ी, कोसाणा तथा सोजत पर अधिकार होना देव, रावल दूदा श्रादि राणा के राजपूत श्रफ्तसर मारे गये श्रीर उनके घोड़े श्रादि जोधा के हाथ लगे । वहां से कोसाणे को जीतकर जोधा मंडोवर

पर पहुंचा जहां लड़ाई हुई, जिसमें राणा के कई आदमी मारे गये और वि॰ सं॰ १४१० (ई० स० १४४३) में वहां पर जोधा का अधिकार हो गया। इसके बाद जोधा ने सोजत पर भी अधिकार कर लिया<sup>3</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात में यह भी लिखा मिलता है कि मंडोबर लेने की खबर पाकर राणा कुंभा बड़ी सेना के साथ जोधा पर चढ़ा और पाली में आ ठहरा। इधर से जोधा भी लड़ने को

जोधा पर राखा कुंभा की चढ़ाई पाला म आ ठहरा। इधर स जाधा मा लड़न का चला, परन्तु घोड़े दुवले और थोड़े होने से ४००० वैलगाड़ियों में २०००० राठोड़ों को विठलाकर वह

<sup>(</sup>१) जांगलू के सांखला राणा राजसी के दूसरे पुत्र राणा श्रभा के पौत्र मह-राज का पुत्र। यह बढ़ा वीर व्यक्ति था श्रीर राजपूताने में सिद्ध माना जाता है।

<sup>(</sup>२) मुंह्रणोत नैएसी (जि॰ २, पृ॰ १२६) तथा जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ १, पृ॰ ४२) में जोधा का हरवू से मिलने का उन्नेख है। उक्न ख्यातों के श्रनु-सार यह घटना सेत्रावा के रावत से घोड़े लेने के पूर्व हुई थी। दयालदास की ख्यात में भी कुछ श्रन्तर के साथ ऐसा ही लिखा है (जि॰ १, पृ॰ १०७-८)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४३-४। द्यालदास की ख्यात में पृष्ठले मंडोवर लेकर तब चौकड़ी पर जोधा का श्राक्रमण करना लिखा है। इसके श्रनन्तर उसने सोजत विजय किया, जहां उक्त ख्यात के श्रनुसार वह दो वर्ष तक रहा। मेड़ते श्रोर श्रजमेर की तरफ जोधा ने कांधल को मेजा, जिसने मैठंदे में रहनेवाली राणा की सेना को परास्त करके भगाया (जि॰ १, पृ॰ १०८-६)। बांकीदास ने भी चौकड़ी तथा बीलाड़ा से राणा के थाने हटाकर जोधा का सोजत लेना लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८०३)। कर्नल टांड ने सोजत पर जोधा के श्रधिकार करने का समय वि॰ सं॰ १४११ (ई॰ स॰ १४४४) दिया है (राजस्थान; जि॰ २, पृ० ६४७)।

पाली की श्रोर श्रग्नसर हुआ। जोधा के नक्कारे की श्रावाज़ सुनते ही राणा श्रपने सैन्य सहित विना लड़े ही भाग गया। फिर जोधा ने मेवाड़ पर हमलाकर चित्तोड़ के किवाड़ जला दिये, जिसपर राणा ने श्रापस में सम-भौता करके जोधा को सोजत दिया श्रीर दोनों राज्यों के बीच की सीमा नियत कर दी<sup>9</sup>।

परन्त उपर्युक्त कथन आत्मश्लाघा, खुशामद एवं अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है। कहां तो महाराणा कुंभा, जिसने मालवे और गुजरात के सल-तानों को कई बार परास्त किया था, जिसने दिल्ली के सुलतान का कुछ प्रदेश छीन लिया था, जिसने राजपूताने का अधिकांश तथा मालवे एवं गजरात राज्यों के कुछ भाग श्रपने राज्य में मिला लिये थे और जो अपने समय का सबसे प्रवल हिन्द राजा था और कहां एक छोटे से इलाक़े का स्वामी जोधा, जिसने कंभा के इशारे से ही मंडोवर लिया था । राज-पताने के राज्यों की ख्यातों में आत्मश्लाघापूर्ण ऐसी अठी वाते भरी पड़ी हैं, इसीसे हम उनको इतिहास के लिए बहुधा निरुपयोगी समभते हैं। महाराणा ने दूसरी बार मारवाड़ पर चढाई की ही नहीं। हां, पीछे से जोधा ने अपनी पुत्री श्रङ्कारदेवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया, जिससे अनुमान होता है कि जोधा ने मेवाडवालों के साथ का बैर अपनी पुत्री व्याह कर मिटाया हो, जैसी कि राजपूतों में प्राचीन प्रथा है। जोधपुर राज्य की ख्यात में न तो इस विवाह का उन्नेख है और न जोधा की पुत्री श्रङ्गारदेवी का नाम मिलता है, जिसका कारण यही है कि वह ख्यात वि॰ सं॰ १८०० से भी पीछे की बनी हुई होने से उसमें पुराना

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४४-१। द्यालदास की ख्यात में भी लगभग ऐसा ही वर्णन है (जि॰ १, पृ॰ १०६)। श्रागे चलकर उसमें जोधपुर बसने के बाद जोधा का नापा सांखले के लिखने पर एक बार फिर मेवाद पर चढ़ाई करना श्रीर वहां दो सरदारों के द्वन्द-युद्ध-द्वारा उसका निर्णय होना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ १११-२)। मुंहणोत नैणसी की ख्यात में यही घटना जोधपुर बसने के पूर्व लिखी है (जि॰ २, पृ॰ १३०-३३), पर श्रात्मरलाघा से पूर्ण होने के कारण ख्यातों के ये कथन माननीय नहीं कहे जा सकते।

वृत्तान्त भाटों की ख्यातों या सुनी-सुनाई वातों के आधार पर लिखा गया है, जो अधिकांश में अविश्वसनीय है। श्रंगारदेवी ने चित्तोड़ से अनुमान १२ मील उत्तर के घोसुंडी गांव में वि० सं० १४६१ (ई० स० १४०४) में एक बावली बनवाई थी, जिसकी संस्कृत प्रशस्ति में, जो अब तक विद्यमान है, उसका जोधा की पुत्री होने तथा रायमल के साथ विवाह आदि का विस्तृत वृत्तान्त हैं।

( श्रावणादि ) वि० सं० १४१४ (चैत्रादि १४१६) ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स० १४४६ ता० १२ मई) शनिवार को जोधा ने चिड़ियाटूंक पहाड़ी पर नये गढ़ की नींव रक्खी। इस गढ़ की नींव में जोधपुर का गढ़ तथा नगर वसाना नीचे श्रापने नाम पर जो या ने नया नगर जोधपुर

बसाया श्रौर मंडोवर के स्थान पर उसे श्रपनी राजधानी बनाया<sup>3</sup>। कुछ समय पीछे राव जोधा ने प्रयाग, काशी श्रौर गया<sup>8</sup> की यात्रा

<sup>(</sup>१) जर्नल स्रॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी स्रॉव् बङ्गाल; जि॰ ४४, भाग १, ए॰ ७६-८२।

<sup>(</sup>२) श्रधिकांश ख्यातों में यही संवत् मिलता है। केवल एक पुराने वंशावली के पत्रे में वि॰ सं० १५१४ दिया हुन्ना है।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैसासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १३१। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४६। द्यालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १०६। घीरविनोद; भाग २, पृ॰ ६०६।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव जोधा जिस समय गया-यात्रा के लिए रवाना हुआ, उस समय कन्नोज का स्वामी कान्ह था, जो आगरे में बादशाह की सेवा में रहता था। आगरे में राव का डेरा होने पर राजा कान्ह उससे आकर मिला। उसने उसका अच्छा स्वागत किया और ये दोनों भाई शामिल रहे। उससे परामर्श कर जोधा उसके साथ बादशाह के पास उपस्थित हुआ, जिसने उस( जोधा ) के प्रार्थना करने पर गया के यात्रियों पर लगनेवाला कर मांक कर दिया। वहां से विदा होते समय बाद-शाह ने उसे गया के मार्ग में पड़नेवाली भोसियों की दो गड़ियां तोड़ने का आदेश किया, जिसकी पूर्ति जोधा ने गया से लीटते समय की ( कि ० १, पु० ४५-६ )। आगे चलकर

की। इसका उल्लेख उसकी पुत्री श्रङ्कारदेवी की घोसुंडी गांव में वनवाई हुई वावड़ी पर के वि० सं० १४६१ (ई० स० १४०४) जोधा की प्रयाग, काशी के लेख में आया हैं, पवं उसकी प्रयाग और तथा गया यात्रा गया की यात्रा का उल्लेख बीटू सूजा-रचित "जैतसी रो छन्द" नामक पुस्तक में भी हैं। घोसुंडी के लेख से यह भी पता

उसी ख्यात में लिखा है कि पीछे से जब दिल्ली के बादशाह बहलोल ख़ां लो ी ने मारवाइ पर चढ़ाई की तब जोधा ने उससे लड़ाई कर उसे भगा दिया जि॰ १, पृ॰ ४६)। राव जोधा ने प्रयाग श्रीर काशी के साथ-साथ गया की यात्रा श्रवश्य की थी, पर ख्यात का तत्सम्बन्धी वर्णन कपोल-कल्पना ही है। कन्नोज पर तो उन दिनों मुसलमानों का राज्य था (देखो इम्पीरियल गैज़िटियर श्रॉव् इंडिया; जि॰ १४, पृ॰ ३७१), श्रतएव कान्ह का वहां का स्वामी होना कैसे माना जा सकता है। बहलोल ख़ां लोदी उस समय दिल्ली का शासक श्रवश्य था, पर उसने मारवाइ पर चढ़ाई की हो ऐसा पाया नहीं जाता जोधपुर राज्य की ख्यात के इन वर्णनों की मुंहणोत नैस्पसी श्रादि की ख्यातों से भी पृष्टि नहीं होती।

(१) ···श्रीयोघित्वितिपतिरुग्रः (रुग्रखङ्ग )खङ्गधारानिर्घातप्रहत-पठाणपारशीकः ॥ ५ ॥

पूर्वानताप्सीत (त्) गयया विमुक्तया काश्यां सुवर्णे विंपुलै विंपश्चितः ॥ वितीर्यं कन्याविधिवत्तुतोष यो यो (ऽ) यात्प्रयागे महमेदिनीपितः ॥ ६ ॥

राव जोधा की पुत्री श्रङ्कारदेवी की बनवाई हुई घो दुंडी ( मेवाड़ ) की बावड़ी की प्रशस्ति ( जर्नल आव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बंगाल; जि॰ ४४, भाग १, ई॰ स॰ १८६६, पृष्ठ ८०)।

(२) पुत्रे जास्रे कउँण गुण वाजइ तूर स्रनन्त । मात गया तटि पिएडड्उ दियइ अङ्ग्त अङ्ग्त ॥ ३१ ॥ चलता है कि आगे चलकर जोधा का मुसलमानों से भी युद्ध हुआ।
नैग्सी के कथनानुसार एक युद्ध उसे दिल्ली के लोदी बादशाह बहलोल
(वि० सं०१४०८ से १४४६=ई० स०१४४१ से १४८६) के आफ़सर सारंगखां
से करना पड़ा था, जिसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे।

इसके थोड़े समय पीछे ही उसके कुंवर वीका ने श्रपने चाचा कांधल श्रीर सांखला नापा श्रादि को साथ ले ससैन्य जांगलू की तरफ़ प्रस्थान

किया। किर क्रमशः उधर के इलाक़ों पर अधिकार कुंवर बीका का नवीन राज्य कर उसने चीकानेर के स्वतंत्र राज्य की नींव स्थापित करना डाली। इसका सविस्तर हाल आगे वीकानेर राज्य

के इतिहास में राव वीका के वृत्तांत में लिखा जायगा।

वि॰ सं॰ १४२४ (ई॰ स॰ १४६८) में एक दिन कुंभा का राज्य-लोभी ज्येष्ठ पुत्र ऊदा (उदयसिंह) श्रपने पिता महाराणा कुंभा को कटार से

कदा का जोधा को अजमेर तथा सांभर देना हो गये श्रोर उस पितृधाती को राज्यच्युत करने

का उद्योग करने लगे। ऊदा ने यह स्थिति देख अपना पत्त सवल करने के लिए पड़ोसियों को अपना सहायक बनाना निश्चय किया और वह उन्हें भूमि देने लगा। ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा को भी उसने अजमेर और सांभर के इलाक़े दिये थे।

छुन्द पाधड़ी जोध रा जोध जस राति जागि पुन करण गया पुहतउ प्रियागि । सन्नान करिय करि पिएड सारि तरपणइ पितर सन्तोखि तारि ॥ ३२ ॥

बीठू सूजा; राव जैतसीरो छन्द ।

इस प्रत्थ की रचना नि॰ सं॰ ११६२ (ई॰ स॰ ११३१) के लगभग हुई भी।

नैग्रासी का कथन है कि राव जोधा की एक पुत्री राजवाई का विवाह छापर-द्रोग्रापुर के स्वामी मोहिल अजीतर्सिंह से हुआ था। एक

जोधा का छापर द्रोरणपुर पर श्रिधकार बार जब वह अपनी सुसराल मंडोवर आया हुआ था तो राव जोधा ने मोहिलों की भूमि हस्तगत करने का विचार किया, परन्तु प्रवल अजीतसिंह

के रहते वह प्रदेश हाथ नहीं आ सकता था। तब राव ने अजीत (अपने जामाता ) को मार डालने का विचार किया। राव की राणी भटियाणी (अजीत की सास ) को अपने पति के प्रयत्न का पता लग गया और उसने इसकी सचना अजीत के प्रधानों को दे दी। प्रधान जानते थे कि अजीत यों भागना पसन्द न करेगा, श्रतएव उससे यह कहलाया गया कि छापर से समाचार श्राया है कि यादवों ने राणा बछराज (सांगावत ) पर श्राक्रमण कर दिया है, जिससे उसने उस( अजीत)को सहायता के लिए बुलाया है। यह सुनते ही अजीत ने तुरंत वहां से प्रस्थान किया। राव जोधा को जब इसका पता लगा तो वह समभ गया कि अजीत पर की जानेवाली चुक का भेद खुल गया श्रौर उसने श्रजीत का पीछा किया। द्रोगापुर से तीन कोस दूर गणोड़ा गांव में दोनों तरफ़ की फ़ौजों का सामना हुआ। प्रधानों ने अजीत से सारा हाल सच-सच कह दिया, तब तो वह उनपर बहुत बिगड़ा। फिर उसने साथियों समेतराव जोधा का मुक़ाबिला किया, पर श्रपने ४४ राजपूर्तो सहित वह काम श्राया। उसी दिन से राठोड़ों तथा मोहिलों में वैर बंध गया। इस घटना के एक वर्ष पीछे राव जोधा ने सेना इकट्टी कर फिर मोहिलों पर चढ़ाई की। इस बार राणा बछुराज १६४ साथियों समेत मारा गया श्रोर राव जोधा की विजय हुई, परन्तु बोबाराव का पुत्र मेघा वहां से निकल भागा श्रीर छापर के इलाक़े पर राव जोधा का श्रमल हो जाने पर छापा मार मार कर उसे तंग करने लगा। राव जोधा ने जान लिया कि जब तक मेघा जीवित है वसुधा बसने की नहीं, अतएव दो मास बाद द्रोणपुर छोड़कर वह मंडोर चला गया। उसके पीठ फेरते ही मेघा छापर ोणपुर में आ जमा। कुछ वर्षों बाद उसका देहान्त हो जाने पर उस प्रदेश में फिर श्रराजकता फैल गई। मोहिल श्रापस में लड़ने लगे, जिससे उनका बल जीण होता गया। राव जोधा ने यह श्रच्छा श्रवसर जान उनपर फिर चढाई कर दी। मेघा का उत्तराधिकारी राणा वैरसल तथा उसका छोटा भाई नरबद बिना युद्ध किये ही भाग गये। वे कुछ दिन तो फ्रतहपर. भंजरा स्त्रीर भटनेर में रहे, परन्त पीछे से मेवाड़ में राणा कुंभा के पास चले गये । एक अर्से तक वहां रहने के बाद स्वयं भूमि वापस ले सकने में श्रपने श्रापको श्रसमर्थ देख नरवद श्रीर राठोड़ वाघा (कांधल का पुत्र) किसी सवल की शरण लेने के लिए दिल्ली के लोदी (बहलोल ) वादशाह के पास चले गये, जिसने सारंगखां पठान को पांच हजार सवार देकर उनकी कुमक पर भेजा । सारंगखां को साथ लिए नरवद व वाघा भूंजग्रु के पास पहुंचे, जहां राणा वैरसल भी उनसे आ मिला। छः हज़ार सेना के साथ राव जोधा भी सम्मुख आया और दोनों और युद्ध के आयोजन होने लगे । उस वक्त राव ने बाघा राठोड़ को गुप्त शीत से अपने पास बुलाया और कहा-"शाबाश भतीजे! मोहिलों के वास्ते तू ऋपने भाइयों पर तलवार उठाकर भौजाइयों और स्त्रियों को क़ैद करावेगा।" यह सुनकर वाघा के मन में भी विचार हुआ कि उसका कार्य अनुचित है और वह जोधा का मददगार हो गया। फिर युद्ध कर राव ने मोहिलों श्रीर पठानों को हराकर भगा दिया । इस युद्ध में सारंगलां ४४४ पठानों के साथ मारा गया श्रीर वैरसल मेवाड़ में भाग गया तथा नरबद फ़तहपुर के पास पड़ा रहा । वि० सं० १४३२ (ई० स० १४७४) में द्रोणपुर में राव जोधा का जमाव हो गया और वहां अपने पुत्र जोगा को छोड़ वह स्वयं मंडोवर लौट गया, परन्त सीधे-सादे जोगा से वहां का इलाक़ा न संभला, अतएव राव जोधा ने उसे वुला लिया श्रौर उसके स्थान पर श्रपने दूसरे पुत्र बीदा को भेज दिया, जिसने

<sup>(</sup>१) नैस्पिती ने वि॰ सं॰ १४३२ (ई॰ स॰ १४७४) में राव जोधा का छापर द्रोस्पपुर पर अमल होना लिखा है। वि॰ सं॰ १४२४ (ई॰ स॰ १४६८) में ही कुंभा मारा गया था। ऐसी दशा में वैरसल और नरबद का कुंभा के पास जाकर रहना भ्रसम्भव है, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका था।

वहां का प्रबंध बड़ी उत्तमता के साथ किया

इसके विपरीत दयालदास ने अपनी ख्यात में इस घटना का एक-

'जोधा ने छापर द्रोणपुर का इलाक़ा बरसल (वैरसल) से लेकर वहां का अधिकार पहले जोगा को दिया था, पर उसके ठीक तरह से राज्य न कर सकने के कारण उसे वहां से हटाकर बाद में बीदा को वहां का स्वामी बनाया, जिसने बड़ी उत्तमता से सारा प्रवन्ध कर मोहिलों को अपने अधीन किया। बरसल अपना राज्य खोकर अपने भाई नरबद को साथ ले दिल्ली के बादशाह ( स्रलतान बहलोल लोदी ) के पास चला गया । उस समय उसके साथ कांधल का पुत्र बाबा भी था। बहुत दिनों बाद जब बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुन्ना, तो उसने बरसल का इलाक़ा उसे वापस दिलाने के लिए हिसार के सुवेदार सारंगलां को फ़ौज देकर उसके साथ कर दिया। जब वह फ़्रीज द्रोणपूर पहुंची तो धीदा ने उसका सामना करना उचित न समभा, अतएव बरसल से सुलह कर वह अपने भाई बीका के पास बीकानेर चला गया। छापर द्रोणपुर पर वरसल का ऋथि-कार हो गया। बीदा के बीकानेर पहुंचने पर बीका ने अपने पिता (जोधा) से कहलवाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर बीदा को द्रोणपुर का इलाक़ा दिला देवें। जोधा ने एक बार राणी हाड़ी के कहने से बीदा से लाडग्रु मांगा था, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया था। इस कारण बीदा से श्रप्रसन्न रहने से जोधा ने वीका की प्रार्थना पर ध्यान न दिया। तब बीका स्वयं सैन्य एकत्र कर कांधल, मांडल स्रादि के साथ बरसल पर गया। इस अवसर पर जोहिये आदि भी उसकी सहायतार्थ साथ थे। देश गोक में करणीजी के दर्शन कर बीका द्रोगपुर की श्रोर श्रग्रसर हुआ तथा वहां से चार कोस की दूरी पर उसकी फ़ौज के डेरे हुए। सारंगख़ां उन दिनों वहीं था। एक दिन बाघा को, जो बरसल का सहायक था,

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १६२-६ । बांकीदास; ऐति-इासिक बातें; संख्या ६४३।

एकान्त में बुलाकर बीका ने उसे उपालम्भ देते दुए कहा— 'काका कांधल तो ऐसे हुए, जिन्होंने जाटों का राज्य नष्ट कर एक नया इलाका कायम किया और तू (कांधल का पुत्र) मोहिलों के बदले में मेरे ऊपर ही चढ़कर आया है। ऐसा करना तेरे लिए उचित नहीं "तब तो यह भी बीका का मददगार बन गया और उसने बचन दिया कि वह मोहिलों को पैदल आक-मण करने की सलाह देगा, जिनकी दांई और सारंगखां की सेना रहेगी। ऐसी दशा में उन्हें पराजित करना किंदन न होगा। दूसरे दिन युद्ध में ऐसा ही हुआ। फलतः मोहिल तथा तुर्क भाग खड़े हुए नरबद तथा बरसल मारे गये और बीका की विजय हुई। कुछ दिनों बहां रहने के उत्तरन्त बीका ने छापर द्रोणपुर का अधिकार बीदा को सोंप दिया और खयं बीकानेर लीट गया।

उपर्युक्त दोनों अवतरणों में से सारंगखां सम्बन्धी दयालदास का कथन ही अधिक विख्तसनीय प्रतीत होता है, क्यों कि आगे चलकर मुंहणोत नैण्सी ने स्वयं अपने उर्ग्युक्त कथन का खर्डन कर दिया है वहां वह लिखता है कि बीका के कहलवाने पर, कांधल को मारने के बैर में राव जोधा ने सारंगखां पर चढ़ाई करके उसे मारा था। उस अवसर पर बीका भी सत्तैन्य जोधा के साथ था और सेना की हिरोल में था । इससे स्पष्ट है कि सारंगखां इसके वादवाली दूसरी लड़ाई में मारा गया था। साथ ही राव बीका-द्वारा बीदा को पुनः छापर द्रोणपुर का राज्य दिलाया जाना ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इस इलाके का अब भी मारवाड़ राज्य के अन्तर्गत न होकर बीकानेर के अधीन होना इसका प्रमाण है। प्रारम्भ से ही बीकानेर के राजधराने के साथ मैंत्री सम्बन्ध रहने से बीदावत बाद में उन्हीं के अधीन हो गये। जोधपुर राज्य की ख्यात में

<sup>(</sup>१) जि॰ २, ए॰ ४ । मुंशी देवीयमाद के "राव बीकाजी का जीवनचरित्र" (ए॰ १२-१७) और पाउलेट के 'गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट' (ए॰ ६ ८) में मी ऐसा ही वर्णन दिया है।

<sup>(</sup>२) मुंह्योत नैयसी की ख्यातः जि॰ ३, पृ० २०६।

उपर्युक्त घटना का उल्लेख नहीं है। यदि ख्यातकारों ने मुंहणोत नैण्सी की ख्यात भी देखली होती तो उन्हें इस सम्बन्ध की थोड़ी यहुत वातें श्रवश्य ज्ञात हो जातीं। श्रागे की कुछ घटनारं भी जो अपुर राज्य की ख्यात में नहीं हैं, परन्य उनका विस्तृत विवरण हमें द्यालदास की ख्यात में मिलता है। श्रन्य ख्यातों श्रादि से उनकी पुष्टि होते के कारण उनकी सत्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता। श्रतपव उनका उल्लेख हम यहां कर देना श्रावश्यक समभते हैं।

राव जोधा का भाई कांधल भी धीका के साथ चला गया था। उसने हिसार के पास रहते समय जब वहां (हिसार में ) लूट-मार शुक्त की तो सारंगलां ने उसका अवरोध किया। इसपर कांधल का मारा जाना कांधल. अपने राजपूतों सहित राजासर (परगना सारण) चला गया और वहां से चढकर हिसार में आया और वहां खुव लू: मार कर फिर वापस चला गया। उस समय उसके तीन पुत्र -राजसी नींबा तथा सरा-साथ थे और बाबा चाचाबाद में एवं अरहकमल बीकानेर में था। जब सारंगख़ां ने उसपर चढ़ाई की तो उस( कांधल )ने उसका सामना किया। लड़ाई चल रही थी उस समय अचानक कांधल के घोड़े का तंग आदि दूट गये, जिससे उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरे तंग सुधार लेने तक तुम सब शतु का सामना करो। परन्तु इससे पूर्व कि वह तंग आदि ठीक कर अपने घोड़े पर पुनः सवार हो सके, सारंगखां ने प्रवल श्राक्रमण कर उसकी सारी सेना को तितर-वितर कर दिया। कांधल ने अपने पास बचे हुए राजपूतों के साथ वीरतापूर्वक शत्रु का सामना किया, पर उनकी संख्या बहुत अधिक होने से अंत में २३ मनुष्यों को मारकर वह श्रवने साधियों सहित मारा गया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ २८-३०। मुंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ २०४-६। बीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४७६। पाउलेट; गैज़ेटियर घाँ ष् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ६। टॉढ; राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ १९३२।

बीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार सुना तो उसने उसी समय सारंगलां से बैर लेने की प्रतिज्ञा की श्रोर श्रपनी संना को युद्ध की

कांधल को मारने के वैर में जोधा की वीका के साथ सारंगस्त्रां पर चढ़ाई तैयारी करने की आज्ञा दी। इसकी स्चना कोठारी चौथमल ने जोधपुर जाकर राव जोधा को भी दी। जोधा ने मेड़ता से दूदा और वर्रासेंह को भी वुला लिया तथा सेना सहित बीका की सहायता को

चला। बीकानेर से बीका भी चल चुका था। द्रोगपुर में पिता-पुत्र एकत्र हो गये, जहां से दोनों फ़ौजें सम्मिलित होकर आगे बढ़ीं। सारंगखां भी अपनी फ़ौज लेकर सामने आया तथा गांव कांस ( कांसला ) में दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगखां की सेना के पैर उखड़ गये और वह बीका के पुत्र नरा के हाथ से मारा गयां।

दयालदास ने इस लड़ाई का समय वि॰ सं० १४४६ पौप वदि १ (ई॰ स॰ १४८६) दिया है, जो ठीक नहीं है। यह घटना इसके पूर्व की होनी चाहिये, क्योंकि इससे पहले ही जोधा का देहांत हो गया था।

(१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ३०-३१ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४७६ । पाउलेट; गैज़ेटियर स्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ८।

मुंहणोत नैणसी की ख्यात में इस घटना का जो वर्णन दिया है वह नीचे लिखे अनुसार है—

'फिर कांधल सारंगलां से युद्ध कर काम श्राया। यह ख़बर राव बीका ने सुनी तो वह सारंगलां पर चढ़ाई करने को तैयार हुशा, परन्तु नापा (नरपाल) सांखले ने कहा कि राव जोधा को यह ख़बर देकर चढ़ाई करना उचित है। (नापा राव जोधा के पास गया श्रीर सारा हाल कहा) तब जोधा बोला कि कांधल का वैर में लूंगा। वह बड़ी सेना सहित चढ़ श्राया। राव बीका हिरोल में रहा, गांव कांसले में लड़ाई हुई। सारंगलां श्रीर उसके बहुतसे साथी मारंगये (जि० २, पृ० २०६)।'

उपर बैक्ट में दिया हुन्ना नापा का नाम संदिग्ध है। संभव है यह ख़बर लेजाने-बाला कोठारी चौथमल रहा हो, जैसा कि दयालदास ने लिखा है। सारंगख़ां किसके ३२ वहां से लौटते हुए फिर राठोड़ सेना के द्रोणपुर में डेरे हुए। उस समय राव जोधा ने बीका को श्रपने पास बुलाकर कहा — 'बीका तू सपूत

जोधा का बीका को पूजनीक चीज़ें देने का वचन देना है अतएव तुभ से एक वचन मांगता हूं ?" बीका ने उत्तर दिया—"कहिये, आप मेरे पिता हैं अतएव आपकी आज्ञा मभे शिरोधार्य हैं।" जोधा ने कहा—

"एक तो लाड एं मुक्ते दे दे श्रीर दूसरे श्रव त्ने श्रवने वाहुवल से श्रपने लिए नया राज्य स्थावित कर लिया है, इसलिए श्रपने भाइयों से जोधपुर के राज्य के लिए दावा न करना।" बीका ने इन वातों को स्वीकार करते हुए कहा—"मेरी भी यह प्रार्थना है कि तब्त, छत्र श्रादि राज्यचिह्न तथा श्रापकी ढाल-तरवार मुक्ते मिलनी चाहिये, क्योंकि मैं बड़ा हूं।" जोधा ने इन सब वस्तुश्रों को जोधपुर पहुंचकर भेज देने का वचन दिया। श्रनन्तर दोनों ने श्रपने-श्रपने राज्य की श्रोर प्रस्थान किया।

(श्रावणादि) वि० सं० १४४४ (चैत्रादि १४४६) वैशाख सुदि ४ (ई० स० १४८६ ता० ६ श्रप्रेल) को जोधपुर में ही राव राव जोधा की मृत्यु जोधा का स्वर्गवास हो गया<sup>२</sup>।

हाथ से मारा गया यह नैएसी ने नहीं लिखा है। ऐसी दशा में नरा-द्वारा उसका मारा जाना मानने में कोई आपित्त नहीं है।

- (१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३१-३३। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६।
- (२) वीरविनोद; भाग २, पृ॰ द॰६। जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ १, पृ॰ ४६), बांकीदास-कृत "ऐतिहासिक बातें" (संख्या ७६४) तथा टांड-कृत "राज-स्थान" (जि॰ २, पृ॰ ६४१) में भी यही संवत् दिया है। दयालदास की ख्यात में राव जोधा की मृत्यु का संवत् वि॰ सं॰ १४४७ (ई॰ स॰ १४६०) दिया है (जि॰ २, पत्र ४)। मुंशी देवीप्रसाद (राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३४) तथा पाउलेट (गैज़ेटियर थ्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६) ने भी यही संवत् दिया है। इस अन्तर का तम्र तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता जब तक राव जोधा का स्मारक-लेख न

क्यातों आदि में कहीं जोधा के १६³, कहीं १७³ तथा कहीं १८³ पुत्र होने के उल्लेख मिलते हैं । इनके अतिरिक्त उसके कई पुत्रियां भी हुई थीं । उसकी एक पुत्री राजवाई का नाम ऊपर आ गया है। दूसरी श्रंगारदेवी थी, जिसका विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ था , परन्तु उसका नाम किसी भी ख्यात में नहीं मिलता । यदि घोसुंडी गांव की बड़ी प्रशस्ति न मिलती तो उसके होने का हमें पता भी न चलता । ऐसी दशा में ख्यातों के इन नामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किर भी यह कहा जा सकता है कि जोधा के कम से कम सत्रह पुत्र थे, जिनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं— १—हाडी राणी जसमादे से—

- (१) नींबा (सबसे बड़ा) यह कुंवरपदे में ही मर गया"।
- (२) सातल इसने पोकरण और फलोदी के पास के प्रदेश पर अधिकार कर सातलमेर नामक नगर बसाया। वरसिंह के मरने पर इसने मेड़ते पर भी अधिकार कर लिया थाँ। और यह जोधा के बाद गद्दी पर बैठा।
  - (१) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली ।
- (२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४६-७ । द्यालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ११६। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०६।
- (३) टॉड; राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४०। राठोड़ों की वंशावली के प्राचीन
- (४) जोधा से जोधा राठोड़ों की शाखा चली। इस शाखा के ३० ठिकाने इस समय मारवाड़ में ही विद्यमान हैं, जिनमें से मुख्य भाद्राज्य, खेरवा, लाडनूं, दुगोली, गोराऊ, नींबी श्रौर सेवा श्रादि हैं।
  - ( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली ।
- (६) जर्नल झाँव् दि एशियाटिक सोसाइटी झाँव् बंगाल; जि॰ ४६, भाग १, पृ॰ ६६।
- (७) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली। राठोड़ों की वंशावली के प्राचीन पत्रे।
  - ( ८ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२२ तथा ८०४।

- (३) सूजा—सातल का उत्तराधिकारी हुन्ना। २—भटियाणी राणी पूरां से—
  - (१) कर्मसी—इसके वंशवाले कर्मसीहोत कहलाये । इसने खींवसर बसाया । जोधा ने इसे नादसर दिया था श्रोर कांधल को भी साथ भेजा था<sup>3</sup>। इसका एक विवाह मांगलिया भोज हमीरोत की पुत्री से हुआ था, जिससे पांच पुत्र—उदयकरण, पंचायण, धनराज, नारायण तथा पीथूराव—हुए। कर्मसी भोमियों से युद्ध करते समय लग्जकरण के साथ नारनोल में मारा गया<sup>3</sup>।
    - (२) रायपाल—इसके वंशवाले रायपालोत कहलाये । इसने श्रासोप श्राबाद किया<sup>3</sup>।
    - (३) बण्वीर-इसके वंश के वण्वीरोत कहलाये।
    - (४) जसवन्त (जसूत)।
    - (४) कूंपा।
    - (६) चांदराव।

#### ३—सांखली राणी नौरंगदे से—

- (१) बीका—इसके वंशवाले बीका कहलाये, जो स्रव तक बीकानेर राज्य के स्वामी हैं। वि० सं० १४४४ (ई० स० १४८८) में इसने श्रपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया । जोधा का छोटा भाई कांधल भी इसके साथ था। इसके वंश का सविस्तर वर्णन श्रागे बीकानेर के इतिहास में किया जायगा।
  - (१) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली।
- (२) विशेष वृत्तान्त के लिए देखो बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ११८, १४६, १४७, ११६७, ११६८ तथा ११६६।
  - (३) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली ।
- (४) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली । टेसिटोरी ने इसका नाहरसर में निवास करना लिखा है ( जर्नल आंव् दि एशियाटिक सोसाइटी आंव् बंगाल; (ई॰ स॰ १६१६, पृ॰ ७३)।

(२) बीदा—इसके वंशवाले बीदावत कहलाये, जो बीकानेर राज्य में हैं। छापर द्रोणपुर को जीतकर वहां का अधिकार पहले जोधा ने जोगा को सोंपा था, परन्तु उसको अयोग्य देखकर बाद में उसने बीदा को वहां का अधिकारी बना दिया<sup>3</sup>। इसके पुत्र उदयकरण, हीरा और खलसी हुए<sup>3</sup>।

#### ४-इलगी रागी जमना से-

- (१) जोगा—छापर द्रोणपुर का इलाका विजयकर वहां का अधिकार पहले राव जोधा ने इसी को दिया था।
- (२) भारमल—इसके वंशवाले भारमलोत कहलाये<sup>3</sup>। राव जोधा ने इसे बीलाड़ा दिया<sup>8</sup>।

#### ४—सोनगरी राणी चंपा से-

(१) दूदा—वि० सं० १४६६ (ई० स०१४८६) में इसने मेड़ते में अपना ठिकाना बांधा और इसीसे इसके वंशज मेड़तिया कहलायें। पिता के इशारे से इसने केवल थोड़े से साथियों को साथ ले नरसिंह सींधल के पुत्र को जा घेरा और उसे अकेले इंद्रयुद्ध में मारकर राठोड़ों का पुराना वैर लिया । इसने देश में विगाड़ करने वाले अजमेर के सुवेदार विरियाखां को मारा । इसके एक पुत्र

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १६४।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली। बांकीदास ने इसके ७ पुत्र होना लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ६४४)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४७।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली । टेसिटोरी ने इसका कोढणा में रहना लिखा है ( जर्नल श्रॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव् बंगाल; ई० स० १६१६, ए० ७१ )।

<sup>(</sup> १ ) संशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली।

<sup>(</sup>६) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १३१-३ । दयालदास की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १११-१२ ।

<sup>(</sup> ७ ) बांकीदासः ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२३।

षीरमदे का पुत्र चांदा हुआ, जिसके वंशज चांदावत कहलायें। दूदा के अन्य चार पुत्र—रतनसी, रायमल, रायसल और पंचा-यण—हुप्रे।

(२) वरसिंह—इसके वंशवाले वरसिंहोत कहलाये। इसका एक पुत्र जेता हुआ । बांकीदास लिखता है—'इसे और दूदा को राव जोधा ने शामिल में मेड़ता दिया था। वरसिंह ने पीछे से दूदा को मेड़ते से बाहर निकाल दिया, तब वह बीकानेर चला गया। एक बार वरसिंह ने दुष्काल पड़ने पर बादशाही शहर सांभर में लूट-मार की, जिसपर वह अजमेर में क़ैद कर लिया गया। बाद में बीकानेर से आकर दूदा तथा बीका ने इसे मुक्त कराया। वरसिंह की मृत्यु होने पर सातल ने मेड़ते पर अधिकार कर लिया और दूदा भी वहीं आ गया। फिर उसने आधी भूमि वरसिंह के पुत्र सीहा को दे दी ।'

### ६-बाघेली राणी वीनां से-

- (१) सामन्तसिंह-इसने खेरवा पर अधिकार कियाँ।
- (२) सिवराज—राव जोधा ने इसे दुनाड़ा दिया<sup>8</sup>।

वर्तमान समय में मेड़ितयों के अनेक ठिकाने हैं, जिनमें मुख्य चाणोद, कुचामण, जावला, घाणेराव, बूडसू, रीयां, मींडा, मीठड़ी, बहू, बेरी, पांचवा, पांचोटा, सरगोट, सबलपुर, सुमेल, रेण, लूणवा, बोरावड़, मंगलाना, बसन श्रादि हैं।

- ( १ ) जर्नल भाँव् दि एशियाटिक सोसाइटी भ्राॅव् बंगाल; न्यू सीरीज़, जि॰ ११ (ई॰ स॰ १६१६); पृ॰ ७९।
  - (६) वहीं; पृ॰ ७१। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४७।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली । वांकीदास; ऐति-हासिक बातें; सं॰ १००४।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली।

<sup>(</sup> ४ ) बांकीदासः ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२०, ६२१ तथा ६२२।

राव जोधा के उपर्युक्त सत्रह पुत्रों में नींबा सबसे बड़ा था, यह तो श्रिधकांश ख्यातों श्रादि से सिद्ध है, परन्तु नींबा के बाद कौनसा पुत्र खड़ा था, यह विवादग्रस्त विषय है।

श्रकवर के देव वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४० = ई० स० १४६३) में लाहोर में रहते समय जयसोम-द्वारा रचे हुए 'क मैच-द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्" में लिखा है—''दूसरी महाराणी जसमादेवी के तीन लड़के—नींवा, सूजा और सातल नाम के —थे श्रीर वह राजा का जीवन-सर्वस्व थी। जब दैवयोग से नींवा नाम के पुत्र की कथा ही वाकी रह गई (श्रर्थात् वह मर गया) तब जसमादेवी ने— जिसे स्त्रीस्वभाव से श्रपनी सौतों के प्रतिद्वेष उत्पन्न हुआ— यह होनहार ही है, ऐसा सोचकर एकांत में विक्रम नाम के श्रपनी सौत के पुत्र की श्रजुपस्थित में राजा को श्रपने पुत्र के विषय की कुछ रोचक कथा कही। तब राजा ने पत्नी के कपट से मोहित होकर श्रपने वेटे विक्रम (बीका) को जांगलदेश में निकाल देने की इच्छा से श्रपने पास बुलाकर यह कहा— ''हे पुत्र! वाप के राज्य को बेटा भोगे इसमें कोई श्रचरज की बात नहीं, परन्तु जो नया राज्य प्राप्त करे वही बेटों में मुख्य गिना जाता है। पृथ्वी पर कठिनता से वश्र में श्रानेवाला जांगल नामक देश हैं, तू साहसी है इसलिए तुभे मैंने इस काम में (श्रर्थात् उसे वश्र करने में) नियुक्त किया है'।''

<sup>(</sup>१) श्रीजैनचंद्रसुगुरो राज्ये विजयिनि विपत्तवलजयिनि ।

ऋमतो नृपविऋमतः खभूतरसश्रशि(१६५०)मिते वर्षे॥५२६॥
साहिश्रीमदकब्बरराज्यदिनादिखललोकसुखहेतोः ।

ऋष्टित्रंशे संवति लाभकृते लाभपुरनगरे ॥ ५२७॥
श्रीजयसोमैविंहिता धीसखवंश्यावली गुरोर्वचसा ।

श्रोकैः प्राथमकिलपकमितवैभवहेतवे मृदुभिः ॥ ५३०॥

कर्मचंद्रवंशोकीर्तनकं कान्यं।

<sup>(</sup>२) नींबासूजासातलनामसुतत्रययुता महाराज्ञी । जस मादेवीनाम्नी राज्ञो जीवस्य सर्वस्वं ॥ ११०॥

उपर्युक्त श्रवतरण से तो यही पाया जाता है कि नींवा के बाद बीका बड़ा था, परन्तु उसने श्रसीम पितृभक्ति-वश, पिता के वाक्यों से प्रभावित होकर नवीन राज्य स्थापित करने का दृढ़ विचार कर लिया श्रीर श्रपने द्वितचिन्तकों एवं नापा सांखला की सम्मति के अनुसार पिता के जीवनकाल ही में जांगल देश की तरफ़ जाकर निज बाहुवल से शीव ही अपने वंशजों के लिए धीकानेर के बृहत् राज्य की स्थापना कर ली। यह काव्य सब ख्यातों से पुराना होने के कारण इसके कथन की उोत्ता नहीं की जा सकती।

जोधा की मृत्य पर सांतल गद्दी पर वैठा, जिसकी श्रव तक कोई भी जनम-पत्री नहीं मिली है। स्रतएव उसके जन्मसंवत् के विषय में निश्चित रूप से कुछ कह सकना कठिन है। सांतल के उत्तराधिकारी सूजा का जन्मसंवत, जोत्रपुर से मिलनेवाली जन्मपत्रियों में १४६६ तथा बीका का १४६७ (ई० स० १४४०) दिया है। इस हिसाब से सूजा, बीका से लग-भग एक वर्ष बड़ा होता है, परन्त इसके विपरीत वीकानेर से मिलनेवाले जन्मपत्र में बीका का जन्म वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३८) में होना लिखा मिलता हैं। इस हिसाब से सूजा, बीका से एक वर्ष छोटा हो जाता है।

> नींबाख्ये संजाते दैवनियोगात्स्रते कथाशेषे । जातिस्वभावदोषाज्जातामषी सपतीष ॥ १११ ॥ विक्रमनामसप्रतीसतेऽसति स्वाटमजे कथां रम्यां । भावीति विभाव्यात्मनि विजने राजानमाचष्टे ॥ ११२ ॥ ( त्रिभि: कुलकं ) ततो निजात्मजं जायामायया मोहितोऽधिपः । विक्रमं जांगले मोक्तुं समाहूयेदमुकवान् ॥ ११३ ॥ पित्रयं राज्यं सुतो भंके कि चित्रं तत्र नंदन। नवं राज्यं य ऋादत्ते स घत्ते सुत्युर्यतां ॥ १९४ ॥ तेन देशोस्ति दुःसाधो जांगलो जगतीतले । त्वं साहसीति कृत्येऽस्मिन्नियुक्तोऽसि मयाधूना ॥ ११५ ॥

इन जन्मपत्रियों में परस्पर विभिन्नता होने के कारण, कौनसी विश्वसनीय है यह कहना कठिन है। टेसिटोरी को जोधपुर की एक दूसरी ख्यात में सूजा का जन्म संवत् १४६६ (ई०स०१४४२) में होना प्राप्त हुआ है । यदि यह ठीक हो तो यही सिद्ध होता है कि वीका हर हालत में सूजा से बड़ा था।

टेसिटोरी को फलोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा है कि जोधा की मृत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर उसके यह कहने पर कि मेरे बाल सुखालेने तक टहर जात्रो, लोगों ने टीका सातल को दे दिया । इस कथन से तो यही ज्ञात होता है कि सातल भी वास्तविक उत्तराधिकारी न था, परन्तु जोगा को मन्द-वुद्धि देख टीका सातल को दे दिया गया। बीका की अनुपश्थिति में ऐसा हो जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। फिर अधिकांश ख्यातों से यह भी पता चलता है कि जोधा ने पूजनीक चीज़ें देने का बादा कर बीका से जोधपुर के राज्य पर दावा न करने का बचन ले लिया था<sup>3</sup>।

वीका सातल से बड़ा न रहा हो अथवा उसने पिता को वचन दिया था इस कारण से सातल के गद्दी पर बैठने पर उसने कोई हस्तचेप न किया, परन्तु जब सूजा ने सातल की मृत्यु पर जोधपुर की गद्दी अपने हाथ में करली तब तो बीका ने ससैन्य उसपर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई का उन्नेख जोधपुर तथा बीकानेर की ख्यातों में मिलता है।

<sup>(</sup>१) जर्नेल श्रॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव् बंगाल; जि॰ १४ (ई॰ स॰ १६१६); प्र॰ ७६।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १४ (ई॰ स॰ १६१६); पृ० ७२ तथा दिप्पण ४।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पु॰ ३१-३। पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना पर परदा डालने का प्रयत्न किया गया है। राव जोधा, सातल तथा सूजा के प्रसंग में कहीं भी इस घटना का उन्नेख नहीं है, किन्तु वरजांग भीमावत के प्रसंग में सातल की मृत्यु के बाद सूजा के मारवाद की गही पर बैठने पर बीका का जोधपुर पर चढ़ झाना लिखा है (जि॰ १, ए॰ १६)। इस घटना का विस्तृत बुत्तान्त झांगे सूजा के हाल में दिया जायगा।

कविराजा बांकीदास', कविराजा श्यामलदास', रामनाथ रत्नू , सिंढायच द्यालदास', मुंशी देवीप्रसाद', कैप्टेन पाउलेट प्रभृति लेखकों ने बीका की इस चढ़ाई का अपने प्रन्थों में उल्लेख करने के साथ ही उसे बड़ा होने के कारण जोधपुर के राज्य का वास्तविक हक़दार माना है। उक्त ख्यातों आदि के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि वीका, कम से कम स्जा से अवश्य वड़ा था, जिससे तख़्त, चमर, भुंजाई की देग आदि पूजनीक वस्तुएं उसे ही प्राप्त हुई।

ख्यातों आदि में प्रायः कुंवरों के नाम राणियों के नामों के साथ दिये रहते हैं, अतएव उनके आधार पर पुत्रों के छोटे-वड़े होने का निर्णय करना कठिन प्रतीत होता है।

राव जोधा बीर श्रौर साहसी होने के साथ ही श्रसाधारण धेर्यवान् व्यक्ति था। वह जल्दी घवराता नहीं था। श्रसाधारण परिस्थिति में पिता के मारे जाने पर भी वह घवराया नहीं, वरन पीछा करनेवाले मेवाड़ के सैन्य का वीरतापूर्वक सामना करता हुआ चित्तोड़ से निकल गया। फिर मंडोवर श्रादि पर मेवाड़ का श्रधिकार हो जाने पर उसे वर्षों तक जंगलों में रहना पड़ा। वह समय उसके लिए बड़े संकट का था, पर वह एक च्रण के लिए भी निराश न हुआ और धेर्य के साथ राज्य-प्राप्ति का सतत प्रयत्न करता रहा। उधर महाराणा कुंभा की दादी हंसवाई ने, जो जोधा की बुआ लगती थी, महा-राणा से उसकी सिफ़ारिश की, जिसपर उसने मंडोवर की तरफ़ से ध्यान हटा लिया। फलत: कुछ ही समय वाद श्रपनी सैनिक शक्ति बढ़ाकर जोधा

- (१) ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११।
- (२) वीरविनोद; भाग २, पृ० ४८०।
- (३) इतिहास राजस्थानः, पृ० ११३-४।
- (४) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४-६।
- ( १ ) राव बीकाजी का जीवनचरित्र, पृ० ३१-६।
- ( ६ ) गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६ ।

ने अपने गये हुए पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । इसके बाद ही उसने जोधपुर के दुर्ग तथा नगर की स्थापना की । राव जोधा की एक पुत्री श्टंगारदेवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ था, जो संभवतः मेवाड्वालों से मेल करने के लिए ही किया गया हो ।

राव जोधा से पूर्व जोधपुर के नरेशों में चूंडा और रणमल भी वीर हुए थे, पर उन्होंने राज्य का प्रसार अथवा उसकी नींव दढ़ करने की ओर जैसा चाहिये वैसा ध्यान नहीं दिया। रणमल ने तो अपना सारा समय मेवाड़ में ही बिताया था। राज्य प्राप्त करते ही जोधा ने सर्वप्रथम इस और ध्यान दिया और राज्य की स्थिति दढ़ करने के साथ ही उसको बहुत बढ़ाया। उसके पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए और उन्होंने भी राठोड़-राज्य की उन्नति करने में पूरा-पूरा हाथ बंटाया। वस्तुतः हम राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कह सकते हैं।

#### राव सातल

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र नींवा का देहांत अपने पिता की जीवित दशा में ही हो चुका था और बीका ने अपने लिए जांगल देश में स्वतंत्र वड़ा राज्य कायम करके जोधपुर राज्य से स्वतंत्र वड़ा राज्य कायम करके जोधपुर राज्य से स्वतंत्र व्याग दिया था; अतएव जोधा की मृत्यु होने पर (आवणादि) वि० सं० १४४४ (ई० स० १४८६) में सातल उसका उत्तराधिकारी हुआ ।

<sup>(</sup>१) मुंइणोत नैगासी की स्थात में उसके गद्दी पर बैठने का समय वि॰ सं॰ १४१६ (ई॰ स॰ १४६२) दिया है (जि॰ २, ए॰ १६६), जो ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उस समय तो उसका पिता राव जोधा विद्यमान था।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४७। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०६। टोसेटोरी को फलोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा है कि टीका पहले जोगा को देते थे, परन्तु वह उस समय स्नान करके भ्राया था, जिससे उसने बाल सुखा लोने तक ठहर जाने को कहा। उसके इस भ्राचरण से भ्रप्रसन्न होकर सरदारों ने टीका सातल को दे दिया (देखो ऊपर पृष्ठ २२०) । टाउ े इसका गदी पर केना ही नहीं

सिंहासनारूढ़ होने के कुछ दिनों बाद ही पोकरण से दो कोस की दूरी पर उसने एक गढ़ का निर्माण कराया सातलमेर का निर्माण श्रीर श्रपने नाम पर उसका नाम सातलमेर रक्खा?।

एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि राव सातल ने, सिंहासनारूढ़ होने के बाद, जैसलमेर के रावल देवीदास (देव-राज), पूगल के राव शेखा तथा नागोर के खान की सहायता प्राप्तकर बीकानेर पर चढ़ाई की, परन्तु

### इस कार्य में उसे सफलता न मिली?।

लिखा है। वह राव जोधा के बाद सूजा का राजा होना श्रौर उसका सातलमेर की रत्ता करते हुए मारा जाना लिखता है ( राजस्थान; जि॰ २; पृ॰ ६५२ ), परन्तु सातल का राजा होना निर्विवाद है।

राव सातल के फलोधी परगने से मिले हुए एक लेख का उन्नेख टेसिटोरी ने किया है, जो वि॰ सं॰ १४१४ भाद्रपद सुदि ११ (ई॰ स॰ १४४८) का है । उसमें जोधा को महाराय श्रीर सातल को राय लिखा है (जर्नल झॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी झॉव् वंगाल; ई॰ स॰ १६१६, ए॰ १०८)। इस लेख के श्रनुसार तो यही मानना पहेगा कि राव जोधा ने सातल को श्रपने जीवनकाल में फलोधी की जागीर दी होगी।

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, प्र॰ ४७। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८०४।

जोधपुर राज्य की ख्यात में ही श्रागे चलकर लिखा है कि राव सांतल ने श्रपने छोटे माई सूजा के पुत्र नरा को गोद लिया था, जिसने पोकरण को श्रपने श्रधिकार में करने के बाद वहां सातल के नाम पर सातलमेर गढ़ बसाया (जि॰ १, पृ॰ ६२-३)। "वीरविनोद" (भाग २, पृ॰ ८०७) में सातल के छोटे भाई के गद्दी पर बैठने के बाद सातलमेर का आबाद होना लिखा है। इन ख्यातों श्रादि में इसी प्रकार स्थल-स्थल पर विरोधी बातें लिखी हैं, जिससे सत्यासत्य का निर्णय करना कठिन है।

(२) जर्नेल श्रॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव् वंगाल; ई॰ स॰ १६१७,

इस गीत के समय तथा रचियता के नाम का पता नहीं चलता, जिससे इसकी सत्यता में सन्देह हैं। साथ ही इस घटना का उन्नेख भी दूसरी ख्यातों में नहीं मिलता। यदि इस कथन में सत्यता हो तो आगे चलकर सूजा के राज्यकाल में राव बीका के जोधपुर पर चढ़ाई करने का यह भी एक कारण कहा जा सकता है।

राव सातल का छोटा भाई वरसिंह मेड़ता में रहता था। उसने वहां से चढ़कर सांभर को लूटा। इसपर श्रजमेर का स्वेदार मह्सूखां<sup>3</sup>, सिरिया-

सां श्रीर मीर घडूला को साथ ले ससैन्य मेड़ते मुसलमानों से युद्ध श्रीर उसमें पर चढ़ाई की। तब वर्रासेंह श्रीर दूदा दोनों भाई भागकर जोधपुर में राव सातल के पास चले

गये। पीछे-पीछे मुसलमानी सेना भी आई और जोधपुर की भूमि में लूट-मारकर पीपाड़ से तीजिएयों को पकड़ ले गई तथा उसके कोसाएं में डेरे हुए । राव सातल भी चुप न वैटा रहा । वरसिंह, दूदा, सूजा, वरजांग (भीमोत) आदि के साथ ससैन्य कोसाएं पहुंचकर उसने रात्रि के समय मुसलमानी सेना पर आक्रमण कर दिया। दूदा ने सिरियाख़ां की और बढ़कर उसका हाथी छीन लिया और सातल ने बड़ी वीरता से लड़कर

### (२) यह भी मांडू के सुलतान का कोई अफसर रहा होगा।

- (३) गनगोर (गौरी) के व्यतवाली खियां। ये होली के दूसरे दिन से ही गनगोर का व्रत श्रारम्भ कर देती हैं श्रौर प्रति दिन पूजा के लिए उद्यान श्रादि से फूल, दूब, जल श्रादि लाने को गाती हुई जाती श्रौर श्राती हैं। चैत्र सुदि ३ श्रौर उसके दो तीन दिन बाद तक गनगोर को वे बाहर किसी नियत स्थान पर लेजाती हैं, जहां बड़ा मेला लगता है। राजपूताने में खियों का यह त्योहार बड़ा प्रसिद्ध है।
- (४) यह घटना चैत्र विद १ से लगाकर चैत्र सुदि ३ के बीच किसी दिन होनी चाहिये।
- (१) इस स्थल पर ती नहीं, परन्तु श्रागे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात में सूजा के वृत्तान्त में उसका भी कोसाणा की लड़ाई में शामिल रहना लिखा है (जि॰ १; १० ४८)।

<sup>(</sup>१) मांडू के सुलतान (नासिरशाह ख़िलज़ी) की तरफ़ का श्रजमेर का हाकिम। वि॰ सं॰ १४६२ (ई॰ स॰ १४०४) में राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने श्रजमेर पर श्राक्रमण कर इसे मार डाला (दीवान वहादुर हरविलास सारडा; श्रजमेर; पृ० १४७)। तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे मल्लूख़ां का वनवाया हुआ तालाव अब भी विद्यमान है, जो मलूसर के नाम से प्रसिद्ध है।

मीर घडूला को मारा तथा तीजिएयों को मुक्त करा दिया। इस लड़ाई में मुसलमानों के साथ की कुछ ''उड़दा बेगिएयों'' (उर्दू बेग्रमों को बरजांग ने कैद कर लिया, पर बाद में सातल की इच्छानुसार उसने उनके सर मुंडवाकर उन्हें छोड़ दिया। इस लड़ाई में सातल भी बहुत घायल हो गया था, जिससे बह भी जीवित न बचा । इस लड़ाई का (श्रावए।दि) वि० सं० १४४६ (चैत्रादि १४४६) चैत्र सुदि ३ (ई० स० १४६२ता०१ मार्च) को होना माना जाता है ।

- (१) मुसलमानी सेना के साथ का अक्रसर । मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में इसे सिन्ध का एक अमीर लिखा है। इसके मारे जाने के उपलच्च में मारवाड़ में चैत्र विद अष्टमी से एक बड़ा मेला लगता है, जो चैत्र सुदि ३ तक रहता है। कुंभकार के यहां से उस दिन स्त्रियां एक बहुतसे छेदों वाला घड़ा लाती हैं, जिसके बीच में जलता हुआ दीपक रहता है। उस घड़े से मीर घड़ला का बोध किया जाता है और उसमें बने हुए छिद्रों से उसके शरीर में लगे हुए बाणों के घावों का। उसे लेकर प्रति दिन स्त्रियां घड़ला का गीत गाती हुईं नगर भर में घूमती हैं। चैत्र सुदि ३ को यह मेला समास होता है, जिस दिन वह घड़ा नष्ट किया जाता है।
- (२) मुसलमान श्रक्षसर लड़ाई पर जाते समय श्रपनी खियों को साथ नहीं ले जाते थे, किन्तु इस श्रवसर पर ख़रीदी हुई ख़ूबसूरत बांदियां उनके साथ श्रवश्य रहती थीं। उन्हें ही "उर्दू बेग़म" कहते थे, जिसको मारवाड़ी ख्यात लेखकों ने "उड़दा बेगिणियां" कर दिया है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई के समय तीन हज़ार ऐसी खियों का मुसलमानी सेना के साथ होना लिखा है, जो केवल कपोलकल्पना ही है। कुछ ऐसी खियां उक्न सेना के साथ श्रवश्य रही होंगी।
- (३) बांकीदास-कृत "ऐतिहासिक वार्ते" में भी राव सातल का इसी लड़ाई में मारा जाना लिखा है (संख्या ७६५)।

टॉड लिखता है कि सातल 'सहराई' के ख़ां के साथ लड़ता हुआ उसे मारकर मारा गया ( राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४० ), पर टॉड का यह कथन अस्पष्ट होने के साथ ही विश्वसनीय नहीं है।

(४) जयपुर से मिली हुई राठोड़ों की एक स्थात में सातल का वि॰ सं॰ १७६० (ई॰ स॰ १७०३) तक राज्य करना लिखा है, जो विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। बांकीदास के अनुसार उसने केवल तीन वर्ष तक ही राज्य किया था (ऐति-हासिक बातें; संख्या ७६६)।

कोसारों के तालाय के निकट, जहां सातल का श्रंतिम संस्कार किया गया था, उसकी स्मारक छतरी श्रव तक विद्यमान है ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में सातल के सात राणियां होना और उन सब का ही उसके साथ सती होना लिखा है । उसकी एक राणी का नाम फूला था, जो भाटी वंश की थी। उसने फूलेलाव तालाव निर्माण कराया था। दूसरी राणी हरखवाई की पूजा नागणेची के साथ की जाती है।

सातल के कोई पुत्र न था।

बांकीदास ने राव सातल के राज्य-समय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना इस प्रकार लिखी है—

'वरसिंह की मृत्यु होने पर जोधपुर से राव सातल के भेजे हुए मनुष्यों ने मेड़ते पर अधिकार कर लिया। वरसिंह का पुत्र सीहा वड़ा कपूत था, जिससे वरसिंह की ठकुराणी ने बीकानेर से दूदा को बुलवाया, जिसने आकर अजमेर के सूबेदार सिरिया-ख़ां के आदिमियों को मेड़ते से निकाल दिया। तब से आधा मेड़ता दूदा ने लिया और आधा सीहा (वरसिंहोत) के पास रहा। सिरियाख़ां ने जब अजमेर से आकर देश का बिगाड़ करना शुरू किया तो दूदा ने अजमेर के पास लड़ाई करके उसका हाथी छीना और ख़ां को मार लिया (ऐतिहासिक बार्ते; संख्या ६२२-३)।'

वरसिंह की मृत्यु के बाद सातल के मेइते पर श्रिधकार करने की उपर्युक्त बात विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वरसिंह की मृत्यु पर सातल के श्रादमियों का मेइते पर श्रिधकार करना श्रोर बाद में दूदा का जाकर सिरियाख़ां के श्रादमियों को निकालना परस्पर विरोधी बातें हैं। संभव है यहां सातल का नाम ग़लती से श्रा गया हो, जो श्रमुमानतः सिरियाख़ां होना चाहिये। दयालदास की ख्यात (जि॰ २, पत्र ६) के श्रमुसार वरसिंह की मृत्यु सूजा के राज्यकाल में हुई थी। इससे यह कहा जा सकता है कि यह घटना सातल के समय में नहीं, किन्तु सूजा के राज्यकाल में हुई होगी।

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४८।

सुंशी देवी प्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में सातल के ब्राठ राणियां होना लिखा है।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४७-८ । वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०६-७।

#### राव स्रजा

राव सूजा का जन्म वि॰ सं० १४६६ भाद्रपद वदि ८ (ई०स० १४३६ ता॰ २ श्रगस्त ) को हुश्रा था । राव सातल के नि:सन्तान मारे जाने पर जन्म तथा गहीनशीनी वह जोधपुर राज्य का स्वामी हुश्रा ।

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि राव बीका की सारंगखां पर चढ़ाई होने के समय राव जोधा भी उसकी सहायतार्थ गया था और वहां से लौटते समय द्रोणपुर में डेरे होने पर उसने राव बीका की जोधपुर पर चढ़ाई था। सूजा के गद्दी पर बैठने का समाचार मिलते ही बीका ने राज्यचिह्न श्रादि पूजनीक चीज़ें लाने के लिए पड़िहार बेला को उसके पास भेजा, परन्तु सूजा के पूजनीक चीज़ें देने से इनकार करने पर,

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव सूजा के पुत्र नरा को राव सातल ने गोद लिया था, लेकिन उसने श्रपनी माता के कहने से गद्दी पर बैठने का श्रपना इक त्याग दिया (जि॰ १, ए॰ ६२-३)। उसी ख्यात में छिखा है कि नरा ने अपने माई ऊदा के एक छड़ी मार दी, जिससे उसके पिता ने उसे फलोधी देकर अलग कर दिया (जि॰ १ ए॰ ६२)।

मुंशी देवीप्रसाद द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में सातल का सूजा के ज्येष्ठ पुत्र बाघा को गोद लेना लिखा है।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिल्द १, ए० १८। वीरविनोद; भाग २, ए० ८० । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७३। चंडू के यहां के जनमपत्रियों के संग्रह में तिथि तो यही दी है, पर उसदिन गुरुवार होना लिखा है, जो ठीक नहीं है। उसदिन रविवार था। कुंडली के अनुसार ही रविवार के दिन सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति थी। टेसिटोरी को एक ख्यात में सूजा का जन्म संवत् १४६६ (ई० स० १४४२) मिला है [ जर्नल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बंगाल; जि० ११ (ई० स० १६१६), ए० ७६]। इस विभिन्नता को देखते हुए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना किटन है, पर जैसा उपर कहा जा चुका है, सूजा बीका से छोटा था।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४८। वीरविनोद, भाग २, पृ॰ ८०७। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या ८०८।

श्रपने सरदारों से सलाह करने के उपरान्त वीका ने फ़ौज एकत्र कर जोध-पुर पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर पर द्रोणुपुर से वीदा ३००० फ्रीज लेकर उसकी सहायता को आया और कांधल के पुत्र अरड़कमल (साहिये का), राजसी (राजासर का ) श्रोर वर्णीर (चाचावाद का ) भी श्रपनी-श्रपनी सेना के साथ आये। इनके अतिरिक्त भाटी और जोहिये आदि भी बीका के साथ थे। इस वड़ी सेना के साथ वह देशगोक होता हुआ जोध-पुर पहुंचा। सूजा ने स्वयं गढ़ के भीतर रहकर कुछ सेना उसका सामना करने के लिए भेजी, परन्तु वह अधिक देर तक बीका की फ़ौज के सामने उहर न सकी। फिर तो बीकानेर की सेना ने शहर को लूटा श्रीर जोधपुर के गढ़ को घेर लिया। दस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण जब गढ़ के भीतर के लोग घवड़ाने लगे तो सूजा की माता हाड़ी जसमादे के कहलाने पर बीका ने अपने मुसाहिवों को गढ़ में सन्धि की शर्तें तय करने के लिए भेजा, लेकिन कुछ तय न हो सका, जिससे दो दिन वाद सूजा के कहने से उसकी माता (जसमादे) ने स्वयं वीका के पास जाकर कहा-"तूने तो त्रव नया राज्य स्थापित कर लिया है। अपने छोटे भाइयों को रक्खेगा तो वे रहेंगे।" बीका ने उत्तर दिया—"माजी, मैं तो केवल पूजनीक चीज़ें चाहता हूं।" इसपर जसमादे ने पूजनीक चीज़ें देकर उससे सुलह

<sup>(</sup>१) ख्यातों स्रादि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हैं-

<sup>(</sup>१) राव जोधा की ढाल-तरवार (२) तख़्त (३) चंवर (४) छुत्र (४) ढाल-तरवार सांखले हरभू की दी हुई (६) कटार (७) हिरण्यगर्भ लक्मीनारायण की मूर्ति (६) छटारह हाथोंवाली नागणेची की मूर्ति (६) करंड (१०) भंवर ढोल (११) वैरिशाल नगारा (१२) दलसिंगार घोड़ा श्रीर (१३) भुंजाई की देंग ।

किसी-किसी ख्यात में पूरे नाम दिये हैं, परन्तु किसी-किसी (उदाहरणार्थ — बांकीदास, ऐतिहासिक बातें, संख्या २६११) में कुछ नाम देकर आगे इत्यादि जिसकर छोड़ दिया है। इनमें से अधिकांश चीज़ें अर्थात् तख़्त, ढाल, तरवार, कटार, छत्र, चमर आदि बीकानेर के किले के एक कमरे में रक्खी हुई हैं, जिनका दशहरे (विजयादशमी) के दिव बीकानेर नरेश स्वयं पूजन करते हैं।

करली, जिन्हें लेकर वह बीकानेर लौट गया<sup>9</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात में बीका की इस चढ़ाई का उटलेख तक नहीं किया है, परन्तु प्रसंगवशात् वरजांग (भीमोत) के हाल में बीका का सूजा के समय में जोधपुर पर चढ़ श्राना माना है ।

उन दिनों मेड़ते पर सूजा के भाई दूदा तथा वरसिंह का श्रमल था। वरसिंह इधर-उधर बहुत लूट-मार किया करता था। एक बार उसने फिर मांभर को लटा तथा श्रजमेर की भूमि का बहुतसा

वरसिंह को श्रजमेर की कैंद से छुड़ाने के लिए सूजा का जाना

नुक्रसान किया । श्रजमेर के सूवेदार मल्लूखां ने श्रपने श्राप को उससे लड़ने में श्रसमर्थ पाकर, उसे

लालच देकर अजमेर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। इस खबर के मिलने पर मेड़ता के प्रबन्ध के लिए अपने पुत्र वीरम को रखकर दूदा बीकानेर गया, जहां पहुंचकर उसने यह घटना बीका को कह सुनाई। बीका ने कहा — "तू मेड़ता जाकर फ़ौज एकत्र कर, में आता हूं।" दूदा के जाने पर बीका ने इसकी खबर सूजा के पास भेजी और स्वयं सेना लेकर रीयां पहुंचा, जहां दूदा अपनी फ़ौज सिहत उससे मिल गया। जोधपुर से चलकर सूजा ने कोसाणे में डेरा किया। अजमेर का स्वेदार इन विशाल सेनाओं का आना सुनते ही डर गया और उसने वरसिंह को छोड़कर सुलह कर ली। अनन्तर दूदा तो वरसिंह को साथ लेकर मेड़ते और बीका बीकानेर चला गया। सूजा सुलह का हाल सुनकर कोसाणे से जोधपुर लीट गया। कहते हैं कि वरसिंह को खाने में ज़हर दे दिया गया था, जिससे मेड़ता लौटने के कुछ मास बाद उसका देहान्त हो गया व

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३४-६। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०७। कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बात; संख्या २६११। रामनाथ रत्नु; इतिहास राजस्थान; पृ॰ १४४। पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६।

<sup>(</sup>२) जिल्द १, पृ० ४६।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३६-४१। कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; सं॰ ६२१

राव स्तुजा ने अपने छोटे पुत्रों में से नरा को फलोधी जागीर में दी थी। उन दिनों पोकरण का स्वामी खींवा (चेमराज) था। उसके इलाके नरा का मारा जाना तथा से वाहर रहते समय नरा ने छल करके पोकरण सूजा का खींवा आदि का पर अधिकार कर लिया । निराश खींवा किसी दमन करना प्रकार अपने दिन व्यतीत करने लगा। जब उसका पुत्र लूंका बड़ा हुआ तो पोकरण के राठोड़ उसकी अध्यक्तता में देश में उत्पात करने लगे। एक वार वे पोकरण के पशु छीन ले गये। नरा छुड़ाने को चढ़ा, जिसपर बड़ी लड़ाई हुई। लुंका ने अपने ऊपर आक्रमण करने-

चीरविनोद; भाग २, पृ० ४७६। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० १०। जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का भी उल्लेख नहीं है।

(१) इस सम्बन्ध में मुंहणोत नैग्यसी की ख्यात में जो वर्णन दिया है, उस-का सारांश नीचे दिया जाता है—

'वेंगटी के स्वामी हरभू सांखला मेहराजोत की कन्या का विवाह जैसलमेर के आटी कलिकर्ण के साथ हुन्ना था, जिसके नचत्र ( मूल ) में एक पुत्री हुई, जिसे उसने वन में छोड़ दिया। हरभू ने फलोधी से लौटते समय जब उसको मार्ग में पड़े देखा तो उठा लिया श्रौर धाय रखकर उसका पालन-पोषण किया । जब वह बड़ी हुई तो शिकार के निमित्त उस तरफ़ श्राये हुए सूजा के साथ हरभू ने उसका विवाह कर दिया। उसके दो पुत्र बाघा श्रीर नरा हुए, जिनमें से नरा को सूजा ने सिंहासनारूढ़ होने पर फलोधी की जागीर दी, जहां वह अपनी माता राखी लच्मी के साथ रहने लगा। एक बार पहले कुमारिकावस्था में राठोड़ खींवा के पास उसकी शादी का पैग़ाम जाने पर उसने अस्वीकार कर दिया था, जिससे रागी लक्ष्मी के हृदय में उस वात का ध्यान बना हुआ था। उसकी याद दिलाये जाने पर नरा ने वाद में पोकरण पर श्रधिकार करने का निश्चय किया। इस कार्य की पूर्ति के लिए उसने अपने पुरोहित को सिखा-पढ़ाकर उधर भेजा, जो नरा से नाराज़ होने का भाव दिखाकर वहां रहने लगा। एक दिन खींवा के पोकरण से बाहर जाने पर, वह पुरोहित दरबान का कटार सुधरवाने के बहाने से बाहर गया श्रीर इसकी सूचना पास ठहरे हुए नरा को दे श्राया । श्रमरकोट ब्याहने जाने का बहाना कर राठोड़ रात्रि के समय आगे बढ़े । इसी बीच पुरोहित ने द्वारपाल को बाहर बुळाकर उली कटार से मार डाला । फिर तो राठोइ नगर में घुस गये श्रीर वहां नरा के नाम की दुष्टाई फिरवादी (जि॰ २, ए॰ १३७-४२)।'

वाले नरा का सिर, तलवार के एक ही हाथ में, धड़ से अलग कर दिया। उसकी मृत्यु का समाचार मिलने पर उसकी स्त्रियां उसके शव के साथ सती हुई । नरा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोयन्द (गोविन्द) हुआ, पर पिता की भांति बीर और चतुर न होने के कारण उससे ठीक प्रवन्ध न हो सका, जिससे नित्य लड़ाइयां होने लगीं। तब राब स्जा ने गोयंद और खींवा को बुलाकर उन्हें आधी-आधी भूमि बांट दी और जहां नरा का मस्तक पड़ा था वहीं सीमा बांध दी, जो आज तक चली आती है। गोविंद के दो पुत्र जैतमाल और हम्मीर थे। हम्मीर को फलोधी का शासन मिला और जैतमाल को सातलमेर का ।

राव सूजा के शासनकाल में जैतारण त्रादि के सींधलों ने उपद्रव किया, तब उधर जोधपुर की सेना भेजी गई, जिसने उनका दमन कर वहां सुव्यवस्था की। जैतारण का परगना राव सूजा के

पुत्र ऊदा को मिला था ।

वि० सं० १४७१ भाद्रपद सुदि १४ (ई० स० १४१४ ता० ३ सितम्बर) को राव सूजा के ज्येष्ठ पुत्र बाघा का देहांत हो गया । राव सूजा भी इसके

- (१) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में नरा के मारे जाने का समय वि० सं० १४४१ (चैत्रादि १४४२) चैत्र वदि ४ (ई० स० १४६६ ता० ४ मार्च) दिया है (जि॰ २, पृ० १४४)।
  - (२) वहीः; जि॰२, पृ॰१३७-४४। जोधपुर राज्य की ख्यातः; जि॰१, पृ॰६२-३।
- (३) जोधपुर के राव श्रास्थान का एक पुत्र जोप (जोपा)था, जिसके एक पुत्र सींधल के वंश के सींधल राठोड़ कहलाये। श्रव उनके पास कोई बड़ी जागीर नहीं रह गई है श्रीर वे गोड़वाड़ प्रान्त में भोमियों की हालत में हैं।
- (४) जोधपुर राज्य की स्यात; जि॰ १, पृ॰ ४६। जोधपुर के सरदारों के इतिहास में ऊदा को जैतारण का अधिकार मिलने और उसके वंशवालों का वहां से अधिकार छूटने का विस्तृत वृत्तान्त दिया है। उसमें लिखा है कि उसे वहां का अधिकार गृदद बाबा के आशीर्वाद से मिला था और उसने जैतारण अपने मौसा को मारकर लिया था (जि॰ २, पृ॰ ७२-३)।
- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १६। बांकीदास; ऐतिहासिक ब्रातें; संख्या ८०६। बीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०७।

राव सूजा की मृत्यु वाद श्रिधिक दिनों तक जीवित न रहा । वि० सं० १४७२ कार्तिक वदि ६ (ई० स० १४१४ ता० २

श्रक्टोवर ) को उसका भी खर्गवास हो गया ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सूजा की चार<sup>3</sup> राणियों के नाम मिलते हैं, जिनसे उसके निम्नलिखित नौ पुत्र होना लिखा है<sup>3</sup>—

राणियां तथा संतति

(१) भाटी जीवा ( उरजनोत ) की पुत्री हैं लक्षी (दूसरा नाम सारंगदे) से वाघा अरेर नरा;

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४८। बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते; संख्या १६७३। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०७।

टॉड ने इसका पीपाइ से कुमारी खियों को पकड़ लेजानेवाले पटानों के साथ की लड़ाई में मारा जाना लिखा है (राजस्थान; जि० २, पृ० ६४२), परन्तु यह उसका अम है, क्योंकि यह घटना वास्तव में राव सांतल के समय में हुई थी, जिसका उस- (टॉड)ने गद्दी बैठना भी नहीं माना है। यही कारण है कि उसने सूजा का २७ वर्ष राज्य करना लिख दिया है। इस अविध में से तीन वर्ष तो राव जोधा के बाद राव सांतल का राज्य रहा था।

- (२) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में सूजा के सात राणियां होना लिखा है।
- (३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ४६। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०७। वांकीदास ने ८ पुत्र (ऐतिहासिक वातें; संख्या १६७४), सुंशी देवीप्रसाद ने ११ पुत्र श्रीर ३ पुत्रियां (राठोड़ों की वंशावली) तथा टॉड ने केवल ४ पुत्र (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४२) होना लिखा है। कहीं-कहीं पुत्रों की संख्या दस भी मिलती है।
- (४) मुंशी देवीप्रसाद ने इसे भाटी केहर कलकर्णीत की पुत्री लिखा है। मुंहणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार भी यह केहर (कलकर्णीत) की पुत्री थी (देखों ऊपर पृ॰ २६७ टि॰ १)।
- (१) चंद्र के यहां के जन्मपित्रयों के संग्रह में इसका जन्म वि॰ सं॰ १११४ पौष विद ३० (ई॰ स॰ १४१७ ता॰ १६ दिसम्बर) को मूल नचत्र में होना लिखा है। जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ १, पृ॰ १६) तथा वीरिवनोद (भाग २, पृ॰ ६०७) में वैशाख विद ३० दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि जोधपुर राज्य के संवत् श्रावणादि होने से वि॰ सं॰ ११११ वैशाख विद ३० को मूल नचत्र नहीं, किन्तु श्रश्विनी था। चंद्र के यहां की कुंडली में चन्द्रमा की स्थिति धन राशि पर बतलाई है, जिससे उस दिन

(२) चौहान राव तेजासिंह के पुत्र की पुत्री से शेखा श्रीर देवीदास;

(३) राणा पातू की पुत्री मांगलियाणी सरवंगदे से ऊदा<sup>3</sup>, प्रयाग<sup>8</sup> श्रीर सांगा तथा (४) सांखली राणी सहोदरा से पृथ्वीराव श्रोर नापा।

### राव गांगा

राव गांगा का जन्म (श्रावणादि) वि० सं० १४४० (चैत्रादि १४४१) वैशाख सुदि ११ (ई० स० १४८४ ता० ६ मई) गुरुवार को हुन्ना था । वह सूजा के स्वर्गाय ज्येष्ठ पुत्र वाघा का दूसरा पुत्र था, परन्तु सूजा की मृत्यु होने पर, राज्य के सरदारों ने

मूल नचत्र का होना सिद्ध होता है। ग्रतएव चंडू का दिया हुन्ना मास ही शुद्ध है।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इसकी चार राणियों से वीरमदे, गांगा, सींधल, भींव, खेतसी और प्रतापसी नामक पुत्र तथा सात पुत्रियां हुई (जि॰ १, १० ६०-१)। मुंशी देवीप्रसाद ने इसकी पांच राणियों से सात पुत्रियों के अतिरिक्ष सात पुत्र होना लिखा है (राठोड़ों की वंशावली)। बांकी दास ने केवल पांच पुत्रों के नाम दिये हैं (ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७७। खेतसी के स्थान पर जैतसी नाम दिया है)।

- (१) बांकीदास लिखता है कि शेखा सूजावत के वंश के राठोड़ मुसलमान हुए। हाड़ोती में नाहरगढ़ का स्वामी नवाब कहलाता है (ऐतिहासिक वातें; संख्या ३४०)।
- (२) बांकीदास के श्रनुसार इसके दो पुत्र श्रचल श्रौर हरराज हुए (ऐतिहा-सिक बातें; संख्या २६७१)।
- (३) जोधपुर राज्य के वर्तमान ऊदावतों की शाखा इसी से प्रारम्भ हुई है। इनके प्रमुख ठिकानों का उल्लेख ऊपर श्रा गया है (देखो पृ० १८१ टि० १)।
  - (४) इसे जैतारण के श्रन्तर्गत गांव देवली मिला था।
- ( १ ) चंडू के यहां का जन्मपत्रियों का संग्रह। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६३ । बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते; संख्या ८१०। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०७।

मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में एकादशी के स्थान में दशमी तिथि दी है, परन्तु यह भूल है, क्योंकि चंडू के यहां के जन्मपत्रियों के संग्रह में भी एकादशी ही दी है। उसके वहें भाई वीरम के जीवित रहते हुए भी उसके स्थान पर गांगा को ही वि० सं० १४७२ मार्गशीर्ष सुदि ३ (ई० स० १४१४ ता० प्र नवम्बर) गुरुवार को जोधपुर के राज्यसिंहासन पर बैठाया । इस सम्बन्ध में मुंहगोत नेगासी लिखता है—

'कितनेक बड़े टाकुर जोधपुर श्रायें। उनमें से कुछ तो मुंहता राय-मल के यहां ठहरे श्रौर श्रन्य द्रीख़ाने में बैठे। इतने में वर्षा श्रा गई। तव उन ठाकुरों ने वीरमदेव की माता सीसोदणी को कहलाया कि वरसात के कारण हम यहां रुक गये हैं, सो भोजनादि का प्रवन्ध करा दीजिये। राणी ने उत्तर दिया कि चकमे श्रोढ़कर डेरे पधारो; यद्दां श्रापको कौन जिमावेगा। फिर ठाकुरों ने गांगा की माता के पास ख़वर भेजी, तो उसने कहलाया कि श्राप दरीख़ाने में टहरें, श्रापकी सेवा की जायगी । उसने भोजन बनवाकर उनको जिमाया, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपनी धाय को भेजकर यह भी पुछवाया कि श्रोर जो कुछ चाहिये सो पहुंचाया जावे। ठाकुरों ने कहलाया कि सब आनन्द है और यह भी सन्देशा भेजा कि आपके कुंबर गांगा को जोधपुर की मुवारक वादी देते हैं। राणी ने आशीष भेजी और कह-लाया कि जोधपुर का राज्य देना तुम्हारे ही हाथ में है। राव स्जा का देहांत हुआ श्रीर टीका देने का समय श्राया तब इन ठाकुरों ने गांगा को तिलक दिया श्रीर वीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा। उतरते हुए मार्ग में रायमल मुंहता मिला। उसने कहा कि यह तो पाटवी (ज्येष्ठ) कुंवर है, इसको गढ़ से क्यों उतारते हो.? वह उसको पीछा ले गया। तब सबः सरदारों ने मिलकर उसको सोजत का स्वामी बनाया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६३ । वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ६० । मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली । मुंहणोत नैयासी की स्यात (जि॰ २, पृ॰ १६६) तथा टॉड-कृत ''राजस्थान'' (जि॰ २, पृ॰ ६५३) में भी गांगा का वि॰ सं॰ १४७२ में गद्दी बैठना लिखा है ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात (जि॰ २, पत्र १२) में भी सीसोदर्गी ही लिखा है, परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में देवड़ी दिया है (जि॰ १, पु॰ ६२)।

<sup>(</sup>३) मुंह्योत नैगसी की ल्यात; जि ? २, पृ॰ १४४।

इसी समय के आस-पास राठोड़ों की सेना ने जाकर जालोर को घेर लिया। उन दिनों यहां का शासक मिलक अलीशेरखां था। चार रोज़ तक विपत्ती दलों में भीषण युद्ध होता रहा। दोनों राठोड़ों की जालोर पर दलों ने कई बार एक दूसरे पर आक्रमण किया, पर अन्त में विजय मिलक अलीशेरखां की ही

रही और राठोड़ों को हारकर लौटना पड़ा?।

हि॰ स॰ ६२६ (वि॰ सं॰ १४७७ = ई॰ स॰ १४२०) में महाराणा सांगा ने ईंडर के राजा रायमल का वहां पुनः श्रधिकार कराने के लिए, गुजरात

ईडर की लड़ाई और राव गांगा के सुलतान सुज़क्ष्फरशाह की तरफ़ के ईडर के हाकिम निज़ासुल्सुल्क (मिलक हुसेन बहमनी) पर ससैन्य चढाई की । इस अवसर पर महाराणा ने

वागड़िया डूंगरसिंह (बालावत) को राव गांगा के पास से सहायता लाने के लिए भेजा। उसके छः मास तक जोधपुर में रहने के बाद राव गांगा स्वयं उसके साथ गया और महाराणा के शामिल होकर ईंडर की लड़ाई में लड़ा। अहमदनगर में इस सेना का गुजरात के सुलतान से सामना होने पर सुलतान हारकर भाग गया और गांगा तथा सांगा की फ़तह हुई 3।

ऊपर श्राया हुआ जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन निर्मूल है। न तो महाराणा ने इस अवसर पर जोधपुर से सहायता मंगवाई थी श्रीर न गांगा ही इस लड़ाई में शामिल हुआ था। साथ ही इस

जोधपुर राज्य की क्यात में भी प्रायः ऊपर जैसा ही वृत्तान्त दिया है। उसमें राव सूजा की बीमारी के समय पंचायण ( ग्रावैराजोत ), सगता ( चांपावत ) ग्रादि ठाकुरों का जोधपुर जाना श्रौर वीरम की माता के दुर्व्यवहार से श्रप्रसन्न होकर सूजा की मृत्यु होने पर गांगा को टीका देना लिखा है ( जि॰ १, पृ॰ ६१-२ )।

टीका जैता ने श्रपने हाथ से दिया था। तब से बगड़ी का सरदार ही जोधपुर के राजाश्रों को श्रपने हाथ से टीका लगाता एवं तलवार बांधता है।

- (१) सैयद गुलाब मियां; तारीख़ पालनपुर ( उर्दू ); पृ० १०४।
- (२) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ६६३।
- (३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६६।

लड़ाई में सुलतान स्वयं उपस्थित न था। यह तो उसके हाकिम निज़ामुल्-मुल्क के साथ हुई थीं।

बावर कई बार भारतवर्ष पर अधिकार करने के लिए सीमा तक श्राया, परन्तु वह हरबार कावुल लौट गया। हि० स० ६३० ( वि० सं० १४८१ = ई० स० १४२४ ) में पंजाब के हाकिम बाबर के साथ की लडाई में दौलतखां लोदी ने भारत के कमजोर सलतान इब्रा-महाराणा सांगा की सहायतार्थ सेना भेजना हीम लोदी (दिझी के तस्त के स्वामी) से विद्रोह कर वाबर को हिन्दस्तान में वलाया। इसपर वह गक्खरों के देश में होता हुआ लाहोर के पास आ पहुंचा और उधर का कुछ प्रदेश जीतकर उसने वहां दिलाबरस्तां को नियत किया । इसके बाद वह काबुल को लौट गया। उसके जाते ही इब्राहीम लोदी ने फिर विजित प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जिसकी सूचना मिलने पर वावर ने पांचवीं वार भारतवर्ष में श्राने का निश्चय किया। ता० १ सफ़र हि० स० ६३२ (मार्गशीर्ष सुदि ३ वि० सं० १४८२ = ता० १७ नवस्वर ई० स० १४२४ ) को १२००० सेना के साथ प्रस्थान कर मार्ग में कई लड़ाइयां लड़ता हुआ वह पानीपत के मैदान में श्रा पहुंचा, जहां ता० = रज्जब हि० स० ६३२ (वैशाख सुदि = वि॰ सं॰ १४८३ = ता॰ २० अप्रेल ई॰ स॰ १४२६) शुक्रवार को उसका इब्राह्मि लोदी से युद्ध हुआ। इस लड़ाई में इब्राहीम लोदी मारा गया और बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसके कुछ दिनों बाद ही उसने. श्रागरा भी जीत लिया।

दिल्ली का तब्द हाथ में आ जाने पर भी एक और से वाबर की भय बना हुआ था। महाराणा सांगा की बढ़ती हुई शंक्ति उसके लिए चिन्ता का विषय थी। उधर महाराणा भी जान गया था कि अब इब्राहीम लोदी से प्रबल शत्रु आ गया है। अतएव उसने धीरे-धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। सैनिक और राजनैतिक दृष्टि से बयाना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। वह था तो महाराणा के ही अधिकार में, पर उसने उसे अपनी तरफ़

<sup>(</sup>१) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २; पृ॰ ६६१-६३ ।

से निजामखां को दे रक्खा था। बाबर ने जब बयाना पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी तो उस( निजामखां )ने दोश्राव में वड़ा परगना लेकर वह स्थान बाबर के अधीन कर दिया। फिर इसी तरह वाबर ने धौलपर और खालियर के किलों पर भी अधिकार किया। इसी बीच अफ़गानों ने जब अपने हाथ से शासन की बाग-डोर खिसकती देखी तो वे भी महाराखा के साथ मिल गये। तदनन्तर महाराणा ने खंडार को जीतकर बयाना किर अपने अधीन कर लिया । उसकी इस विजय के समाचार से मगलों की निराशा बहुत बढ़ी, परन्तु बाबर हताश न हुआ। वह सेना लेकर महाराखा का सामना करने के लिए खाना हुआ, पर कई बार अपने अफसरों के महाराणा-द्वारा पराजित होने का समाचार सुनकर वह भी विचलित हो उठा श्रीर उसने सन्धि करने का उद्योग किया, लेकिन वह इसमें कृत्कार्य न हुआ। फलस्वरूप ता॰ १३ जमादिउस्सानी हि० स० ६३३ (चैत्र सुदि १४ वि० सं०१४८४ = ता०१७ मार्च ई० स० १४२७) को सबेरे ६ वे बजे महाराणा श्रीर वावर की सेनाश्रों का मुकाबिला हुआ। इस लड़ाई में अन्य राजाश्रों और सरदारों के अतिरिक्त मेड़ते के रायमल और रत्नसिंह भी महाराणा की सेना में शामिल थे, जिनको राव गांगा ने ऋपनी तरफ़ से सेना के साथ भेजा था। भीषण लड़ाई के बाद इस युद्ध में महाराणा की पराजय हुई श्रीर उसके अनेक सरदार तथा मेडते के रायमल और रत्नासंह काम आये ।

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि सरदारों ने वीरम को सोजत की जागीर दिला दी थी, जहां वह रहता था। उसके साथ उसका स्वामिभक संहता रायमल का मारा कर्मचारी मुंहता रायमल भी गया था, जो उसका जाना श्रीर गांगा का सारा काम संभालता था। वह वास्तविक हक्रदार सोजत पर श्रिथकार होना वीरम को गदी दिलाने के पच्च में था श्रीर इसीलिए जब राव गांगा सोजत पट्टे का एक गांव लूटता तो वह बदले में जोधपुर के दो गांव लूट लेता था। इस तरह दोनों भाइयों में विरोध चलता रहा ।

<sup>(</sup>१) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ६७४-६२।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैससी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४४-४।

जैता जोधपुर का, श्रोर कूंपा सोजत का चाकर था। जैता की बसी बगड़ी राव वीरम के विभाग में श्राई। उसे राव वीरम ने श्रपना सेना- पित बनाया श्रोर वगड़ी उसके बहाल रक्खी। वह भी सोजत का हितेच्छु था। गांगा ने उसको कहा कि तुम बगड़ी छोड़कर वीलाड़े श्रा रहो। तब उसने बगड़ी में रहनेवाले श्रपने धायभाई को श्रपनी वसी (कुटुम्ब श्रोर राजपूतों-सिहित रहने का स्थान) बीलाड़े ले जाने के लिए लिखा, परन्तु उस(धायभाई)ने ऐसा न किया। श्रनन्तर वीरम श्रोर गांगा के सैनिकों में युद्ध हुश्रा, जिस्समें वीरम की जीत हुई श्रोर गांगा के सैनिक भाग निकले । इसका कारण यह ज्ञात होने पर कि जैता के श्रधिकार में बगड़ी रहने से यह पराजय हुई है, गांगा ने जैता को बुलाकर उपालम्म दिया। इसके बारे में जब जैता ने फिर श्रपने धायभाई को लिखा तो उसने रायमल को मारने का निश्चय किया। वह इसी उद्देश्य से सोजत जाकर रायमल से मिला। उसके साथ दरवार को जाते समय उसने मार्ग में उसपर तलवार चलाई, परन्तु वह ठीक लगी नहीं श्रोर घूमकर रायमल ने ही तलवार के एक वार में उस(धायभाई) का काम तमाम कर दिया ।

फिर राव गांगा ने जैता की मारफ़त वातकर कूंपा को अपनी श्रोर मिला लिया श्रौर उसकी सलाह के श्रनुसार दो-दो चार-चार गांव सोजत के प्रतिवर्ष दबाने के इरादे से धौलहरे में थाना स्थापित कर वहां श्रपने कई

<sup>(</sup>१) राव रणमल के पुत्र झलैराज के पौत्र पंचायण का पुत्र , जिसके वंश के जैतावत राठोड़ कहलाते हैं।

<sup>(</sup>२) राव रणमंत्र के पौत्र मेहराज का पुत्र, जिसके वंश के कूंपावत राठोड़ कहलाते हैं।

<sup>(</sup>३) मंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४४। जोधपुर राज्य की ख्यात में जोधपुर के नरेशों के हारने श्रादि की बात जगह-जगह या तो उड़ा दी गई है, या उसका उल्लेख किसी दूसरे प्रकार से किया गया है। गांगा की सेना की इस पराजय का उसमें हाल नहीं दिया है, परन्तु मुंहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्यात में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है।

<sup>(</sup> ४ ) मुंहणोत नैससी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४४-६।

प्रमुख सरदारों को सेना सिंहत रक्खा; पर रायमल ने उनपर चढ़ाई कर सारी सेना को मार डाला और उनके घोड़े छीनकर वीरम के हवाले कर दियें । इसके बाद उसने इतनी उत्तमता से सोजत का प्रवन्ध किया कि दो वर्ष तक राव गांगा संभल न सका । इसी बीच हरदास ऊहड़ राव गांगा का साथ छोड़कर रायमल से जा मिला, जिसे वीरम ने अपना घोड़ा चढ़ने के लिए दिया। एक बार जब वह (हरदास) एक युद्ध में लड़ रहा था, उसका घोड़ा घायल हो गया और वह स्वयं घावों से पूर्ण युद्ध चेंत्र से लाया गया। वीरम अपना घोड़ा न देखकर उससे बड़ा नाराज़ हुआ, जिसपर वह उसका साथ छोड़ नागोर में सरखेलखां के पास जा रहा। इधर शेखा (सूजा का पुत्र) ने वीरम की माता के पास जाकर उनके शामिल होने की इच्छा प्रकट की । रायमल इसके विरुद्ध था, पर उसकी

- (२) मुंह गोत नैगासी की ख्यात; जि० २, पृ० १४६-७।
- (३) मुंह स्पोत नैस्पसी ने इसे मोक्लोत जिला है (जि॰ २, १४६)।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जब वीरम के अच्छे-अच्छे राजपूत गांगा के पत्त में हो गये तो मुंहता रायमल ने धौलहरे पर चढ़ाई की, जहां राव गांगा के घोड़े रहते थे, लेकिन घोड़े उसके हाथ लगे नहीं; (जि॰ १, पृ॰ ६४) परन्तु नैणसी का घोड़े हाथ लगने का कथन अधिक विश्वास योग्य है।

<sup>(</sup>४) इसके राव गांगा का साथ छोड़ने के विषय में मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में लिखा है—'हरदास उहड़ मोकलोत के २७ गांवों सहित कोढणा पट्टे में था। वह लकड़-चाकरी (प्रतिवर्ष राज्य में नियत परिमाण में ईधन पहुंचाना ) नहीं करता, केवल आकर मुजरा कर जाता था, इसीलिए कुंवर मालदेव उससे अप्रसन्न रहता था। उसने कोढणा भांगा को दिया। तीन वर्ष तक तो भांगा के चाकरी करते रहने के समय हरदास ने पट्टे की आय खाई, पर जब भीछ से स्पष्ट रूप से अपने से पट्टा उतर जाने की ख़बर मिछी तो वह सोजत में वीरमदेव के पास चला गया (जि॰ २, पट० १४६)।'

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव गांगा ने एक बार शेखा (सूजावत) की गोठ की थी। दोनों ध्रपने साथियों सहित जब भरने में खेल रहे थे, तो दो दल बनाकर एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगे। खेल ही खेल में कहासुनी धारम्भ हो गई धौर बात यहां तक बढ़ गई कि शेखा अप्रसन्न होकर पीपाड़ चला गया और वहां से उसने अपने भाई देवीदास को नागोर भेजकर दौलतखां को बुलाया

सम्मित की परवा न कर जब वीरम की माता ने शेखा को अपने शामिल कर लिया तो उसे वड़ा चोभ हुआ और उसने राव गांगा को कहलाया— "अब तुम आओ तो हुंडी सिकरेगी, वीरम के पास धरती न जायेगी। में काम आऊंगा और धरती तुमको ढूंगा।" तब राव गांगा और कुंबर मालदेव दोनों कटक जोड़कर सोजत गये। वीरम के साथ लड़ाई होने पर रायमल लड़ता हुआ मारा गया और सोजत पर राव गांगा का अधिकार हो गया"।

इसके बाद शेखा हरदास ऊहड़ को अपने साथ पीपाड़ ले गया, जहां दोनों में रात-रात भर तक पकान्त में बैठकर जोधपुर हस्तगत करने के सम्बन्ध में मंत्रणा होती। राव गांगा ने, जिसका पच्च बहुत बलवान था, व्यर्थ के रक्तपात से बचने के लिए कहलाया कि जितनी धरती में करड (घास विशेष) हो वह तुम ले लो और जितनी में भुरट पैदा हो वह हमारी रहे। शेखा की इच्छा तो भूमि का इस भांति विभाग कर सुलह कर लेने की थी, परन्तु हरदास ने

(जि॰ १, पृ॰ ६३)। उक्क ख्यात में शेखा का वीरमदेव के शामिल होने का उल्लेख नहीं हैं, परन्तु श्रधिक संभव तो यही है कि शेखा श्रयसन्न होकर गांगा के विरोधी वीरम के शामिल हो गया हो।

### (१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४७- = ।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १४८८ (चैत्रादि १४८६ = ई॰ स॰ १४३१) चैत्र सुदि ११ को गांगा कुंवर मालदेव के साथ फ्रौज लेकर सोजत पर गया था, जिसके साथ की लड़ाई में मेहता रायमल मारा गया (जि॰ १, पृ॰ ६४)। बांकीदास ने भी ऐसा ही लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१४), परन्तु ख्यातों श्रादि में दिये हुए संवत् विश्वास के योग्य नहीं माने जा सकते। घटनाक्रम पर दृष्टिपात करते हुए तो यह घटना शेखा के साथ की लड़ाई से पहले की होनी चाहिये। श्रागे चल कर उसी ख्यात में लिखा है कि वीरम की सहायता केलिए महाराणा सांगा ने जाकर गांव सार्ण में डेरा किया था; परन्तु राव गांगा का सैन्यवल देखकर वह वहां से ही पीछे लौट गया (जि॰ १, पृ॰ ६६)। इस कथन की पुष्टि में एक गीत भी दिया है, परन्तु श्रात्मश्लाघा की भावना से लिखा हुश्रा यह सारा का सारा कथन निर्मूल है। ऐसे श्रनेक गीत तो ख्यातों में पीछे से बनाकर घर दिबे गये हैं। महाराणा सांगा तो वि॰ सं॰ १४८४ (ई॰ स॰ १४२८) में ही मर गया था।

इसे स्वीकार न किया। यह समाचार पाकर राव गांगा ने सेना एकत्रित की श्रीर बीकानर से राव जैतंसी को भी सहायता के लिए बलाया । उधर शेखा तथा हरदास नागोर के सरखेलखां श्रीर उसके पुत्र दौलतखां को सहा-यतार्थ ले श्राये, जिनके साथ उन्होंने वेराही (विराई) गांव में डेरे किये। गांघाणी गांव में गांगा के डेरे हए, जहां बीकानेर का राव जैतसी भी उससे पिल गया। राव गांगा ने शेखा से फिर कहलाया कि जहां अभी आप ठहरे हैं, वहां ही अपनी सीमा निर्धारित करके युद्ध वन्द करें, परन्त शेखा ने उसके कथन पर ध्यान न दिया श्रीर कहलाया — "काका के बैठे जब तक भतीजा राज्य करे तब तक मुक्ते नींद आने की नहीं। मैंने खेत बुहारने की सेवकाई की है, अब अपना युद्ध ही हो।" दसरे दिन विरोधी दलों की मुठभेड़ होने पर भी जब गांगा तथा उसके साथी भागे नहीं तो खान ने शेखा से कहा-"तम तो कहते थे कि वे भाग जावेंगे।" शेखा ने उत्तर दिया-"खां साहब, जोधपुर है, योंही तो कैसे भाग जावें।" खान के हृदय में उसी समय सन्देह ने घर कर लिया कि कहीं चुक न हो। इतने ही में राव गांगा ने एक तीर मारा, जिससे खान के हाथी का महावत घायल होकर गिर पड़ा। दूसरा तीर हाथी के लगा त्रौर वह भाग निकला । दौलतखां ने भी पीठ दिखाई स्त्रौर उसके साथ ही सारी यवन-सेना भी भाग निकली। शेखा श्रपने ७०० सवारों सहित लड़ता हुआ घायल होकर गिर पड़ा श्रीर हरदास इसी लड़ाई में काम आया। राव गांगा ने जब घायल शेखा को देखा तो उससे पूछा कि धरती किसकी रही। राव जैतसी ने उसपर छुत्र कराया,

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बीकानेर का राव जैतसी नागाणा यात्रा करने के लिए आया हुआ था। लड़ाई के समय वह भी गांगा की तरफ़ शामिल हो गया (जि॰ १, पृ॰ ६४)। यह कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। वास्तविक बात तो यह है कि उसे राव गांगा ने सहायतार्थ बुलाया था और उसके आवेदन पर ही वह युद्ध में ससेन्य शामिल हुआ। नैणसी और द्यालदास दोनों की ख्यातें इस कथन की पुष्टि करती हैं।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात (जि॰ २, पत्र १३) के अनुसार बीकानेरी सेना के साथ के रतनसी ने हाथी के बरख़ी मारी थी।

जल पिलाया, श्रौर श्रमल खिलाया। तव शेखा ने श्रांख खोलकर पृछा—
"तू कीन है ?" राव जैतसी ने इसपर उसे श्रपना परिचय कराया। शेखा
ने कहा—"रावजी, मैंने तुम्हारे क्या विगाड़ा था, जो यह चढ़ाई की । हम
काका-भतीजे तो धरती के वास्ते लड़ते थे। श्रव जो मेरी गित हुई, वही
तुम्हारी भी होगी।" इतना कहने के साथ ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये।
उसका श्रंतिम संस्कार करने के उपरान्त गांगा तथा जैतसी श्रपने डेरों में
गये। वहां से विदा होकर जैतसी वीकानेर लौट गयां।

दौलतख़ां के भागे हुए हाथी का नाम दिरयाजोश था। मुंहणोत नैया की ज्यात में लिखा है—'वह हाथी भागता-भागता मेड़ते पहुंचा, जहां मेड़ितयों से विरोध उत्पन्न होना मेड़ितयों ने उसे पकड़ लिया श्रीर द्वार छोटा होने से उसको तोड़कर उसे भीतर ले गये। राव गांगा श्रीर कुंचर मालदेव ने जब सुना कि ख़ान का हाथी वीरमदेव(दूदावत) के पास मेड़ते गया तो उसने उसको पीछा मंगवाया, परन्तु मेड़ितयों ने दिया नहीं। वीरमदेव के बहुत समक्ताने-बुक्ताने पर उन्होंने कहा कि कुंबर जी हमारे यहां श्रितिथ होकर श्रावें तो उनकी मेहमानदारी कर हाथी देंगे। इसपर

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४६-५२ । दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ११-३ । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवन चरित्र; पृ॰ ६४-७० ।

टॉड का कथन भिन्न है। वह लिखता है—'शेखा ने जोधपुर के हक्न के लिए लड़ने का निश्चय किया और नागोर से राठोड़ों को निकालनेवाले दौलतख़ां लोदी को एतदर्थ सहायता के लिए बुलाया। दौलतख़ां ने श्राकर पहले मेल कराने का प्रयत्न किया, परन्तु गांगा ने स्वीकार न किया। फलतः लड़ाई हुई, जिसमें शेखा मारा गया श्रोर ख़ान हारकर भाग गया (राजस्थान; जि०२, प०६५३)। "वीरविनोद" के श्रनुसार शेखा इस लड़ाई में मारा नहीं गया, बिल्क भागकर चित्तोड़ चला गया और बाद में गुजराती बहादुरशाह की लड़ाई में मारा गया (भाग२, प०८०), पर मुंहणोत नैस्पती ने भी उसका इसी लड़ाई में मारा जाना लिखा है, श्रतएव "वीरविनोद" का उपर्युक्त कथन माननीय नहीं कहा जा सकता।

वीरविनोद (भाग २, पृ॰ ८०८) एवं जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ १, पृ॰ ६४) में इस लड़ाई का समय वि॰ सं॰ १८६६ (ई॰ स॰ १७६६) दिया है।

मालदेव मेड़ते गया। उससे जीमने के लिए कहने पर उसने कहा पहले हाथीदो तो जीमेंगे। रायमल दूदावत ने उसका हठ देखकर कहा—"कुंवरजी, ऐसे ही हठीले वालक हमारे भी हैं। सो हाथी नहीं देसकते, आप पधारो।" मालदेव यह उत्तर पाकर कोधित हुआ और मेड़ते की भूमि में मूली बोने की प्रतिक्षा कर जोधपुर लौट गया। राव गांगा ने यह वात सुनकर वीरमदेव को कहलाया—"तुमने क्या किया? जब तक में वैठा हूं तब तक तो तुम मेड़ता के स्वामी हो, परन्तु जिस दिन मेंने आंख वन्द की कि मालदेव तुम को दुःख देगा, इसलिए हाथी उसको दे देना ही उचित है।" तब वीरमदेव ने दो घोड़े तो राव गांगा के वास्ते और वह हाथी मालदेव के लिए भिजवाया। हाथी ज़ड़मी तो पहले से ही था, मार्ग में मर गया। यह समाचार सुनकर राव ने कहा कि हमारी धरती में आकर मरा सो हमारे पहुंच गया, पर मालदेव ने यह वात स्वीकार नहीं की। उसने कहा—"आपके आ गया। मेरे नहीं आया, जब ले सकुंगा ले लुंगा?।" उसके मन में यह वात ऐसी चुभी कि गही बैठने पर उसने मेड़ितयों को इतना तंग किया कि उन्हें अपना ठिकाना छोड़कर भागना पड़ा, जैसा कि आगे वतलाया जायगा।

गांगा स्वभाव का बड़ा नम्र श्रीर सुशील था। वह राज्य-वृद्धि के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहा करता था। उसकी मृत्यु के समय उसके श्राधिकार में केवल जोधपुर श्रीर सोजत के दो पर-गांगा की मृत्यु गने ही रह गये थे। उसका पुत्र मालदेव इसके विपरीत उग्र स्वभाव का श्रीर उच्चाभिलाषी था। इसीलिए ऊपर से वैसी कोई बात दृष्टिगोचर न होने पर भी वह मन ही मन श्रापने पिता से विरोध

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४२-४। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि दौलतख़ां के भागे हुए हाथी के मेड़ता पहुंचने पर वीरमदेव ने उसे पकड़ लिया। पीछे-पीछे मालदेव भी गया और उसने हाथी वापस मांगा, पर वीरमदेव ने उसे वापस न देकर दौलतख़ां को लौटा दिया, जिससे कुंवर मालदेव और वीरम के बीच विरोध उत्पन्न हो गया (जि॰ १,५० ६४)। दौलतख़ां को हाथी लौटाने की बात मानी नहीं जा सकती, जब कि अन्य ख्यातों में भी उस हाथी का मालदेव के पास भेजे जाते समय मार्ग में मर जाना पाया जाता है।

रखता था। राव गांगा श्रफ़ीम वहुत खाया करता था। एक दिन जब वह नशे की पिनक में ऊपर की मंज़िल के भरोखे में बैठा हुआ था, मालदेव ने पीछे से जाकर उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी जीवन-लीला उसी समय समात हो गई। उस समय उसके पास भांण (तिवरी का स्वामी), पुरोहित मूला और जोगी खुखनाथ (सोमनाथ) थे। पहले-पहल मालदेव ने भांण पर वार किया, फिर दूसरा हाथ मूला पर चलाया। इसी बीच समय पाकर जोगी खुखनाथ जान बचाकर भाग गया । यह घटना (श्रावणादि) वि० सं० १४८८ (चैत्रादि १४८६) ज्येष्ठ खुदि ४ (ई० स० १४३२ ता० ६ मई) को हुई ।

(१) वीरविनोद; भाग २, पृ० ८०८। जयपुर से मिली हुई राठोड़ों की ख्यात; पृ० ११६-७। मुंशी देवीप्रसाद के यहां से ब्राई हुई मूंदियाड़ की ख्यात; पृ० ३४ [ चूक का समय वि० सं० १४८८ कार्तिक विद १ (ई० स० १४२१ ता० २७ सितम्बर) दिया है ]। मुंशी देवीप्रसाद के यहां से ब्राई हुई राठोड़ों की एक ख्यात; पृ० १६ (इस घटना का समय कार्तिक सुदि १ दिया है)। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में भी मालदेव का अपने पिता गांगा को करोले में से गिराकर भारना लिखा है (इस पुस्तक में इस घटना का समय ज्येष्ठ विद १ दिया है)।

इस विषय का निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, जो मृंदियाइ की ख्यात में भी दिया

## भांग पेलां भरड़ियो, पड़चो मूले पर हाथ। गोखां गांग गुड़ावियो, भाज गयो सुखनाथ॥

जोधपुर राज्य की ल्यात में लिखा है कि कहीं ऐसा भी मिलता है कि माखदेव ने अक्षीम के नशे में पिनक लेते हुए श्रपने पिता को करोले से गिराकर मार डाला (जि॰ १, १० ६३)।

(२) बीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०८। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या; ८१०। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६३। जयपुर से आई हुई राठोड़ों की ख्यात; पृ॰ ११७। जिन ख्यातों आदि में भिन्न समय दिया है, उनका उन्नेख ऊपर टिप्पण (१) में आ चुका है। ख्यातों आदि में संवतों में परस्पर विभिन्नता होने के कारण यह कहना कठिन है कि उनमें से कौनसी तिथि विश्वसनीय है।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव गांगा के नौ राणियां थीं, जिनसे उसके निम्नलिखित पुत्र तथा पुत्रियां हुईं -

विवाह तथा सन्तति

२—सीसोदणी उत्तमदे—यह राणा सांगा की पुत्री

थीं। इसका पीहर का नाम पद्मावती था। जोधपुर का पद्मसर तालाब इसी का बनवाया हुआ है<sup>?</sup>।

- ३—देवड़ी माणिकदे—यह सिरोही के राव जगमाल की पुत्री थी। इससेतीन पुत्र और एक पुत्री हुई—
  - (१) मालदेव।
  - (२) मानसिंह-इसकी जागीर में काकाणी था।
  - (३) वैरसल (वैरिशाल)।
  - (४) सोनबाई—इसका विवाह जैसलमेर के रावल लूणकरण से हुआ था<sup>४</sup>।
- ४-भटियाणी फूलांबाई-इससे एक पुत्री हुई-
  - (१) राजकुंवरबाई—यह चित्तोड़ के राणा विक्रमादित्य को व्याही गई थीं ।
- ४-भटियाणी लाडवाई-इससे एक पुत्र हुन्ना-
  - (१) किशनसिंह।
- ६—कञ्चवाही चंद्रावलवाई।
- (१) जि॰ १, प्र॰ ६७। ''वीरविनोद'' में भी इन्हीं छः पुत्रों के नाम दिये हैं (भाग २, प्र॰ ८०८)।
- (२) बांकीदास-कृत "ऐतिहासिक बातें" नामक प्रन्थ से भी इसकी पुष्टि होती है (संख्या ८१४)।
- (३) बांकीदास ने इससे केवल तीन पुत्र ही होना लिखा है, जिनके नाम स्यात के अनुसार ही हैं (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१७)।
  - ( ४ ) बांकीदास-कृत ''ऐतिहासिक बातें'' में भीं इसका उच्चेल है (संस्था = 1 =) !
  - (१) बही; संक्या मामा

- ७-सोनगरी सवीरावाई-इससे एक पुत्री हुई-
  - (१) चम्पाबाई—इसका विवाह सिरोही के देवड़ा रायसिंह के साथ हुआ।
- म-देवड़ी जेवंतां-इससे दो पुत्र हुए-
  - (१) सादूल (शार्दूल)
  - (२) कान्द्द-इसकी जागीर माणुकलाव में थी।
- ६--भाजी प्रेमदे।

## सातवां अध्याय राव मालदेव श्रीर राव चन्द्रसेन

### राव मालदेव

राव मालदेव का जन्म वि० सं० १४६८ पौष विद १ (ई० स० १४११ ता० ४ दिसम्बर) ग्रुकवार को हुआ था । अपने पिता को मारकर (अविकास का पादि) वि० सं० १४८८ (चैत्रादि १४८६) आषाढ विद २ (ई० स० १४३२ ता० २१ मई) को वह जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठा । उस समय उसके अधिकार में केवल दो परगने—जोधपुर और सोजत—थे। गांगा की सरलता से लाभ उठाकर उसके राज्य-काल में ही सरदारों ने अपना बल बढ़ा लिया था और उनमें से अधिकांश स्वतंत्र से हो गये थे।

जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ १, पृ॰ ६८); वीरविनोद (माग २, पृ॰ ६०८)
तथा ऐतिहासिक बातें (संख्या ६२०) में वि॰ सं॰ १४६६ श्रावण सुदि १४ दिया
है। जोधपुर राज्य की ख्यात में दिये हुए पहले के राजाश्रों के संवत् श्रावणादि होने से
गांगा की मृत्यु वि॰ सं॰ १४६६ में माननी पड़ती है (देखो ऊपर पृ॰ २८१)। इस
हिष्ट से वि॰ सं॰ १४६६ श्रावण सुदि १४ को मालदेव का गद्दी बैठना श्रशुद्ध ठहरता
है। यदि गांगा के मारे जाने का संवत् चैत्रादि ही मानें तो उसकी मृत्यु श्रीर गांगा
के गद्दी बैठने के बीच दो मास श्रीर दस दिन का श्रन्तर पड़ता है। राठोड़ों में बहुधा
बारह दिन बाद गद्दी बैठने की प्रथा पाई जाती है। इस दृष्ट से यह श्रन्तर श्रधिक
ठहरता है। जयपुर से श्राई हुई ख्यात में मालदेव का गांगा की मृत्यु के बारह दिन
बाद ही गद्दी बैठना माना है, जो ठीक प्रतीत होता है।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०१, पृ०६८। वांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२०। वीरविनोद; भाग २, पृ०८०८। चंडू के यहां से मिला हुआ जन्म-पत्रियों का संग्रह। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में पीप बदि १४ दिया है।

<sup>(</sup>२) जयपुर से ब्राई हुई राठोड़ों की ख्यात; पृ० ११८।

# राजपूताने का इतिहास



राव मालदेव

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि मालदेव का स्वभाव श्रपने पिता के स्वभाव से विपरीत था। वह वीर होने के साथ ही उच्चाभिलापी भी था। गद्दी पर वैठते ही उसने राज्य प्रसार की श्रोर भाद्राजूण पर श्रिकार करना स्वामी वीरा पर चढ़ाई की श्रोर उसे मारकर वहां

श्चपना श्रिधिकार स्थापित किया। िकर उसने वह जागीर श्रपने पुत्र रतन-सिंह के नाम कर दी<sup>3</sup>।

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि दिरयाजोश हाथी के कारण मालदेव श्रीर मेड़ता के स्वामी वीरमदेव के बीच विरोध उत्पन्न हो गया था, जिससे मालदेव का बीरमदेव को मेड़ते मालदेव उसे सज़ा देना चाहता था। श्रजमेर मुसलके निकालना और अजमेर मानों के हाथ में चले जाने पर पक बार जब वहां पर भी अधिकार करना का हाकिम किसी कारण वश बाहर चला गया, तब बीरम ने श्रपनी सेना भेजकर उस श्रजमेर )पर क्रव्ज़ा कर लिया । इसकी खबर मिलने पर मालदेव ने उससे कहलाया कि श्रजमेर मुक्ते दे दो, पर बीरम ने इसपर कोई ध्यान न दिया। इसपर मालदेव ने सेना भेजकर वीरम

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६८। वीराविनोद; भाग २, पृ॰ ८०८। बांकीदास (ऐतिहासिक बातें; सं॰ ८२०) तथा टॉड (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४४) ने वि॰ सं॰ १४६६ (ई॰ स॰ १४३६) में भाद्राजूण लेना लिखा है।

<sup>(</sup>२) वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३) में गुजरात के बहादुरशाह नें शमशेरुव्मुक्क को ससैन्य भेजकर श्रजमेर पर क़ब्ज़ा कर बिया था (दीवान बहादुर हरबिलास सारड़ा; श्रजमेर; ए० १४७ श्रीर बेले; हिस्ट्री श्रॉव् गुजरात; ए० ३७३)। ख्यात में इसके विपरीत वहां मुग़लों का थाना होना लिखा है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>३) सारड़ा-रचित "श्रजमेर" (ए॰ १४७) में लिखा है कि बहादुरशाह का श्रजमेर पर केवल दो बरस तक क़ब्ज़ा रहा, जिसके बाद वीरम वे वहां श्राधिकार कर लिया। इस हिसाब से वीरम का वहां वि० सं० १४६२ (ई० स० १४३४) में श्रधिकार हुआ होगा, पर जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का वि० सं० १४६८ (ई० स० १४४१) में होना लिखा है (जि० १, ए० ६८), जो ठीक नहीं कहा जा सकता।

को मेड़ते से बाहर निकाल दियां। वीरम अजमेर जाकर वहां से मेड़ते का बिगाड़ करने लगा। उन्हीं दिनों सहसा (तेजसिंहोत वरसिंहोत) राव के पास आ रहा, जिसे उसने रीयां की जागीर दे दीं। कूंपा, राणा (असीरा-जोत) और भादा (पंचायणोत) रिड़ के थाने पर रहते थे। एक दिन अचानक वीरम ने रीयां पर चढ़ाई कर दी। कूंपा, राणा और भादा रीयां जाकर सहसा के शामिल हुएं। इस लड़ाई में वीरम के बहुतसे आदमी मारे गये और स्वयं वह भी बुरी तरह घायल हुआ, जिसे मेड़ितये लेकर निकल गये। इसपर मालदेव की सेना ने अजमेर जाकर वीरम को वहां से भी निकाल दिया और इस प्रकार मालदेव का अधिकार अजमेर पर भी स्थापित हो गयां। वीरम वहां से भागकर क्रमशः बोंली और

मुंह्योत नैयासी की ख्यात से पाया जाता है कि पहते जैता, कूंपा तथा राव असैराज (सोनगरा) वीरम को अजमेर से निकालने में समर्थ न हुए। इस लबाई में बीरम का सहायक रायसल बुरी तरह घायल हुआ था और उसके मारे जाने की भी अफ़त्वाह थी। माळदेव ने पुरोहित मूला को इसका ठीक-ठीक निरचय करने के लिए भेजा। वीरम ने उसकी बातों में आकर घायळ रायसळ के पास उसे भेज दिया। पुरोहित ने रायसल के जीवित रहने की ख़बर मालदेव को लाकर दी, पर इसी बीच ज़ोर पदने के कारण रायसल के घाव किर फट गये, जिससे वह मर गया। यह ख़बर मिलने पर मालदेव ने फिर सेना भेजी, जिसने बीरम को अजमेर से निकाल दिया (जि॰ २, प्र॰ १४६-७)।

<sup>(</sup>१) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६०) में भी वीरमदेव का मेइते से निकाला जाना जिला है।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १४४) तथा बांकीदास-कृत "प्रतिहासिक बातें" (संख्या १६१६) में भी इसका उक्षेख है।

<sup>(</sup>३) बांकीदास-कृत "ऐतिहासिक बातें" (संख्या १६१७) में भी इसका उन्नेस है।

<sup>(</sup>४) दी॰ व॰ हरविजास सारहा ने वि॰ सं॰ १४१२ (ई॰ स॰ १४१४) में माजदेव का श्रजमेर पर क्रब्ज़ा होना भौर वहां वि॰ सं॰ १६०० (ई॰ स॰ १४४१) तक उसका श्रधिकार रहना जिखा है (श्रजमेर; पृ० १४७)।

चाटस् गया, जहां भी पीछा किया जाने पर वह इधर-उधर फिरता हुआ शेरशाह सूर के पास चला गयां । इधर मालदेव का प्रभुत्व कमशः बढ़ता ही गया ।

वि० सं० १४६२ माघ वदि २ (ई० स० १४३६ ता० १० जनवरी) को उसने नागोर के खान पर चढ़ाई की श्रीर उसे मारकर वहां श्रपना श्रधिकार स्थापित किया । इस श्रवसर पर उसकी सेना का संचालन कूंपा के हाथ में था। जोधपुर की तरफ़

से वीरम (मांगिलयोत) वहां का हािकम नियत किया गया<sup>र</sup>। (श्रावणादि) वि० सं० १४६४<sup>3</sup> (चैत्रादि १४६४) श्राषाढ विद ८

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ६८-१। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२२-३। "वीरविनोद" में भी वीरम के शेरशाह के पास जाने का उन्नेख

है (भाग २, पृ० ८०६)।

मुंहणोत नैण्सी यह भी लिखता है—'वीरम भागकर कछवाहा रायसल शेखावत के पास गया। उसने बारह मास तक वीरम को वह आदर-सत्कार के साथ अपने पास रक्खा। वहां से चलकर वीरम ने बोंली, बणहटा और बरवाहा लिया तथा वह वहां रहने लगा। मालदेव ने फिर उसपर फ्रीज भेजी जो मीजावाद आई, तब उसने कहा कि श्रव की बार में काम श्राऊंगा। खेमा मुंहता ने कहा कि खेत (मृत्यु) की ठौर तो निश्चित करो। दोनों सवार होकर चले। मुंहता श्रागे बढ़ा हुश्चा चला गया। इसने कहा, जो मरना ही है तो मेइते में ही छड़ाई कर न मरें ? पराई धरती में क्यों मरें ? खेमा ने वीरमदेव को ले जाकर मछारणे के मुसलमान थानेदार से मिलाया और उसके हारा वे रण्यंभोर के किलेदार से मिले। किलेदार वीरम को पादशाह (शेरशाह सूर) के हज़र में ले गया, जो उसके साथ मेहरबानी से पेश आया (जि॰ २, पृ० १४७)।

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६८। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०८। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२०। टॉड (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४४) वि॰ सं॰ १४८८ (ई॰ स॰ १४३१) में मालदेव का नागोर लेना लिखता है।

मुंहणोत नैणसी ने भी एक स्थल पर (जि॰ २, पृ॰ १४४) राव मालदेव का नागोर में रहना जिला है, जिससे सिद्ध है कि उस( मालदेव )ने नागोर पर श्रिधकार कर जिया था।

(३) "वीरविनोद" में वि॰ सं॰ १४१४ (ई॰ स॰ १४३८) दिया है (भाग १, पु॰ द॰१)। (ई० स० १४३८ ता० २० जून) को राव ने सिवाणे पर सेना भेजी, जिसने वहां के स्वामी राठोड़ डूंगरसी (जैतमालोत) को निकालकर वहां जोधपुर राज्य का श्रिधकार स्थापित किया। जोधपुर की तरफ़ से मांगलिया देवा (भादावत) वहां का क़िलेदार नियत किया गया।

इसी समय के श्रास-पास वलोचों-द्वारा निकाले हुए जालोर के स्वामी सिकंदरखां ने राव मालदेव के पास जाकर उससे सहायता चाही।

मालदेव ने उसका श्रादर सत्कार तो बहुत किया

जालोर के सिकंदरखां को केंद्र करना श्रौर दुनाड़ा की जागीर भी उसके नाम करदी, पर उसका मन साफ़ न था, जिससे उसने उसे मारने

का पड्यंत्र किया। इसका पता सिकंदरखां और उसके साथियों को ठीक समय पर लग जाने से वे वहां से भाग निकले। राठोड़ों ने उनका पीछा कर दुनाड़े में सिकंदरखां को क़ैद कर लिया, पर दूसरे पठान वहां से निकलकर चित्तोड़ के महाराणा के आश्रय में चले गये। क़ैद में रहते समय ही सिकंदरखां की मृत्यु हो गई ।

इतिहास-प्रसिद्ध महाराणा संग्रामिसह के बाद रत्निसंह (दूसरा)
श्रीर उसके बाद विक्रमादित्य चितोड़ राज्य का स्वामी हुन्ना, जिसे मारकर
महाराणा उदयसिंह और महाराणा रायमल के सुप्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज का
सोनगरों, राठोड़ों श्रादि श्रनौरस पुत्र वणवीर चितोड़ के सिंहासन पर
की सहायता बैठ गया। उसने राज्य के दूसरे हक्तदार बालक
उद्यसिंह को भी मारने का प्रयत्न किया, परन्तु स्वामिभक्त धाय पन्ना उसने
के स्थान में श्रपने पुत्र की श्राहुति देकर उदयसिंह को सुरिच्नित स्थान

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६८। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८०६। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२०। टॉड वि॰ सं॰ १४६६ (ई॰ स॰ १४३६) में मालदेव का सिवाणा लेना लिखता है (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६४४), जो ठीक नहीं है, क्योंकि वि॰ सं॰ १४६४ (चैत्रादि १४६४) श्राषाढ विद ६ का एक लेख सिवाणे के दूसरे फाटक पर लगा हुआ मिला है, जिसमें इस विजय का उल्लेख है।

<sup>(</sup>२) सैयद गुलाब मियां; तारीख़ पालनपुर ( उर्दू ); पृ० ११३-४।

कुंभलमेर में ले गई। सरदार वणवीर के इस अपकृत्य से अपसन्न तो थे ही, जब उन्हें उदयसिंह के जीवित होने का पता चला तो वे स्पष्टक्षप से वण्वीर के विरोधी वन गये और उदयसिंह को सिंहासनारूढ़ कराने का प्रयत्न करने लगे। कुंभलमेर में जाकर उन्होंने उदयसिंह को मेवाड़ का स्वामी माना और राजगद्दी पर विठलाकर नज़राना किया। इस घटना का वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७) में होना माना जाता है। फिर सरदारों ने सोनगरे अखैराज (रणधीरोत) की पुत्री से उसका विवाह कराया। अनन्तर उदयसिंह ने शेष सरदारों को परवाने भेजकर वुलवाया। परवाने पाते ही बहुत से सरदार और आस-पास के राजा उसकी सहायतार्थ जा पहुंचे। उधर मारवाड़ की तरफ़ से उसका श्वसुर अखैराज सोनगरा, कुंपा महरा-जोत आदि राठोड़ सरदारों को भी अपने साथ ले गया। इस वड़ी सेना के साथ उदयसिंह ने माहोली (मावली) नामक गांव में वणवीर को परास्त कर चित्तोड़ पर चढ़ाई की, जहां थोड़ी लड़ाई के बाद उसका अधिकार हो गया। इस प्रकार वि० सं० १४६७ (ई० स० १४७०) में उदयसिंह अपने सारे पैतृक राज्य का स्वामी वना ।

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३) में राव मालदेव ने राठोड़ जैता,कूंपा आदि सरदारों को मेवाड़ के उदयसिंह की सहायतार्थ भेजा, जिन्होंने वणवीर को निकालकर उस( उदयसिंह )को चित्तोड़ के सिंहासन पर वैठाया। इसके बदले में महा-राणा ने वसन्तराय नाम का एक हाथी और चार लाख पीरोज़े (फ़ीरोज़े) पेशकशी के मालदेव के पास भेजें।'

जोधपुर राज्य की ख्यात का ऊपर श्राया हुश्रा सारा कथन श्रात्म-श्लाघा से पूर्ण होने के साथ ही किएत है, क्योंकि वि० सं० १४६० में तो महाराणा विकमादित्य विद्यमान था। पीरोज़े श्रीर हाथी भेजने की पुष्टि भी श्रान्य किसी ख्यात से नहीं होती। मुंहणोत नैणसी इस घटना को इस

<sup>(</sup>१) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ० ७०६-१६।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ० ६ म ।

प्रकार लिखता है-

'जब वण्वीर ने कुम्भलगढ़ आन घेरा तब उस( उदयसिंह )ने सोनगरे अखैराज (अपने खसुर) को कहलाया कि हमारे पर आपत्ति आई है, सहायता के निमित्त श्राश्रो। वह कूंपा महराजोत, राणा श्रखैराजोत. भद्दा कन्द्द पंचायगोत श्रीर राजसी भैरवदासीत श्रादि मारवाड़ के सरदारों का बहुत सा साथ लेकर गया ।'

वस्तुतः यह घटना लगभग वि० सं० १४६७ (ई० स० १४४०) की है। उस समय वणवीर पर उदयसिंह की चढ़ाई होने पर सोनगरा श्रखैराज तथा कुंपा महराजोत उदयसिंह के श्वसुर होने के कारण उसकी सहाय-तार्थ गये होंगे। निकट सम्बंधी होने के कारण उनका ऐसा करना उचित ही था।

भाला सजा का पुत्र जैतसिंह किसी कारण से उदयपुर की जागीर का परित्याग कर जोधपुर के राव मालदेव के पास चला श्राया, जिसने उसे खैरवा का पट्टा दिया । जैतिसिंह ने श्रपनी पुत्री स्वरूपदेवी का विवाह मालदेव से कर दिया। एक मालदेव का कुंभलमेर पर सेना भजना दिन मालदेव अपनी ससुराल ( खैरवा ) गया, जहां

स्वरूपदेवी की छोटी बहिन को ग्रत्यन्त रूपवती देख उसने उसके साथ भी विवाह करने के लिए जैतसिंह से श्राग्रह किया, परन्तु जब उसने साफ़ इनकार कर दिया, तब मालदेव ने कहा कि में बलात् विवाह कर लूंगा। इस प्रकार अधिक दवाने पर उसने कहा कि में अभी तो विवाह नहीं कर सकता, दो महीने बाद कर दूंगा। राव मालदेव के जोधपुर लौट जाने पर उसने महाराणा उदयसिंह के पास एक पत्र भेजकर अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहलाया। महाराणा के स्वीकार करने पर जैतः सिंह अपनी छोटी पुत्री और अन्य घरवालों को लेकर कुंभलगढ़ के पास गुढ़ा नाम के गांव में जा रहा। स्वरूपदेवी ने, जो उस समय सेरवा में थी,

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ १, पृ० ४६।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; महाराणा श्री उदयसिंहजी का जीवनचरित्र; पृ॰ द्र४।

अपनी बहिन को विदा करते समय दहेज में गहने देने चाहे, परन्तु जल्दी में गहनों के डिब्बे के बदले राठोड़ों की कुलदेवी 'नागणेची' की मूर्तिवाला डिब्बा दे दिया। उधर महाराणा ने भी कुंभलगढ़ से उसी गांव में पहुंच-कर उससे विवाह कर लिया'। जय वह डिब्बा खोला गया तो उसमें 'नाग-णेची' की मूर्ति निकली, जिसको महाराणा ने पूजन में रक्खा श्रीर तभी से उसको साल में दो वार (भाद्रपद सुदि ७ श्रीर माघ सुदि ७ को) विशेष कप से पूजने का रिवाज चला श्राता है 3।

इस घटना का पता चलने पर राव मालदेव ने राठोड़ पंचायण (कर्मसीहोत) तथा राठोड़ वीदा (भारमलोत बालावत) श्रादि श्रपने कई प्रतिष्ठित सरदारों के साथ कुंभलमेर विजय करने के लिए वड़ी सेना भेजी। महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिए सेना भेजी। युद्ध में दोनों तरफ़ के कई सरदार मारे गये तथा मालदेव की सेना को सफलता न मिली ।

इस घटना का जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १४६६ (ई॰ स॰ १४४०) में होना जिखा है (जि॰ १, पृ॰ १०८-६), जो विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि उस समय तक तो महाराणा उदयसिंह मेवाइ का राज्य प्राप्त करने के जिए ज़ब्द रहा था। अतपुत्र यह घटना उक्न संवत् से कुछ पीछे की होनी चाहिए।

- (२) वीरविनोदः भाग २, पृ० ६७- =।
- (३) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ७१६-८।
- (४) जोधपुर राज्य की ख्यास; जि॰ १; पृ० १०६। वीराविनोद; भाग २, पृ० ६८।

<sup>(</sup>१) कर्नल टॉड ने लिखा है कि राव मालदेव की सगाई की हुई माला. सरदार की कन्या को महाराणा कुंभा ले घाया था (राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ३३८), पर आगे चलकर मालदेव के वर्णन में इसका कोई उन्नेख नहीं है। टांड का यह कथन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि मालदेव का जन्म महाराणा कुंभा के देहान्त से ४३ वर्ष पीछे हुआ था और माला घजा व सजा महाराणा रायमल के समय (वि॰ सं॰ १४६३ = ई॰ स॰ १४०६) में मेवाइ में आये थे (मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ६४३)। ऐसी दशा में कुंभा का मालदेव की सगाई की हुई कन्या, सजा के पुत्र जैतिसंह की पुत्री, को लाना कैसे संभव हो सकता है?

इसके थोड़े दिनों बाद ही उच्चाभिलाषी मालदेव ने राज्य-विस्तार की इच्छा से प्रेरित होकर कूंपा की अध्यक्तता में एक वड़ी सेना बीकानेर की तरफ़ रवाना की । जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्-कीर्तनकं काव्यम्' से, जो सब ख्यातों से पुराना है, पाया जाता है कि इस चढ़ाई की खबर मिलने पर बीकानेर के राव जैतसी (जैतसिंह) ने अपने मंत्री (नगराज) से सलाह कर उसे शेरशाह के पास से सहायता लाने के लिए भेजा । अपनी अनुपस्थित में शत्रु की चढ़ाई के डर से मंत्री ने (राजकुमार) कल्याण सहित सब राज-परिवार को सारस्वत (सिरसा) नगर में छोड़ दिया था। मालदेव के मरुस्थल (बीकानेर का राज्य) लेने के लिए आने पर जैतसी मुक़ाविले को गया, पर मारा गया। तब जांगल देश पर अधिकार कर मालदेव जोधपुर लौट

गया<sup>3</sup>। यह लड़ाई साहेवा (सोहवा) नामक गांव में हुई थी। जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई का वि० सं० १४६८ चैत्र वदि ४ (ई० स० १४४२ ता० ६ मार्च) को होना लिखा है हैं। इस लड़ाई में

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ६६।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जैतसी के मारे जाने और वीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाने के बाद कल्याणमल वीरमदेव के साथ मिलकर शेर-शाह को मालदेव के ख़िलाफ चढ़ा लाया (जि॰ १, पृ॰ ६६)। कविराजा श्यामलदास के ''वीरविनोद'' (भाग २, पृ॰ ६०६) और बांकीदास के ''ऐतिहासिक बातें'' नामक प्रन्थ (संख्या ७६१) में भी कल्याणमल का स्वयं शेरशाह के पास जाना लिखा है। द्यालदास की ख्यात में लिखा है कि कल्याणमल का भाई भीम इस कार्य के लिए दिल्ली गया था। पीछे से वीरम भी वहां पहुंच गया और दोनों शेरशाह के साथ लीटे (जि॰ २, पत्र १७-२०), परन्तु इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन ही अधिक विश्वसनीय है।

<sup>(</sup>३) श्लोक २०४-१८। जयसोम के कथन से पाया जाता है कि माजदेव स्वयं सेना के साथ था।

<sup>(</sup> ४ ) बांकीदास ने भी यही समय दिया है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या =२१ ), परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि बीकानेर के राव जैतसी की स्मारक छतरी के लेख से

जोधपुर की तरफ़ के भी कई सरदार काम आये। मालदेव का गढ़, नगर तथा बीकानेर के लगभग आधे राज्य पर अधिकार हो गया। चैत्र वदि १२ को राव मालदेव स्वयं वीकानेर गया, जहां पहुंचकर उसने कूंपा को डीड-बाणा की जागीर के अतिरिक्त फ़तहपुर तथा भूभागूं भी दिये।

शेरशाह, जिसका असली नाम फ़रीद था, हिसार का रहनेवाला था। उसका पिता हसन, सूर ख़ानदान का अफ़गान था, जिसको जौनपुर

के हाकिम जमालख़ां ने ससराम श्रौर टांडे के शेरशाह का दिल्लों के सिंहा-सन पर बैठना दिये थे। फ़रीद कुछ समय तक विहार के स्वामी

मुहम्मद लोहानी की सेवा में रहा श्रीर एक शेर को मारने पर उसका नाम शेरखां रक्खा गया । वीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण उसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ती गई। उसने ता० ६ सफ़र हिजरी सन् ६४६ (वि० सं० १४६६ श्राषाढ शुक्ला द्वितीय १० = ई० स० १४३६ ता० २६ जून) को बादशाह हुमायूं को चौसा (विहार) नामक स्थान में परास्त किया श्रीर दूसरी बार हिजरी सन् ६४७ ता० १० मोहर्रम (वि० सं० १४६७ ज्येष्ठ सुदि १२ = ई० स० १४४० ता० १७ मई) को उसे कन्नोज में हराकर श्रागरे, लाहोर श्रादि की तरफ़ उसका पीछा किया, जिससे हुमायूं सिंध की तरफ़

उसका वि॰ सं॰ १४६८ फाल्गुन सुदि ११ (ई॰ स॰ १४४२ ता॰ २६ फ़रवरी) को मारा जाना पाया जाता है—

ऋथास्मिन् शुभसंवत्सरे १४६३ वर्षे शाके १४६३ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमेमासे फाल्गुनमासे शुभे शुक्कपचे तिथौ एकादश्यां प्रावजी लूग्णकरग्णजी तत् पुत्रः रावजी श्रीजैतिसंहजी वर्मा परमधाम मुक्तिपदं प्राप्तः ।

- (१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४-६ । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवन चरित्र; ए० ८४।
- (२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६६। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२१। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४८३।

भाग गया। इस प्रकार हुमायूं पर विजय प्राप्तकर शेरखां उसके राज्य का स्वामी बना श्रीर शेरशाह नाम धारणकर हि० स० ६४८ ता० ७ शब्वाल ( वि० सं० १४६८ माघ सुदि ८ = ई० स० १४४२ ता० २४ जनवरी) को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा ।

मालदेव ने हुमायूं की द्वार का समाचार सुनकर उसके भक्कर में रहते समय उसके पास इस आशय के पत्र भेजे कि मैं तुम्हारी सहायता करने

हुमायूं का मालदेव की तरफ़ से निराश होकर जाना को तैयार हूं । हुमायूं भक्कर की सीमा पर हि॰ स॰ १४९७ ता॰ २८ रमज़ान (वि॰ सं॰ १४६७ फाल्गुन विदि द्वितीय १४=ई० स० १४४१ ता॰ २६ जनवरी)

को पहुंचा था और वहां जमादिउल् आख़ीर (सितम्बर) तक रहा था<sup>3</sup>। इसी बीच शेरशाह को फ़ौज के साथ बंगाल के हािकम के विरुद्ध जाना पड़ा था<sup>3</sup>। संभवतः इसी अवसर पर मालदेव ने उससे लिखा पढ़ी की होगी, परन्तु हुमायूं ने उस समय इस विषय पर कोई ध्यान न दिया, क्यों कि उसे उहा के शासक शाहहुसेन अर्धुन की सहायता से, गुजरात (पंजाब का) विजय करने की आशा थी। इस सम्बन्ध में उसने शाहहुसेन को लिखा भी, पर वह छः मास तक टालटूल करता रहा । उधर से निराश होने पर वह (हुमायूं) सात मास तक शेवान के किले को धेरे रहा, परन्तु उसका भी कोई लाभदायक परिणाम न निकला। भक्कर लौटने पर उसने वहां के द्वार भी अपने लिए बन्द पाये, क्योंकि यादगार नासिर मिर्ज़ा भी उसका विरोधी बनकर शाहहुसेन से मिल गया था । तब हुमायूं ने मालदेव की

<sup>(</sup>१) बील; श्रोरिएएटल बायोग्राफ्रिकल डिक्शनरी; पृ० ३८०।

<sup>(</sup>२) तवकात-इ-म्रकबरी (फ़ारसी); पृ० २०४। इलियट्: हिस्ट्री भ्रॉव् इंडिया; जि० ४, पृ० २११।

<sup>(</sup>३) श्रवुल्फज़ल; श्रकवरनामा — बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ॰ ३६२ श्रीर ३६६।

<sup>(</sup> ४ ) क्रान्ंगो; शेरशाह; पृ० २६६।

<sup>(</sup> १ ) तबकात-इ-श्रकबरी - इलियट्; हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि॰ १, पृ॰ २०७।

<sup>(</sup> ६ ) क्रानूंगो; शेरशाह; ए० २६ द-६।

सहायता से लाभ उठाने का विचार किया श्रीर हि० स० ६४६ ता० २१ मोहरीम (वि० सं० १४६६] ज्येष्ठ विद = ई० स० १४४२ ता० ७ मई) को वह उच पहुंचा, जहां से ता० १८ रबीउल् अञ्वल (ता०२ जुलाई) को उसने मारवाड़ की तरफ़ प्रस्थान किया। दिलावर (भावलपुर, पंजाब) श्रीर हासलपुर होता हुस्रा ता० १७ रबीउल् आस्तीर (ता० ३१ जुलाई) को वह बीकानेर से १२ कोस पर पहुंचा । बादशाह के नौकरों को माल-देव की तरफ़ से खटका था, जिसके विषय में उन्होंने उससे निवेदन किया। इसपर बादशाह ने भीर समन्दर को मालदेव के पास भेजा, जिसने लौटकर निवेदन किया कि मालदेव ऊपर से शुद्ध भाव ज़रूर प्रकट करता है, पर उसका मन साफ़ नहीं है। जब शाही फ़ीज मालदेव के राज्य की सीमा के पास पहुंची, उस समय नागोर का सनकाई ( सांगा ), जो मालदेव का बड़ा विश्वासपात्र था, बादशाह के डेरों के पास अच्छे हीरे खरीदने के बहाने से पहुंचा। उसके आचरण से शंकित होकर बादशाह ने कहला दिया कि ऐसे हीरे खरीदकर इस्तगत नहीं किये जा सकते, परन्तु तलवार के बल से अथवा बादशाहों की कृपा से प्राप्त होते हैं। इस घटना से बाद-शाह श्रीर भी सतर्क हो गया श्रीर उसने मीर समन्दर की सतर्कता की प्रशंसा की । श्रनन्तर उस (हुमायूं )ने रायमल सोनी को मालदेव के पास भेजा ताकि वह उधर की ठीक-ठीक खबर बादशाह को भेजे। उससे कहा गया कि यदि वहां लिखने का अवसर न मिले तो निश्चित इशारों के श्रनुसार उसपर भेद प्रकट किया जाय। इशारे के सम्बन्ध में यह तय हुआ कि यदि मालदेव के मन में सचाई हो तो सन्देशवाहक आकर उसकी पांचों श्रंगुलियां एक साथ पकड़ ले श्रीर यदि घोखा हो तो केवल किनिष्ठिका पकड़ें। फिर फलोधी पहुंचकर उसने वहां से श्रत्काखां को भी मालदेव के पास भेजा । उसने वादशाह के आगमन की स्वना मालदेव को दी,

<sup>(</sup>१) श्रजुल्फज़्ल; श्रकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, ए० ३७१-२। मुंशी देवीप्रसाद; हुमायूंनामा; ए० ६६-६।

परन्तु मालदेव स्वयं उसके स्वागत को न गया। उसने कुछ श्रादिमियों के हाथ कुछ उपहार श्रादि उसकी सेवा में भेज दिये । इसके वाद बादशाह जोगी तालाव पर पहुंचा, जहां रहते समय रायमल सोनी के पास से सन्देश वाहक ने श्राकर उसकी किनिष्ठिका पकड़ी, जिससे उसे मालदेव के कपट का पूरा विश्वास हो गया ।

निजामुद्दीन लिखता है-'जब हुमार्यू भागकर मालदेव के राज्य में श्राया तब उसने शम्सुदीन श्रत्काखां को जोधपुर भेजा श्रीर स्वयं उसके लौटने की राह देखता हुन्ना मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर गया। जब मालदेव को हुमायूं की कमज़ोरी श्रौर शेरशाह से मुक़ाविला करने योग्य सेना का उसके पास न होना ज्ञात हुआ तो उसे भय हुआ, क्योंकि उसके पास स्वयं शेरशाह से लड़ने योग्य सेना का श्रभाव था। इसी बीच शेरशाह ने एक दूत भेजकर उसे वड़ी-बड़ी श्राशाएं दिलाई, जिससे मालदेव ने संभव हो सका तो हुमायूं को पकड़कर उसके पास भेज देने का वादा कर लिया। नागोर श्रौर उसके श्रास-पास के स्थल पर शेरशाह का अधिकार स्थापित हो चुका था, श्रतएव मालदेव को यह श्राशंका थी कि कहीं रुष्ट होकर वह हुमायूं के विरुद्ध होने से एक बड़ी सेना उसके राज्य में न भेज दे। वादशाह (हुमायूं) को उसके बदल जाने का पता न लग जाय, इसलिए उसने अत्काखां को रोक रक्खा और उसे लौटने की आज्ञा न दी। लेकिन अत्काखां उसके मन का भेद लेकर बिना उसकी आज्ञा प्राप्त किये ही लौट गया । बादशाह (हुमायूं) के कुतुबखाने के एक श्रध्यत्तं ने, जो उसकी पराजय के समय से मालदेव के पास आ रहा था, इन्हीं दिनों उसके पास मालदेव के विश्वासघात का हाल लिख भेजा और

<sup>(</sup>१) जौहर; तज़िकरतुल् वाक्रियात—स्टिवर्ट कृत अनुवादः ए० ३६-८। गुज-बदन बेगम-कृत "हुमायूंनामे" से पाया जाता है कि मालदेव ने हुमायूं से यह भी कहलाया कि में तुम्हें बीकानेर देता हूं (मिसेज़ बेवरिज-कृत श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद; ए० १४४)।

<sup>(</sup>२) श्रवुल्फ्रज़ल; श्रकवरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, ए० ३७३। मुंधी देवीप्रसाद; हुमायूंनामा; ए० ६६।

शीव्रातिशीव उसे उसं( मालदेव )के राज्य से वाहर चले जाने को लिखा। अत्काखां ने भी इस विषय में ज़ोरदार शब्दों में बादशाह से कहा। इसपर हुमायूं ने तुरन्त अमरकोट की तरफ़ प्रस्थान किया ।

मालदेव उस समय शेरशाह को अप्रसन्न करने के लिए तैयार नहीं था, अत्रत्य हुमायूं के अमरकोट की तरफ़ जाने का पता पाते ही उसने अपनी सेना के कुछ आदमी उसके पीछे रवाना कर

मालदेव का हुमायूं को श्रपनी सीमा से वाहर करना

दिये। निज़ामुद्दीन लिखता है— 'मार्ग में दो हिन्दू, जो गुप्तचर थे', गिरफ्तार करके हुमायं के सामने

लाये गये। उनसे सवाल किये गये और यह त्राह्या दी गई कि रहस्य का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए उनमें से एक को मृत्युदंड दिया जाय, परन्तु इसी समय उन्होंने अपने आपको वंधन-मुक्त कर लिया और अपने पास खड़े हुए दो व्यक्तियों के खंजर छीनकर वे अपने कैंद्र करनेवालों पर हूट पड़े और उनमें से कई को मारकर खुद भी मारे गये। इस लड़ाई में वादशाह (हुमायूं) का घोड़ा भी मारा गया। इसपर तरदीवेग से कुछ घोड़े और ऊंट मांगे गये, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह (हुमायूं) एक ऊंट पर सवार होकर चला। नदीम कोका को यह गवारा न हुआ। उसने अपनी मां को, जो घोड़े पर थी, नीचे उतारकर वह घोड़ा वादशाह (हुमायूं) को दे दिया और अपनी मां को उसके ऊंट पर सवार करा दिया।

'रेतीले प्रदेश में चलने श्रीर जल के श्रमाव के कारण रास्ता धीरे-धीरे तय हो रहा था तथा प्रतिचण मालदेव (की सेना) के श्राने की खबर मिलती थी। इसपर बादशाह (हुमायूं) ने मुनीमखां को थोड़े सैनिकीं

<sup>(</sup>१) तबकात-इ-अकबरी—इलियट्; हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि॰ ४, प्र॰ २११-१। गुलबदन बेग्रम; हुमायूंनामा—मिसेज़ बेवरिज-कृत अनुवाद; प्र॰ १४४ ( कुतुबख़ानें के अध्यत्त का नाम मुल्ला मुर्ख़ था)।

<sup>(</sup>२) गुलबदन बेग़म; हुमायूंनामा—मिसेज़ वेवरिज-कृत अनुवाद; पृ०

के साथ पीछे चलने के लिए कहा ताकि वह शतु-सेना के दिखाई पड़ते ही उससे लड़े। रात होने पर मुनीमलां और उसके साथ के सैनिक मार्ग भूल गये। सुबह होने पर शतु-सेना दिखाई पड़ी। उस समय शेख अलीवेग, द्रवेश कोका आदि कुल मिलाकर बाईस आदमी पीछे रह गये थे। जब एक छोटे पहाड़ी रास्ते से शतु-सेना गुज़र रही थी तब उन्होंने उसपर आक्रमण कर दिया। शेख के पहले ही तीर से शत्रु-सेना का अध्यक्त मारा गया तथा और भी कई आदिमयों के काम आते ही शत्रु की बड़ी सेना मुसलमानों के थोड़े से सैनिकों के आगे भाग गई ।'

जीहर लिखता है कि शत्रु-सेना में ४००-४०० की तीन दुक ड़ियां थीं। शेख श्रली सात सवारों के साथ उनका सामना करने के लिए गया। निकट पहुंचने पर उन्होंने तीरों की वर्षा की। ईश्वर की कृषा से तीर लगते ही दो सवार नीचे गिरे, जिसपर सारी सेना भाग गई श्रीर बादशाह (हुमायूं) की विजय हुई ।

"हुमायूंनामे" श्रीर "श्रकवरनामें भें भी इस घटना का लगभग जीहर के जैसा ही वर्णन दिया है, परन्तु फ़ारसी तवारीखों के उपर्युक्त कथन अतिशयोक्ति-पूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। सात अथवा बाइस मुसलमान सवारों का डेढ़ हज़ार श्रथवा एक बड़ी कहर राठोड़ सेना को हराकर भगा दैना एक श्रसंभव सी कल्पना है। वास्तविक बात तो यह प्रतीत होती है कि मालदेव का उद्देश्य हुमायूं को गिरम्तार

<sup>(</sup>१) तवकात-इ-ग्रक्कबरी—इलियट्; हिस्टी ऑव् इंडिया; जि॰ ४, पृ॰ २१२-३। गुलबदन बेगम; हुमायूंनामा—मिसेज़ बेवरिज-कृत ग्रनुवाद; पृ॰ १४४-६।

मान्स्ट्रूगर्टे एल्फिन्स्टन ने हुमायूं का पीछा करनेवाली सेना के ग्रध्यच को माल-देव का पुत्र लिखा है (हिस्ट्री ब्रॉव् इंडिया; ए० ४४२), परन्तु उसकी धारणा निर्मूल है क्योंकि ग्रन्य फ़ारसी तवारीख़ों में कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलता।

<sup>• (</sup>२) तज़किरातुल वाक्नेयात; पृ० ४०-१। वही; स्टिवर्ट-कृत श्रनुवाद; पृ० ३६।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद-लिखित; पृ० ७०-७३।

<sup>(</sup> ४ ) श्रवुल्कङ्ल-लिखित-वेवरिज-कृत श्रवुवाद; जि॰ १, ए० ३७३-४।

करके शेरशाह के हवाले करने का कभी न था। वह तो शेरशाह के कीप से बचने के लिए हुमायूं को केवल अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देना चाहता था। संभव है शेरशाह को दिखाने के लिए ही उसने अपने कुछ सैनिक हुमायूं के अमरकोट की श्रोर प्रस्थान करने पर उसके पीछे भेजे हों। मालदेव श्रपने समय का वड़ा प्रवल, बुद्धिमान श्रौर नीतिकुशल शासक था। यह यदि चाहता तो हुमायूं का अपने राज्य से निकलना बहुत कठिन कर सकता था। वह तो हुमायूं को सहायता प्रदान कर कुछ लाभ उठाना चाहता था, पर हुमायूं के समय पर न पहुंचने तथा उसकी मन्शा का शेरशाह को आभास मिल जाने के कारण उसका सारा मन्सूबा खाक में. मिल गया। "अकवरनामे" में एक स्थल पर लिखा है- 'कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि पहले मालदेव की भावना हुमायूं के प्रति शुद्ध थी। श्रौर वह उसकी सेवा भी करना चाहता था। वाद में या तो हुमायूं की सेना की बुरी दशा और अल्प संख्या देखकर अथवा शेरशाह के भूठे वादों एवं बढ़ती हुई शक्ति के कारण मालदेव बदल गया। या संभवतः इसकाः कारण शेरशाह का भय हो। जो भी हो वह हुमायूं का विरोधी हो गया था। लोगों का बहुमत फिर भी इसी त्रोर था कि प्रारम्भ से अन्त तक मालदेव का सहायता का बचन देना त्रौर इस सम्बन्ध में बादशाह ( हुमायूं ) को लिखना कपटपूर्ण था । यह कथन भी ठीक नहीं प्रतीत होता । हुमायूं के पास सेना के न होने स्रोर शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति के कारण ही बुद्धिमान मालदेव ने समयानुसार श्रपनी नीति में परिवर्तन श्रवश्य किया था, परन्तु यह कहना कि उसने श्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक कपट से काम लिया, कभी ठीक नहीं माना जा सकता। इसमें अधिक दोष हुमायं का ही था। जिस समय मालदेव ने उसे बुलाया वह उसके बहुत पीछे पहुंचा। उस समय तक शेरशाह बंगाल से लौट चुका था श्रौर उसकी। सारी शक्तियां केन्द्रित हो गई थीं। फिर मालदेव के पास अकेले शेरशाह का सामना करने के लिए पर्याप्त सेना न थी। उसे हुमायूं के साथ भी काफ़ी

<sup>(</sup>१) त्रवुल्फ़ज़्लः ग्रकबरनामा—बेवरिज-कृत त्रवुवादः जि॰ १, ४० ३७३।

फ़्रीज होने की आशा थी, जो ठीक न निकली। ऐसी परिस्थित में वह शेरशाह का विरोधी बनकर हानि ही अधिक उठाता। वह हुमायूं का क़ैद होना भी नहीं चाहता था, अतएव उसने ऐसी युक्ति से उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया, जिससे शेरशाह को ज़रा भी सन्देह न हुआ।

इस प्रकार मालदेव पर शेरशाह की चढ़ाई कुछ समय के लिए रुक गई, परन्तु शेरशह के दिल में उसकी तरफ़ से खटका बना ही रहा। इधर

शेरशाह की मालदेव पर चढ़ाई मालदेव की महत्वाकां चा में भी कमी न आई थी। शेरशाह को यह भी भय बना रहता था कि कहीं सब राजपत एकत्र होकर कोई बखेड़ा न करें।

राजपूताने में उस समय मालदेव भी बड़ा बलवान था। अतएव इन दो प्रवल शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यंभावी था। ऐसे में बीकानेर का मन्त्री नगराजशेरशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उससे मालदेव के विरुद्ध अपने स्वामी की सहायता के लिए चलने की प्रार्थना की। ऐसे ही मेड़ते के स्वामी वीरम ने भी उसके पास पहुंचकर उससे सहायता की याचना की। फलत: एक विशाल फ़ौज के साथ हि० स० १४० (ई० स०१४४४ = वि० सं०१६००) में शेरशाह ने आगरे के मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान

<sup>(</sup>१) फ़रिश्ता (बिग्ज़-कृत अनुवाद; जि॰ २, पृ॰ १२२) उसकी सेना की संख्या ८००० लिखता है। अव्वासख़ां लिखता है कि इस चढ़ाई में शेरशाह के पास इतनी वड़ी सेना थी कि अच्छे से अच्छे हिसावी के लिए भी उसका गिनना असंभव था और उसकी लम्बाई-चौड़ाई एक साथ नहीं देखी जाती थी (तारीख़-इ-शेरशाही—इलियट्; हिस्ट्री आँच् इंडिया; जि॰ ४, पृ० ४०४)।

<sup>(</sup>२) कालिकारंजन कान्ंगो, एम० ए० उसका दिल्ली से प्रस्थान करना मानता है (शेरशाह; प्र०३२२)। अधिकांश ख्यातों में भी ऐसा ही लिखा मिलता है (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, प्र०६६। दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६। वीरविनोद; भाग २, प्र० म०६ आदि), परन्तु कान्ंगो स्वयं लिखता है कि निश्चित प्रमाण के अभाव में यह कहना कठिन है कि शेरशाह किस मार्ग से मारवाइ में आया। फ़ारसी तवारीख़ें इस विषय में एक मत हैं और प्रायः सब में शेरशाह का आगरे से प्रस्थान करना लिखा है (देखो; बिग्न; फ्रिररता; जि० २, प्र०१२१। अव्वासख़ां,

किया<sup>3</sup>। सिरसा से चलकर वीकानेर का राव कल्याणमल भी मार्ग में उसकी सेना के साथ हो लिया<sup>3</sup>।

शेरशाह की सेना मार्ग में जहां भी ठहरती, वहां चारों श्रोर रत्ता के लिए खाइयां खोददी जाती थीं । श्रव्यासखां लिखता है—'एक दिन उसकी सेना का पड़ाव रेतीले मैदान में हुआ, जहां प्रयत्न करने पर भी, रेत की श्रिधकता के कारण खाई न खोदी जा सकी। शेरशाह इस सम्बन्ध में वड़ा चिन्तित हुआ। उस समय उसके पोते महमूद्खां ने सम्मित दी कि सेना की रत्ता के लिए रेत से भरवाकर वोरियों की आड़ कर दी जाय तो श्रच्छा होगा। शेरशाह को यह सलाह पसंद आई और इसके लिए उसने महसूद्खां की प्रशंसा की। फिर उसने श्राज्ञा दी कि रेत से भरकर बोरियों सेना के चारों और जमा दो ।'

फ़रिश्ता लिखता है—'इस प्रकार मार्ग में अपनी सेना की रत्ता का पूरा प्रवन्ध करता हुआ वह नागोर और अजमेर के राजा (मालदेव) के

तारीख़-इ-शेरशाही—इलियट्; हिस्टी झॉव् इंडिया; जि॰ ४, ए॰ ४०४ ग्रादि )। लग-भग उसी समय की लिखी हुई होने के कारण इनके कथन की ग्रवहेलना नहीं की जा सकती। मुंशी देवीप्रसाद भी उसका श्रागरे से प्रस्थान करना लिखता है (राव मालदेवजी का जीवनचरित्र; ए॰ ३ )।

- ( १ ) बिग्जः; फ़रिश्ताः; जि॰ २, पृ॰ १२१। भ्रष्टवासखाः; तारीख़-इ-शेरशाही— इत्रियट्; हिस्टी् भ्रॉव् इंडियाः; जि॰ ४, पृ॰ ४०४।
- (२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्या-णमलजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ६२।
- (३) बिग्जः; फ्रिरिताः; जि॰ २, पृ॰ १२१। ग्रव्यासखाः; तारीख़-इ-शेरशाही— इलियट्; हिस्ट्री घाँव् इंडियाः; जि॰ ४, पृ॰ ४०४। तवकात-इ-ग्रकवरी (फ़ारसी); पृ॰ २३१।
  - ( ४ ) तारीख़-इ-शेरशाही-इत्तियट् ; हिस्टी ख्रॉंव् इंडिया; जि॰ ४, पृ० ४०४।

राज्य में पहुंचा'। इधर से मालदेव भी एक वड़ी सेना लेकर शेरशाह के मुकाबले को गया। एक मास तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी बहीं, परन्तु युद्ध न हुआ । शेरशाह वहां से लौट जाना ही अच्छा समक्षता था, परन्तु सुरित्तत स्थान के परित्याग करने का साहस करना विपत्ति-जनक था। उधर शत्रु-सेना की स्थिति इतनी अच्छी थी, कि उसपर आक्षमण करना भी खतरनाक था। इस किन समय में शेरशाह को एक उपाय सूक्षा। मालदेव के साथ के सरदारों में से अनेक को मालदेव ने तलवार के बल से आधीन बनाया था, अतएव शेरशाह ने हिन्दुओं की (मारवाड़ी) भाषा में उन सरदारों की तरफ से अपने नाम इस आशय के जाली पत्र लिखवाये—''राजा के अधीनस्थ बन जाने के कारण हम उसके साथ आ तो गये हैं, परन्तु गुत्ररूप से हमारा उससे वैर-भाव ही बना है। यदि आप हमारा अधिकार पुनः हमें दिलादें तो हम आपकी सेवा करने और आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं ।'' इन पत्रों के

<sup>(</sup>१) "तबकात-इ-अकबरी" (फारसी; ए० २३२) में शेरशाह का इसी प्रकार अजमेर के पास पहुंचना लिखा है। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मालदेव जब अपनी सेना सहित अजमेर पहुंचा, उस समय शेरशाह अजमेर के पास पहुंच गया था (जि॰ १, ए॰ ७०)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके साथ ८०००० सेना होना लिखा है (जि॰ १, ए० ७०)। अल्बदायूनी ने इस सेना की संख्या ४०००० दी है (मुंतख़-बुत्तवारीख़; जि॰ १, पृ० ४७७)। "फ्ररिश्ता" (ब्रिग्ज़-कृत अनुवाद; जि॰ २, पृ० १२१) में भी यही संख्या दी है।

<sup>(</sup>३) "तबकात-इ-ग्रकबरी" (फ्रारसी; पृ० २३२) में भी ऐसा ही लिखा है।

<sup>(</sup>४) अव्वासख़ां के अनुसार पत्रों का आशय इस प्रकार था— 'वादशाह को चिन्तित होने और सन्देह करने की आवश्यकता नहीं। युद्ध के समय हम मालदेव को आपके सपुर्द कर देंगे (तारीख़-इ-शेरशाही—इिलयट्; हिस्ट्री ऑव् इचिडया; जि०४, प्र०४०४)। वदायूनी लिखता है कि पत्रों में लिखा गया कि वादशाह को युद्ध के समय स्वयं सैन्य परिचालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इस शर्त पर कि हमें अधुक-अमुक जागीरें दी जावें, मालदेव को स्वयं प्रकड़कर आपके सुप्रं

एक सिरे पर शेरशाह ने फ़ारसी भाषा में लिखवाया—"भय न करो, प्रयत्न करते रही और विश्वास रक्खों कि तुम्हारी आशाएं पूरी की जायंगी।" फिर इनमें से कुछ पत्र उसने जान-वूभकर ऐसे स्थान में डलवा दिये जहां मालदेव की नज़र उनपर पड़ गई। मालदेव ने उसी दिन शत्रु पर आक्रमण करने का निश्चयं किया था, परन्तु इन पत्रों के पाते ही उसे अपने सरदारों की तरफ़ से आशंका हो गई और वह लड़ाई करने में आना-कानी करने लगा। उधर उसके सरदार उससे युद्ध के लिए आग्रह करने लगे। इससे

कर देने को तैयार हैं ( मुंतख़बुत्तवारीख़—रैं।केंग-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, ए० ४७८)। उपर्युक्त दोनों लेखकों के श्रनुसार ऐसे पत्र लिखवाकर गुप्तरूप से मालदेव की छावनी में डलवाये गये, जिन्हें पाकर मालदेव श्रपने सरदारों की श्रोर से शंकित हो उठा। ऐसे एकतरफ़ा पत्र देखकर मालदेव जैसा बुद्धिमान व्यक्ति धोले में श्रा जाय इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में फ्रिरिता का ही कथन श्रिधक विश्वास-योग्य है। ऐसे पत्र श्रीर उनपर लिखे हुए शेरशाह के श्राश्वासन को पढ़कर ही मालदेव ने उनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास कर लिया होगा।

(१) मिन्न-भिन्न ख्यातां में इस घटना का भिन्न-भिन्न प्रकार से उन्नेख किया गया है। मुंहणीत नैण्सी लिखता है—'वीरम जाकर सूर वादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया। रांव भी श्वस्सी हज़ार सवार लेकर मुक़ावले को श्राया। वहां वीरम ने एक तरकीय की—कूंपा के डेरे पर वीस हज़ार रुपये भिजवाये श्रीर कहलाया, हमें कम्बल मंगवा देना श्रीर बीस ही हज़ार जैता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारें भेज देना। फिर उसने राव मालदेव को सूचना दी कि जैता श्रीर कूंपा वादशाह से मिल गये हैं, वे तुमको पकड़कर हजूर में भेज देंगे। इसका प्रमाण यह है कि उनके डेरों पर रुपयों की थैलियां भरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलब बनाया है। राव मालदेव के मन में वीरम के वाक्यों से शंका उत्पन्न हो गई। उसने ख़बर कराई कि बात सच है या नहीं। जब श्रपने उमरावों के डेरों पर थैलियां पाई तो उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। (जि॰ २, पृ॰ १४७-८)।'

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है—'बादशाह ने माबदेव से कहबाया कि एक म्रादमी भ्राप भेजें भ्रौर एक में, इस प्रकार द्वन्द्व-युद्ध हो। माबदेव ने बीदा भारमस्रोत का नाम लिखवाकर भेज दिया। वीरमदेव ने बादशाह से कहा कि उससे युद्ध करने योग्य श्रापके पास कोई योद्धा नहीं है, में ही जाऊं; पर वीरमदेव को उसने जाने न दिया। तब वीरमदेव ने फ़रेब कर ढालों के भीतर स्क्के रखवाकर राठोड़ों में भिजवाये

उसका सन्देह और भी दढ़ हो गया। इस घटना के चौथे दिन उसने अपनी सेना को पीछे हटने की आज्ञा दी । कुंभा (कूंपा) को शेरशाह

श्रीर इस प्रकार जैता, कूंपा श्रादि राजपूतों के प्रति राव के मन में श्रविश्वास उत्पन्न करायां (जि॰ १, पृ॰ ७०-१)।

दयालदास का वर्णन मुंहणोत नैएसी जैसा ही हैं ( जिं॰ २, पत्र १६ )।

मंशी देवीप्रसाद ने "राव मालदेवजी का चरित्र" नामक पुस्तक में जो लिखा है उसका सारांश यह है-'शेरशाह मालदेव का ज़ोर देखकर बहुत घवराया और पीछा जाने लगा, मगर मेइते के राव वीरम ने कहा कि श्राप ज़रा ठहरें में रावजी ( मालदेव ) को बातों से भगा दूंगा । फिर बादशाह के मुंशी से १०० हुक्सनामे रावजी के सरदारों के नाम लिखाकर ढालों की गहियों में सिलवा दिये और एक एक ढाल एक एक न्यौपारी के हाथ उस सरदार के पास, जिसके नाम का हक्म उसमें बन्द था, भेजकर कहा कि जिस मोल में वे लें देकर ग्राना । इसके साथ ही १००००० मोहरें वादशाह के सिक्के की रावजी के बाज़ार में भेजकर जिस भाव पर बिक संकी बिकवादीं। फिर रात के समय राव के पास जाकर कहा कि आपके सरदार आपसे बदलकर बादशाह से मिल गये हैं। इसका प्रमाण उनकी ढालों की गहियां चीरने पर श्रापको मिलेगा। दसरे दिन सरदारों के . पास नई ढालें देखीं तो मालदेव को भी शक हुआ। गहियां उधड्वाई तो उनमें एक एक हुक्मनामा फ्रारसी में लिखा हुआ इस मज़भून का निकला कि एक हज़ार मुहरें तुम्हारे पास भेजी जाती हैं अब तुम अपने इक़रार के अनुसार राव को पकड़ कर हाज़िर करो । यह पता लगते ही राव के कान खड़े हो गये। फिर वादशाह के नाम की बहुतसी मोहरों का सरीकों के पास होना भी पता लगा । इसपर उसका सन्देह ग्रीर भी दढ़ हो गया श्रौर वह रात के समय मारवाड़ की तरफ्र चल दिया ( पृ॰ ३-४ )।

"वीरविनोद" में केवल ढालों के विकवाये जाने का उल्लेख है (भाग २, पृ॰ ८१०)। ख्यातों आदि में दिये हुए उपर्युक्त सभी वर्णन किएपत हैं। इस सम्बन्ध में फ्रिरिश्ता का कथन ही विश्वासयोग्य माना जा सकता है। अपने बाहुबल एवं चातुर्य्य से भारत के सिंहासन पर अधिकार करनेवाला शेरशाह अपने आश्रित की राय पर चले यह करूपना से दूर की बात है।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सन्देह उत्पन्न करनेवाले पत्रों के मिलने के पूर्व ही मालदेव कमशः पीछे हटने लगा था (जि॰ १, ए॰ ७० ), परन्तु यह बात विश्वासयोग्य नहीं प्रतीत होती, क्योंकि ऐसा करने का कारण क्या था, इसका उक्र ख्यात से पता नहीं चलता।
  - ( २ ) वर्णमाला की अपूर्णता के कारण फ्रारसी तवारी हों में पुरुषों और

की चाल का पता लगने पर उसने मालदेव को उसकी गलती सुकाने की चेष्टा की, परन्तु जब उसका सन्देह किसी प्रकार मिटता न देखा तो उसने कहा—"सच्चे राजपूतों में पेसा विश्वासवात पहले कभी नहीं सुना गया। में राजपूतों की प्रतिष्ठा पर लगाये गये इस कलंक को अपने रक्त से धोऊंगा, अथवा शेरशाह को अपने थोड़े से सैनिकों की सहायता से ही पराजित ककंगा'।" मालदेव के हदय में तो सन्देह ने पूरा-पूरा घर कर लिया था। उसने कूंपा की वात पर कोई ध्यान न दिया और पीछे हटने लगा। इसपर वीर कूंपा कुछ सरदारों और दस-बारह हज़ार सैनिकों के साथ शेरशाह पर आक्रमण करने के लिए चला, परन्तु रात्रि के समय वे मार्ग भूल गये, जिससे सबेरा होने पर उनकी शत्रु-सेना से सुठभेड़ हुई'।

स्थानों के नाम ठीक-ठीक न तो लिखे ही जाते हैं श्रोर न पढ़े ही, जिससे श्रनेक श्रनु-बाद-कर्त्तार्थों ने ग़लती से जैता के स्थान में जया श्रोर कृपा के स्थान में कृंभा, कन्हेया, श्रथवा गोपा नाम दे दिया है। श्रल्वदायूनी ने भी फ्रिश्ता की भांति केवल कृंपा का नाम दिया है ( मुंतख़बुत्तवारीख़—रैकिंग-कृत श्रनुवाद; जिल्द १, ए० ४००० ), परन्तु जैता श्रोर कृंपा दोनों ही राठोड़ सेना के साथ थे श्रोर इसी लड़ाई में मारे गये थे।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि॰ १, पु॰ ७०) तथा श्रन्य ख्यातों श्रादि में लिखा है कि गिरीं पहुंचने पर जैता तथा कृंपा ने कहा कि यहां तक की भूमि तो राव की श्रपनी जीती हुई है, श्रागे राव रिडमल (रग्रमल) श्रोर जोधा की जी हुई भूमि है सो हमारे बाप-दादों की है। यहां से हम पीछे नहीं हटेंगे श्रोर लड़कर मर मिटेंगे। ख्यातों में यह घटना संदेहात्मक पत्रों के डलवाये जाने से पहले दी है, जो उस समय ठीक नहीं जंचती। वास्तव में कूंपा ने, मालदेव को उसकी ग़लती सुमाने के प्रयक्ष में निष्फल होकर ही, लड़कर मर मिटने की बात कही होगी। इस सम्बन्ध में फ्रिश्ता में दिया हुश्रा कूंपा का कथन श्रमाननीय नहीं कहा जा सकता।
- (२) कानूंगो के अनुसार यह लड़ाई मेडते में हुई (शेरशाह; ए० ३२३), परन्तु उसका यह कथन सर्वथा निर्मूल है। फ़ारसी तवारीख़ों में यह लड़ाई कहां हुई यह नहीं लिखा है। ''तवकात-इ-अकवरी'' (फ़ारसी; ए० २३२) में शेरशाह की सेना का अजमेर के पास पहुंचना और वहां मालदेव की सेना के सामने एक मास तक पड़े रहना लिखा है। फ़रिश्ता के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह छड़ाई अजमेर से इड़ दूर पर ही हुई होगी। स्यातों में जैता, कूंपा आदि का गिरीं से सैन्य

शेरशाह ने अपनी अस्सी हज़ार सेना के साथ उनपर हमला किया, पर राठोड़ बीरों ने मुसलमानों पर इतना प्रवल आक्रमण किया कि कई बार उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनमें घवराहट फैल गई'। इसी समय जलालखां जलवानी सहायक सेना के साथ पहुंच गया। राठोड़ों की सैनिक शक्ति कम तो पहले से ही थी ऐसी दशा में वे छिन्न-भिन्न हो गये'। शेरशाह को इस लड़ाई में विजय की आशा बिल्कुल जाती रही थी,

सहित चलना श्रीर रात्रि में मार्ग भूल जाने के कारण संवरे समेल की नदी के पास शेरशाह की सेना से युद्ध होना लिखा है ( मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १४८-१। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ७१। मुंशी देवीप्रसाद; राव मालदेवजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ६। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६१)। गिरीं श्रजमेर से सोलह कोस दिच्या पश्चिम में जोधपुर के जैतारण परगने में है श्रीर उससे केवल कुछ ही कोस की दूरी पर उसी परगने में समेल है, जहां यह छड़ाई हुई होगी। इस विषय में सभी ख्यातों के एक मत होने के कारण उनके कथन की अवहेलना नहीं की जा सकती। एक प्राचीन दोहे से गिरीं में जैता, कूंपा श्रादि का रुकना श्रीर मर मिटने का दृढ़ निश्चय करना पाया जाता है—

## गिरीं तोरे गार में लंबी वधी खजूर । जैते कूंपे आखिया सग नेड़ो घर दूर ॥

- (१) श्रव्वासख़ां जिखता है—'शरशाह की सेना का एक हिस्सा भाग चला था और एक श्रफ़्तान ने उसके पास जाकर उसे भला-बुरा कहते हुए उसके देश की भाषा में कहा कि भागो क्योंकि शत्रु तुम्हारी सेना को बिज्ञ-भिन्न कर रहे हैं (तारीख़-इ-शेर-शाही—इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि० ४, ए० ४०४)।' इससे निश्चित है कि थोड़ी सी ही राठोइ-सेना ने कुछ देर के लिए मुसलमानी सेना के छनके छुड़ा दिये थे। फ़रिश्ता के कथनानुसार जलालख़ां जलवानी के श्रा जाने से ही मुसलमान डटकर राठोड़ों को मार सके।
- (२) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय वि० सं० १६०० पौष सुदि ११ (ई० स० १४४४ ता० ४ जनवरी) दिया है (जि० १, पृ० ७१)। ''वीरिवनोट्'' में भी यही समय दिया है (भाग २, पृ० ८१०)। कानूंगो वि॰ सं॰ १६०० के फाल्पुन (ई० स० १४४४ मार्च) मास में यह जड़ाई होना लिखता है (शेरशाह; पृ० ३२१)। बांकीदास ने वि० संवत् १६०० पौष वदि ४ (ई० स० १४४३ ता० १६ दिसंवर) दिया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२७)।

जिससे उसकी समाप्ति होने पर उसने कहा--एक मुट्टी ज्वार (? वाजरा) के दानों के लिए मैं हिन्दुस्तान की वादशाहत खो देता ।'

श्रल्यदायूनी लिखता है—'प्रात:काल होने पर शेरशाह की सेना के हिएगोचर होते ही राठोड़ सैनिक अपने घोड़ों पर से उतर पड़े श्रीर यर छे तथा तलवारें हाथ में लेकर पठानों की सेना पर ट्रूट पड़े। ऐसी दशा में उसने हाथियों की सेना को श्रागे वढ़ाकर शत्रुश्रों को रोंद डालने की श्राशा दी। हाथियों के पीछे से गोलंदाज़ों श्रीर तीरंदाज़ों ने गोलों श्रीर तीरों की वर्षा की, जिससे सबके सब राठोड़ खेत रहे, पर एक भी मुसलमान इस लड़ाई में काम न श्राया रे।'

यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण होने से विश्वासयोग्य नहीं है। इतनी वड़ी लड़ाई में एक भी मुसलमान काम न आया हो यह असंभव है। इस सम्बन्ध में फ़रिश्ता का ऊपर आया हुआ कथन ही अधिक माननीय है। अब्वासखां का मत ऊपर (पृ०३०६ टि०१ में) दिया जा चुका है। "तारीख-इ-दाऊदी" से भी पाया जाता है कि इस लड़ाई में

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इस लड़ाई में निम्न छिखित प्रमुख सरदार काम श्राये—

जैता पंचायणोत (वगड़ी); कूंपा मेहराजोत (ग्रासोपवालों का पूर्वज़); उदयिंसह जेतावत; खींवा उदावत (रायपुरवालों का पूर्वज); पंचायण करमसीहोत (खींवसरवालों का पूर्वज); जैतसी उदावत; जोगा श्रखैराजोत; सुरताण गांगावत; पत्ता कान्हावत; वैरसी राणावत; वीदा भारमलोत; रायमल श्रखैराजोत; भादा पंचायणोत; भोजराज पंचायणोत; हरदास खंगारोत; सोनगरा भोजराज श्रखैराजोत; सोनगरा श्रखैराज रणधीरोत; भाटी मेरा श्रचलावत; भाटी केल्हण श्रापमल हमीरोत; भाटी सूरा पातावत; सोदा नाथा देदावत; उहड़ वीरा लखावत; सांखला ढूंगरसी धामावत; देवड़ा श्रखैराज बनावत; मांगलिया हमा नींबावत श्रादि।

(जि॰ १, पृ० ७१-२)।

"वीरविनोद" में भी लगभग ये ही नाम दिये हैं (भाग २, पृ॰ =११)।

- (१) बिग्जः; फ्रस्स्ताः; जि॰ २, पृ॰ १२१-३।
- (२) मुंतस्रत्रत्तवारीख्र—रैकिंग-कृत भ्रतुवादः, जि॰ १, ए॰ ४०८ १।

बहुत से पठान मारे गये थे'। निज़ामुद्दीन भी ऐसा ही कहता है।

वहां से शेरशाह ने अपनी सेना के दो भागकर दिये। एक भाग तो उसने खवासखां और ईसाखां नियाज़ी आदि की अध्यक्तता में जोधपुर

की श्रोर रवाना किया श्रीर दूसरे भाग के साथ शरशाह का जोधपुर पर अधिकार करना श्रिधकार हो गया । फिर वह भी जोधपुर की

तरफ़ अग्रसर हुआ। मालदेव उसका आगमन सुनते ही वहां से भागकर सिवाना के पहाड़ी किले में चला गया । थोड़ी लड़ाई के बाद जोधपुर

- (२) मुंहणोत नैण्सी ने एक स्थल पर लिखा है कि शंकर ( भैरवदास जैसावत का पौत्र ) मालदेव की तरफ से अजमेर का क्रिलेदार था । सूर बादशाह आया तब वह लढ़ाई कर मारा गया ( जि॰ २, पृ॰ ४१२ और ४११ )। बांकीदास ( ऐति- हासिक बातें; संख्या ८२६ ) ने भी इसका उल्लेख किया है। कानूंगो लिखता है कि अजमेर के बाद शेरशाह आबू गया ( शेरशाह; पृ॰ ३३० ), पर उसका यह कथन ठीक महीं है। जोधपुर के स्थान में शेरशाह का इतनी दूर आबू पर जाना युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। वह अजमेर से सीधा जोधपुर गया होगा।
- (३) कानूंगो; शेरशाह; पृ० ३३१। किसी ख्यात में उसका पीपलोद की पहादी में भौर किसी में घूंघरोट की पहादी में भाग जाना लिखा है।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इस अवसर पर मालदेव के साथ निम्न-लिखित सरदार गये थे---

राठोइ जैसा भेंरुदासोत चांपावत; राठोइ महेश घडसीयोत; राठोइ जैतसी बाघावत; फलोधी का स्वामी राव राम तथा पोकरण का स्वामी जैतमाछ ।

(जि॰ १, प्० ७२)।

(४) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जोधपुर की लड़ाई में कई सरदार मारे गये, जिनमें से प्रमुख के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

राठोड़ तिलोकसी वरजांगोत; राठोड़ श्रवला शिवराजोत; भाटी भोजा जोधावत; भाटी नाथू मालावत; राठोड़ सिंघण खेतसिंहोत; राठोड़ राणा वीरमोत श्रादि ।

( जि॰ १, पु॰ ७२-३)।

<sup>(</sup>१) (फ्रारसी); पृ० २३८।

पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। एक वर्ष से अधिक जोधपुर शेर-शाह के अधीन रहा<sup>3</sup>। इस बीच किले के भीतर एक मसजिद बनी और गोल का रास्ता आदि भी बना<sup>3</sup>। शेरशाह ने वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर का राज्य सींगा<sup>3</sup>।

इसके कुछ दिनों बाद शेरशाह की कालिंजर पर चढ़ाई हुई, जिसमें एक आकस्मिक घटना के हो जाने से उसका देहांत हो गया। उसने युद्ध के समय कुछ हुक्के (तोप के गोले) मंगवाये और उनमें पलीता लगाकर किले के भीतर फेंकने की आज्ञा दी। दुर्भाग्य से एक हुक्के में जब पलीता लगाकर फेंका गया तब वह दीवार से टकराकर अन्य हुक्कों के बीच गिर पड़ा, जिससे सबके सब एक साथ जल पड़े। वहां पर उपस्थित अन्य मनुष्य तो बच गये, पर शेरशाह बुरी तरह घायल हुआ, जिससे हि० स० ६४२ ता० १० रबीउल्-अव्वल (वि० सं० १६०२ ज्येष्ठ सुदि ११ = ई० स० १४४४ ता० २२ मई) को उसका देहांत हो गया ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में शेरशाह का जोधपुर में एक वर्ष तक रहना िलखा है (जि॰ १, पृ॰ ७३); दयालदास की ख्यात में उसका वहां ४ मास रहना िलखा है (जि॰ २, पत्र १६); बांकीदास उसका वहां जोधपुर राज्य की ख्यात के समान एक वर्ष ही रहना लिखता है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२७)। ऐसे ही अन्य ख्यातों में इस विषय में विभिन्न मत हैं। फ़ारसी तवारीख़ों में इस सम्बन्ध में कुछ भी लिखा नहीं मिलता। बादशाह का जोधपुर पर एक वर्ष से अधिक समय तक अधिकार रहा था, संभवतः इसी के आधार पर ख्यातकारों ने उसका वहां एक वर्ष अथवा ४ महीना रहना लिख दिया है।

<sup>(</sup>२) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२७-८। जोधपुर राज्य की क्यात; जि॰ १, पृ० ७३।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ७२। द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६-२०।

<sup>(</sup>४) कान्ंगो; शेरशाह; पृ० ३३ = ४१। "तारीख़-इ-शेरशाही" में भी यही तारीख़ दी है (इक्षियद; हिस्टी ऑव् इंडिया; जि० ४, पृ० ४०१), पर इसके विपरीत

राव मालदेव भी शांत न बैठा था। श्रापने गये हुए राज्य को पीछा हस्तगत करने के लिए वह श्रवसर की ताक में था। शेरशाह की मृत्यु का समाचार मिलते ही वह मुसलमानों के थानों मालदेव का जोधपुर पर पर हमला करने लगा। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'शेरशाह जोधपुर से जाते समय भांगेसर के थाने पर श्रपने सवार रख गया था। उस(शेरशाह)के मरने पर मालदेव ने (पहाड़ों से) वाहर श्राकर उनको मार डाला। श्रानन्तर उसने वि० सं० १६०२ (ई० स० १४४४) में जोधपुर पर भी क्रान्ता कर लिया।

राव मालदेव का प्रेम श्रपनी भाली राणी खरूपदे पर विशेष था। इस कारण उसका ज्येष्ठ पुत्र राम खरूपदे के पुत्रों—उदयसिंह तथा चन्द्रमालदेव का श्रपने पुत्र सेन—से ईपी रखता था। जो अपुर राज्य की ख्यात राम को राज्य से निर्वासित का कथन हैं—'वि० सं० १६०४ (ई० स० १४४७)

करना

में राव मालदेव रोग-प्रस्त हुआ और जब उसका
खाट से नीचे उतरना भी कठिन हो गया तो ऐसी परिस्थित से लाभ उठाकर राम ने राव को क़ैद करने और स्वयं गद्दी पर बैठने का विचार किया।

पतदर्थ उसने पृथ्वीराज (जैतावत ) को श्रपने शामिल रहने के लिए कह-लाया, परन्तु उसने इस श्रधर्म के कार्य में साथ देने से इनकार कर दिया।

फ़रिश्ता ( ब्रिग्ज़-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ॰ १२४ ), बीज ( स्रोरिएन्टल बायोग्राफ़िकल डिक्शनरी; पृ॰ ३८१ ) तथा कविराजा श्यामलदास ( वीरविनोद; भाग २, पृ॰ १३८ ) ने शेरशाह की मृत्यु ता॰ १२ रबीउल्श्रब्वल को मानी है ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ७३-४। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या मरम धौर १४४०। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ म११-२। मुंहणोत नैस्पत्ती की ख्यात में भी राव मालदेव का भांगेसर के थाने पर सैन्य भेजना लिखा है। उस समय उक्त ख्यात के अनुसार (जैसावत) जोधा का पुत्र रामा और (जैसावत) वस्पवीर के पुत्र तेजसी और बीसा भी उस सेना के साथ थे (जि॰ २, पृ॰ ४०० और ४२६-३०)।

इसके कुछ दिनों बाद ही राम ने मंडोवर में गोठ की, जिसकी स्वता पृथ्वीराज ने राव के प्रधान जैसा (भैरूंदासोत) को दे दी श्रौर उस(राम) की गुप्त श्रभिसिन्ध का सारा हाल भी उससे कह दिया । जैसा ने सारा हाल राव से निवेदन किया, जिसने पृथ्वीराज से बहुत प्रसन्न होकर उसे श्राह्मा दी कि गढ़ के द्वार पर चौकसी करो श्रौर राम को गढ़ में प्रवेश क करने दो। श्रनन्तर उसने श्रपनी राणी लाछलदे कछवाही को उसी समय तलहटी में भिजवा दिया। राम जब गढ़ के पास पहुंचा तो वह फाटक पर ही रोक दिया गया। पिता से पुछ्वाने पर मालदेव ने उससे कहलाया कि तुम श्रपने साथियों को लेकर गृंदोच चले जाश्रो। राव की भटियाणी राणी उमादे श्रपने स्वामी से रुप्ट रहती थी श्रौर उसने राम को गोद लिया था, जिससे राम के साथ वह भी गृंदोच चली गई। कुछ दिनों गृंदोच में रहने के वाद राम श्रपने श्वसुर महाराणा उदयसिंह के पास चला गया, जिसने उसे कई गांवों के साथ केलवा जागीर में दे दिया, जहां वह रहने लगा। इधर स्वरूपदे ने राव से कहकर श्रपने पुत्र चन्द्रसेन को गद्दी का हकतार नियत कराया था।

ख्यात का उपर्युक्त कथन अधिक विश्वास के योग्य नहीं है। माल-देव का अपनी भाली राणी स्वरूपदे पर विशेष प्रेम था, यह ऊपर के कथन से स्पष्ट है। अपनी उसी राणी के आग्रह करने से उसने उसके पुत्र चन्द्र-सेन को, ज्येष्ठ पुत्र राम के रहते हुए भी राज्य देने का निश्चय किया और उसे ही उत्तराधिकारी बनाया। अधिक संभव तो यह है कि इस असंगत बात को ठीक करार देने के लिए ही ख्यातकार ने उपर्युक्त कथा रच डाली हो।

वि० सं० १६०७ (ई० स० १४४०) में राव ने पोकरण पर अधिकार करने के लिए राज्य की सेना भेजी। उन दिनों वहां राव

पोकरण और फलोधी पर सेना भेजना जेतमाल गोयंद के पुत्र नरा के पौत्र कान्हा का अमल था। उसे निकालकर राजकीय सेना ने पोकरण पर राव का अधिकार स्थापित

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए० ११३-४।

किया'। उन्हीं दिनों राव ने फलोधी पर भी सेना भेजी ।

श्चान्तर मालदेव की श्राह्मानुसार जैसा (भैरवदासोत) ने वाड़मेर श्चीर कोटड़ा पर श्चाक्रमण किया, जहां का स्वामी रावत भीम भागकर जैसलमेर चला गया। वहां से वह कुंवर हरराज को ससैन्य साथ ले पुन: वाड़मेर में श्चाया, जहां श्विकार करना वड़ी लड़ाई हुई<sup>3</sup>। इस लड़ाई का परिणाम क्या

हुआ इस विषय में ख्यात मौन है।

वि० सं० १६०६ श्रावण सुदि १४ (ई० स० १४४२ ता० ४ श्रगस्त)
को राव ने फ़्रोंज के साथ पंचोली नेतसी, पृथ्वीराज (जेतावत) श्रोर
कूंपा उदयसिंहोत श्रादि को जैसलमेर पर भेजा।
कैसलमेर पर सेना भेजना
कार्तिक विद ६ (ता० १२ श्रक्टोवर) को यह सेना
जयसमुद्र के निकट पहुंची, जहां से चढ़कर इसने जैसलमेर का बहुत
कुछ नुक्रसान किया। जैसलमेर का रावल इस सेना का सामना करने में

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ७४।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैणसी की ल्यात में (जि॰ २, पृ॰ ४।२ श्रीर ४१४) लिखा है कि राव मालदेव की फलोधी के भाटियों से लड़ाई हुई वहां पंचायण (जोधावत) का पुत्र केशोदास मारा गया। जोधपुर राज्य की ल्यात में पोकरण से रावत जैसा के फलोधी पर जाने के समय कई मारे जानेवाले लोगों के नाम दिये हैं (जि॰ १, पृ॰ ७४)। टॉड भी मालदेव का फलोधी पर श्रिधकार रहना लिखता है (राजस्थान, जि॰ २, पृ॰ ६४४)। इससे सिद्ध है कि फलोधी के भाटियों के साथ राव मालदेव की सेना की लड़ाई श्रवश्य हुई थी।

<sup>(</sup>३) जयपुर से ब्राई हुई राठोड़ों की एक ख्यात; पृ० १३७- । मुंहणोत नैयासी की ख्यात में एक स्थल पर लिखा है कि जब जैसलमेर की सेना ब्राई उस समय मालदेव की तरफ से (नींबावत) मूला लड़कर मारा गया (जि० २, पृ० ३६५ ब्रौर ३६७)। संभव है नैयासी का यह कथन ऊपर लिखी हुई घटना से ही सम्बन्ध रखता हो।

<sup>(</sup>४) राव मालदेव के समकालीन रावल लूग्यकर्गा श्रीर मालदेव थे। वि॰ सं॰ १६०६ (ई॰ स॰ १४४२) में रावल मालदेव विद्यमान था, परन्तु उसके समय में जैसलमेर पर चढ़ाई होने का कोई उल्लेख वहां की स्थातों में नहीं है। जोधपुर राज्य

समर्थ न होने के कारण गढ़ का द्वार वन्द कर भीतर वैठ रहा। तय उससे पेशकशी के रुपये वस्त्ल कर जोधपुर के सरदार लौट गयें।

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि विहारी पठान सिकंदरखां से जालोर का राज्य बलोचों ने छीन लिया था। वि० सं० १६०६ (ई० स०

जालोर के पठानों श्रौर राठोड़ों की लड़ाइयां १४४२) के लगभग पठानों ने एकत्र होकर मिलक-खां की अध्यक्तता में वलोचों से जालोर का राज्य पीछा लेने के लिए उनपर चढ़ाई कर दी।

लासड़ा के मैदान में वलोचों और पटानों का मुक्तावला हुआ, जिसमें वहुत से वलोच मारे गये। केवल उनका कामदार गंगादास जीता वचा, जिसने जाकर जालोर के किले में शरण ली। सांचोर पर अधिकार कर मिलकख़ां जालोर पहुंचा और उसने गंगादास को किले की चावियां सोंपने के लिए कहलाया। गंगादास ने इस कार्य के लिए एक सप्ताह का समय मांगा और इसी बीच कुछ विश्वासपात्र सींधलों के द्वारा राव मालदेव से कहु लाया कि यदि आप मुक्ते सही-सलामत पट्टन (गुजरात) पहुंचा दें तो में जालोर के किले की चावियां आपको दे दूंगा। राव मालदेव तो यह चाहता ही था। उसने तत्काल यह शर्त स्वीकार कर ली और राघो (पन्नावत), लूणा (गंगावत) और तिलोकसी आदि को सेना सहित गंगादास की सहायता के लिए भेज दिया। जालोर से छु: कोस दूर हमराली नामक स्थान में उनके पहुंचने पर गंगादास उनसे जा मिला, जिसे उन्होंने हिफ्ता-ज़त के साथ पट्टन पहुंचा दिया। फिर सींधलों के वताये हुए मार्ग से जालोर के किले में प्रवेशकर उन्होंने उसे अपने अधिकार में कर लिया।

4

₹

य

की ख्यात के श्रतिरिक्ष श्रन्य ख्यातों में भी इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। केवल जयपुर से श्राई हुई राठोड़ों की ख्यात में इसका उल्लेख हैं; ऐसी दशा में यह कहना कठिन है कि इस कथन में सत्य का श्रंश कितना है।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए० ७४। श्रन्य ख्यातों में इसका उन्नेख नहीं मिजता ।

इस घटना को हुए अभी देर न हुई थी कि मलिक खां ने उनपर प्रवल आक्रमण कर दिया। राठोड़ों ने भी वीरता के साथ उसका मुकावला किया. पर अन्त में उन्हें किला खाली कर देना पड़ा और वि० सं० १६१० ( ६० स० १४४३) में वहां मलिक खां का कृष्णा हो गया। माल देव को इस परा-जय से बड़ा दु:ख हुआ, अतएव कुछ समय वाद ही वह स्वयं राठोड़ों की वडी सेना के साथ जालोर पर जा पहुंचा। मिलकखां का इरादा तो उसका सामना करने का था, पर दूसरे लोगों (अफ़सरों आदि) ने उसे ऐसा करने की राय न दी। जिससे जालोर का परित्याग कर वह सांचोर चला गया। फलतः मालदेव का जालोर पर अधिकार हो गया । मलिकखां भी चप न बैठा श्रीर श्रपनी ससुराल शामली में रहकर जालोर पर पुनः श्रधिकार करने के लिए फ़ौज एकत्र करने लगा। लगभग दो वर्ष बाद उसने जालोर पर चढाई कर दी श्रीर जालोर के निकट डेरा किया । सात रोज़ तक राठोड़ों ने उसका सामना किया, पर त्राठवें रोज़ भवनकोट नामक द्वार तोड़कर मलिकखां शहर में घुस गया। राठोड़ों ने क़िले में रहकर कई दिन तक तो उसका सामना किया, पर अन्त में जब बारूद, रसद आदि की कमी हो गई तो उन्होंने किला खाली कर दिया, जहां मलिक खां का फिर श्रधिकार हो गया ।

इसी बीच मेड़ते के स्वामी बीरमदेव का देहांत हो गया, जिसका उत्तराधिकारी जयमल हुआ। उससे मालदेव ने कहलाया कि मेरे रहते हुए

<sup>(</sup>१) सैयद गुलाब मियां; तारीख़ पालनपुर (उर्दू), पृ० १२४-७। नवाब सर ताले मुहम्मदख़ां; पालगपुर राज्यनो इतिहास (गुजराती); भाग १, पृ० ३२-८।

उक्क पुस्तकों में श्रागे चलकर लिखा है— 'जालोर के किले पर सरलता से श्रिधकार होने का एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि किले में रहनेवाले देशी सिपाहियों एवं राठोड़ों में लड़ाई हो गई श्रीर कुछ लोगों ने राठोड़ों से नाराज़ होकर चांपा श्रीर माना नाम के राजपूत किलेदारों से पड्यन्त्र कर मलिकख़ां को कहलाया कि श्रिब श्राप बेधड़क श्राइये, हम श्रापकी सहायता करेंगे। इसपर मलिकख़ां ने श्राक्रमण कर राठोड़ों को मारा श्रीर जब उन्होंने प्राण-रज्ञा की प्रार्थना की तो उनका माल-श्रसबाब ज़ब्त करके उन्हें छोड़ दिया।'

जयमल के साथ की लड़ाई में मालदेव की पराजय तू सव भूमि दूसरों को न दे, कुछ ख़ालसे के लिए भी रख। जयमल ने अर्जुन (रायमलोत) को ईडवे की जागीर दी थी, अतएव उस(जयमल)ने यह

सब हाल उससे भी कहला दिया। राव मालदेव के तो मेड़ता लेने की दिल में लग रही थी, अतएव दशहरा पूजकर उसने ससैन्य मेड्ते पर चढ़ाई कर दी और गांव गांगरड़ा में डेरे हुए । उसकी सेना चारों स्रोर धूम-घूमकर निरीह प्रजा को लूटने ख्रौर मारने लगी?। ऐसी दशा में जयमल ने बीकानेर आदमी भेजकर राव कल्याणसिंह से मदद करने के लिए कहलाया, जिस-पर उसने महाजन के स्वामी ठाकुर ऋर्जुनसिंह, शृंगसर के स्वामी शृंग, चाचाबाद के स्वामी वणीर, जैतपुर के स्वामी किशनसिंह, पूगल के भाटी हरा के पुत्र वैरसी और वञ्चावत सांगा को सेना सहित उस(जयमल )की सहायतार्थ भेजा । वीकानेर से इन सरदारों के श्रा जाने से जयमल की शक्ति बहुत बढ़ गई श्रीर उसने श्रपनी तथा बीकानेर की सम्मिलत सेना के साथ मालदेव की सेना का सामना करने के लिए प्रस्थान किया<sup>3</sup>। जैतमाल जयमल का प्रधान था। त्रखैराज भादा स्रौर चांदराज (जोधावत) जयमल के प्रतिष्ठित सरदार श्रीर मोकल के वंशज थे। जयमल के कहने से वे राव मालदेव के प्रधान से मिले और उसके साथ मालदेव के पास जाकर उन्होंने कहा कि श्राप हमें मेड़ता दे दें तो हम श्रापकी चाकरी करें, परन्तु मालदेव ने इसे स्वीकार न किया । इसपर ऋखैराज बोल उठा-"भेड़ता दे कौन श्रौर ले कौन, जिसने श्रापको जोधपुर दिया उसी ने इम-

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६१-२।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैण्सी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में मेइतेवालों की सहायता के लिए बीकानेर से सरदारों का ज्ञाना नहीं लिखा है, पर दयालदास स्पष्टरूप से राव कल्याणमल के पास से उसे सहायता मिलना लिखता है। अधिक संभव तो यही है कि बीकानेर से जयमल को सहायता प्राप्त हुई हो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की सहायता के अबेले मालदेव की शक्ति का सामना करना जयमल के लिए संभव नहीं था।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २०।

को 'मेडता' दिया है।" इतना कहकर वे वापस लौट गये और जयमल से जाकर उन्होंने सारी हक़ीक़त कही । दूसरे दिन विपत्ती दलों की मुठभेड हर्डे । मेडता की सम्मिलित सेना के प्रवल आक्रमण को मालदेव की सेना संभाल न सकी श्रीरपीछे हटने लगी। श्रखैराज श्रीर सुरताण पृथ्वीराज तक पहुंच गये और कछ ही देर में वह ( पृथ्वीराज ) अखैराज के हाथ से मारा गया। फिर तो मालदेव की सेना के पैर उखड़ गये। जयमल के सरदारों ते कहा कि मालदेव को दबाने का यह अच्छा अवसर है, पर जयमल ने ऐसा करना उचित न समका। फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव का पीछा किया। इस अवसर पर नगा भारमलीत. श्रंग के हाथ से मारा गण श्रीर मालदेव श्रपनी सेना सहित भाग गया । लगभग एक कोस श्रागे बढ़ने पर बीकानेर के सरदारों ने उसे फिर जा घेरा। मालदेव के सरदार चांदा ने रुककर कुछ साथियों-सहित उनका सामना किया, परन्तु वह ष्णीर के हाथ से मारा गया<sup>3</sup>। इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सहित बहुत दूर निकल गया था, अतः बीकानेर के सरदार लौट आये और मालदेव के भाग जाने पर जयमल को बधाई दी। जयमल ने कहा-"माल-देव के भागने की क्या बधाई देते हो ? मेड़ता रहने की वधाई दो। पहले भी मेड़ता आपकी मदद से रहा था और इस बार भी आपकी सहायता से बचा।" इस लड़ाई में मालदेव का नगारा बीकानेरवालों के हाथ लग गया था, जिसको जयमल ने एक भांभी के हाथ वापस भिजवाया। गांव लांबिया

<sup>(</sup>१) मंहरापोत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ १६२-३। द्यालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र २०-२१।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय (श्रावगादि) वि॰ सं॰ १६१० (चैत्रादि १६११) वैशाख सुदि २ (ई॰ स॰ १४४४ ता॰ ४ अप्रेक्ष ) दिया है (जि॰ १, ए॰ ७४)।

<sup>(</sup>३)-मुंहणोत नैणसी की ख्यात के श्रनुसार चांदा मारा नहीं गया, वरत्र उसने ही मालदेव तथा श्रन्य घायल सरदारों को सुरचित रूप से जोधपुर पहुंचाया था (जि॰ २, पृ॰ १६४-६)।

में पहुंचते-पहुंचते उस( भांभी )के मन में नगारे को बजाने की उत्कट इच्छा हुई, जिससे उसने उसे बजा ही दिया। मालदेव ने जब नगारे की आवाज सुनी तो समका कि मेड़ते की फ़ौज आ रही है और शीव्रता से जोधपुर भाग गया। भांभी ने जब वहां जाकर नगारा लौटाया तब उसपर सारा भेद खुला । कुछ दिनों बाद जब बीकानर के सरदार मेड़ता से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कहा — "राव (कल्याण्सिंह) से मेरा मुजरा कहना। मैं उन्हीं की रचा के भरोसे मेड़ते में बैठा हूं ।"

शेरशाह सूर का गुलाम हाजीखां एक प्रवल सेनापित था। श्रकवर के गद्दी बैठने के समय उसका मेवात ( श्रलवर ) पर श्रधिकार था। वहां

- (१) मुंहणोत नैस्सी की ख्यात में भी मेइतेवालों के हाथ मालदेव का नगारा लगने श्रोर उसके भांभी (बलाई )-द्वारा लोटाये जाने का उल्लेख है । उक्क ख्यात में यह भी लिखा है कि बलाई जब गांव लांबिया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो बजा लेवें, यह तो मालदेव का है सो कल मेरे हाथ से जाता रहेगा। ऐसा सोचकर उसने नगारा बजा दिया, जिसकी श्रावाज सुनकर मालदेव ने चांदा से कहा कि भाई मुक्ते जोधपुर पहुंचादे। तब चांदा ने उसे सकुशल जोधपुर पहुंचा दिया (जि॰ २, पृ॰ १६४-६)।
- (२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २०-२ । मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्याग्रासिंहजी का जीवनचरित्र; पृ॰ १६-१। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ २१।

जोधपुर राज्य की ख्यात में केवल इतना लिखा है—'वीरमदेव के मरने पर जयमल मेइता का स्वामी हुआ। उसे राव मालदेव चाकरी में बुलाता पर वह आता नहीं। इसपर राव ने सेना सहित जयमल पर चढ़ाई कर दी। (आवणादि) वि॰ सं० १६१० (चैत्रादि १६११) वैशाख सुदि २ (ई० स० १४४४ ता० ४ अत्रेत ) को मेइते में युद्ध हुआ, जिसमें राव मालदेव के बहुतसे सरदार काम आये और वह हारकर जोधपुर लौट गया (जि० १, ए० ७४-४)।' इस विषय की उक्र ख्यात में निम्नलिखित कविता भी दी है—

जैमलजी जिपयो जपमालो । भागो राव मंडोवर वालो ॥ मालदेव की हाजीखां पर चढ़ाई उसके पहुंचने से पहले ही वह भागकर अजमेर

चला गया'। राव मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज (जैतावत) को भेजा'। श्रकेले हाजीखां की उसका सामना करने की सामर्थ्य न थी, श्रत एव उसने राणा उदयसिंह के पास श्रपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाहता है, श्राप हमारी सहायता करें। ऐसे ही उसने वीकानेर के राव कल्याणमल से भी सहायता मांगी। इसपर महाराणा ४००० फ़ौज लेकर श्रजमेर गया। इतनी ही सेना वीकानेर से राव कल्याणमल ने महाजन के स्वामी ठाकुर श्रजुंनसिंह, जैतपुर के स्वामी रावत किशनदास श्रौर सेवारा के स्वामी नारण की श्रध्यत्तता में हाजीखां की सहायतार्थ भेजी। इस वड़े सिम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के श्रन्य सरदारों ने पृथ्वीराज से कहा कि राव मालदेव के श्रच्छे-श्रच्छे सरदार पहले ही (शेरशाह श्रादि के साथ की लड़ाइयों में) मारे जा चुके हैं, यदि हम भी काम श्राये तो राव बहुत निर्वल हो जायगा। इतनी वड़ी सेना का सामना करना कठिन है, इसलिए लौट जाना ही श्रच्छा है। इसपर मालदेव की सेना विना लड़े ही लौट गई श्रौर राणा तथा कल्याणमल के सरदार श्रादि भी श्रपने-श्रपने स्थानों को चले गयें।

<sup>(</sup>१) त्रकबरनामा — इतियट्; हिस्टी स्रॉव् इंडिया; जि॰ ६, पृ० २१-२।

<sup>(</sup>२) यह घटना वि॰ सं॰ १६१३ या उससे कुछ पहले की होगी, क्योंकि हाजीख़ां की राणा उदयसिंह के साथ की लड़ाई, जिसमें मालदेव हाजीख़ां की मदद पर था, वि॰ सं॰ १६१३ फाल्गुन विद १२ (ई॰ स॰ १४४७ ता०२७ जनवरी) को हुई थी (बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १२६८)।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २३। मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ६८-६।

मेरे "राजप्ताने के इतिहास" (जि॰ २, पृ॰ ७२०) में मुंहणोत नैयासी, बांकीदास भौर कविराजा श्यामलदास के भाधार पर कल्पायमल का हाजीख़ां की दूसरी

इस सहायता के वदले में महाराणा ने हाजीख़ां से रंगराय पातर (वेश्या) को, जो उसकी प्रेयसी थी, मांगा। हाजीख़ां ने यह कहकर कि यह तो मेरी श्रीरत है, इसे में कैसे दूं, उसे देने से मालदेव का हाजीख़ां की सहायतार्थ जाना ऐसी कुत्सित मांग न करने के लिए समकाया,

परन्तु उसने उनकी एक न सुनी और हाजीख़ां के इनकार करने पर भी उसपर चढ़ाई कर दी'। ऐसी दशा में हाजीख़ां ने राव मालदेव से सहायता मांगी। मालदेव का पहले ही महाराणा से विरोध हो चुका था, इसलिए उसने राठोड़ देवीदास (जैतावत), जैतमल (जैसावत) श्रादि के साथ श्रपनी सेना उस(हाजीख़ां) की सहायतार्थ भेज दी। वि० सं० १६१३ फाल्गुन वदि ६ (१४४७ ता० २४ जनवरी) को हरमाड़ा (श्रजमेर ज़िला) नामक स्थान में राणा उदयसिंह और हाजीख़ां तथा मालदेव की सम्मिलित सेना में युद्ध हुआं। राव तेजिस श्रीर वालीसा (वालेचा) स्जा ने कहा कि लड़ाई न की जाय, क्योंकि पांच हज़ार पठानों और डेढ़ हजार राजपूतों को मारना कठिन है, परन्तु राणा ने उनकी वात न सुनी। हाजीख़ां ने एक सेना तो श्रागे भेज दी और स्वयं एक हज़ार सवारों को लेकर एक पहाड़ी के पीछे जा

लड़ाई में राणा उदयिसह के पत्त में लड़ना लिखा गया है, परन्तु बाद के शोध से यह निश्चित रूप से पता लग गया है कि मालदेव के हाजीख़ां पर चढ़ाई करने के समय उस (कल्याणमल) ने हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भेजी थी। उस समय उदयिसह भी उसकी सहायता को गया था। कल्याणमल का मालदेव से वैर था और शेरशाह ने उसको राज्य दिलाया था, जिससे वह (कल्याणमल) उसका अनुगृहीत था। ऐसी दशा में उसका मालदेव के विरुद्ध हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भेजना ही ठीक जान महता है। इसलिए इस विषय का दयालदास का ही कथन अधिक विश्वसनीय है।

<sup>(</sup>१) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ७१६-२०।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ७४-६। बांकीदास ने युद्ध का समय वि॰ सं॰ १६१३ फाल्पुन (ई॰ स॰ १४४७) दिया है (ऐतिहासिक बार्ते; झंख्या १२१८)।

छिपा। जब राणा की सेना शत्रु-सैन्य के बीच पहुंची तब पीछे से हाजीखा ने भी उसपर हमला कर दिया। उसका एक तीर राणा को लगा और उसकी फ़ौज ने पीठ दिखाई। इस लड़ाई में राव तेजिंसिह (इंगरिसहोत), बालीसा सूजा आदि महाराणा की तरफ़ के प्रतिष्ठित बीर काम आये'।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि उपर्युक्त लड़ाई के समय मेड़ते का स्वामी जयमल भी राणा की मदद पर था । उसके भागते ही, वह भी मेड़ते की तरफ़ भागा। उसके पीछे-पीछे ही मालदेव की सेना गई, जिससे जयमल को फाल्गुन बिद १२ (ई० स० १४४७ ता० २७ जनवरी) को मेड़ते का परित्याग कर भागना पड़ा । इसके कुछ दिनों बाद वि० सं० १६१४ (ई० स० १४४७) में वहां राज्य की तरफ़ से मालकोट बनाया गया , जिसके दो वर्ष बाद बनकर सम्पूर्ण होने पर वहां की किलेदारी पीछे से देवीदास जैतावत को सौंपी गई ।

<sup>(</sup>१) मेरा; राजप्ताने का इतिहास; जि॰ २, पृ॰ ७२० (उस स्थल पर राव कल्याणमल का उदयसिंह की सहायतार्थ जाना लिख दिया है, जो ठीक नहीं है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, वह मालदेव की चढ़ाई के समय हाजीख़ां की सहायतार्थ गया था)। जोधपुर राज्य की ल्यात में भी कल्याणमल का राणा की सहायतार्थ ग्राना श्रीर उसके परास्त होने पर भागना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ ७६) जो ठीक नहीं है (देखो दयालदास की ल्यात; जि॰ २, पत्र २३)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ७६। द्यालदास की ख्यात में लिखा है कि हाजीख़ां और राव दोनों ने मिलकर मेहता छुड़ाया (जि॰ २, पत्र २३)। वंकीदास की पुस्तक (ऐतिहासिक वार्ते; संख्या १३००) से पाया जाता है कि यह पता लगने पर कि मेहते में जयमल का कोई श्रादमी नहीं है वि॰ सं॰ १६१३ श्रावण सुदि १३ (ई॰ स॰ १४४६ ता॰ २० जुलाई) को मालदेव वहां गया, पर यह समय ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ७१।

<sup>(</sup> ४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३०३।

हिजरी सन् ६६३ (वि० सं० १६१२ = ई० स० १४४६) में हुमायूं का देहांत होने के बाद उसका पुत्र अकवर देहली की बादशाहत का अधिकारी

बादशाद्दी सेना का जैतारण पर श्रिधकार करना

q

न

Ţ

व

ग

र

में

हो गया था। हाजीलां के अजमेर पर अधिकार करने और उसकी बढ़ती हुई शक्ति का पता पाकर उसने उसका दमन करने के लिए शाही सेना भेजी।

तीसरे राज्य वर्ष के आरम्भ में हि॰ स॰ ६६४ (वि॰ सं॰ १६१४ = ई॰ स॰ १४४८) में जिन दिनों वादशाह लाहोर से लौटता हुआ सतलज पारकर लुधियाना के पास ठहरा हुआ था, उसके पास यह खबर पहुंची कि हाजीख़ां बरावर शाही सेना का सामना कर रहा है। उसी समय यह निश्चय किया गया कि हिसार तक सेना भेजकर इसका ठीक पता लगाया जाय और यदि आवश्यकता हो तो सेना उस(हाजीख़ां) पर और भी भेजी जाय। इसके अनुसार नासिरुल्मुल्क की अध्यद्मता में फ़ौज उधर रवाना की गई। किर वादशाह सरहिन्द गया, जहां से उसने भी हिसार की तरफ़ प्रस्थान किया। ये सब खबरें पाकर हाजीख़ां गुजरात की तरफ़ भाग गया और निशापुर के मुहम्मद कासिमख़ां ने जाकर अजमेर पर कब्जा कर लिया। उन्हीं दिनों शाह कुलीख़ां महरम तथा अन्य कई अफ़सर शाही। फ़ौज के साथ जैतारण भेजे गये। थोड़ी लड़ाई के बाद वहां भी वादशाह का अधिकार हो गया।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि जो शाही सेना जैता-रण पर आई उसमें राजा भारमल, जगमाल, पृथ्वीराज, राठोड़ जयमल, ईश्वर वीरमदेवीत आदि भी साथ थे<sup>3</sup>। जैतारण के हाकिम ने मालदेव को सहा-यता भेजने के लिए लिखा था, पर उसने अपने आदमी उधर न भेजे, जिससे राठोड़ रलसिंह (खींवावत), राठोड़ किशनसिंह (जैतसिंहोत) आदि वहां

<sup>(</sup>१) श्रवुत्तफज़्लः, श्रकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवादः, जि॰ २, पृ० १०२-३। मुंशी देवीप्रसादः, श्रकबरनामाः, पृ० ६।

<sup>(</sup>२) फ्रारसी तवारीख़ों में इनके नाम नहीं मिखते। धर्

के सरदार मारे गये और बादशाह की फ़ौज का वहां श्रिधिकार हो गया'।
छुठे राज्य वर्ष के श्रंतिम दिनों में शहरयूर तारीख ४ वहमन
(वि० सं०१६१८ माघ सुदि द्वितीय ६ = ई०स०१४६२ ता०१४ जनवरी) को
बादशाह श्रकवर ने श्रजमेर की श्रोर प्रस्थान किया।
शाही सेना का मेड़ता पर सांभर' पहुंचने पर शरफुद्दीन हुसेन मिर्ज़ा उसकी सेवा में उपस्थित हुश्रा, जिस्ने पीछे से वादशाह ने मेड़ता विजय करने की श्राज्ञा दी। फिर श्रागरा लौटने से पूर्व उसने तरस्ं सुहम्मद्खां, शाह बुदाग्र और उसके वेटे श्रब्दुल मतलव श्रादि कई निकट के जागीरदार मिर्ज़ा की सहायता के लिए नियत कर दियें ।

उन दिनों मेड़ता मालदेव के श्रधीन था, जो भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक था। उसने वह किला जगमल (जगमाल ) के सिपुर्द करके उसकी सहायतार्थ राठोड़ देवदास (देवीदास ) को ४०० सैनिकों

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ७६-७। उक्न ख्यात में इस घटना का समय वि॰ सं॰ १६१६ चैत्र विद ६ (ई॰ स॰ १४६० ता॰ २० मार्च) दिया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि क्रारसी तवारीख़ों के अनुसार यह घटना वि॰ सं॰ १६१४ (ई॰ स॰ १४४७) की है।

<sup>(</sup>२) कविराजा स्यामलदास कृत वीरविनोद (भाग २, पृ० ८१२) से पाया जाता है कि वादशाह के सांभर रहते समय ही मेड्ते का जयमल उसकी सेवा में उपस्थित हुआ था, जिसको मेड़ता दिलाने के लिए वादशाह ने शरफुद्दीन हुसैन मिर्ज़ा को साथ कर दिया। आगे चलकर 'श्रकवरनामे' से भी जयमल का शाही सेना के साथ होना पाया जाता है। संभवतः यह मेड्ते का ही जयमल रहा होगा। बांकीदास ने भी जयमल का शाही सेवा में जाना और वादशाह का मेड़ता दिलाने के लिए शरफुद्दीन मिर्ज़ा का उसके साथ करना लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८३४ और १३०४)।

<sup>(</sup>३) अबुल्फजलः अकबरनामा—वेवरिज-कृत अनुवादः जि॰ २, ए॰ २४०-३।

<sup>(</sup>४) मालदेव की तरफ़ से मेड़ते का क़िलेदार रहा होगा। निज़ामुद्दीन (तबकात-इ अकवरी) में इसे जयमल लिख दिया है, जो ठीक नहीं है। उसे तो मालदेव ने मेड़ते से निकाल दिया था।

<sup>(</sup> १ ) जगमाल का अभीनस्थ अफसर रहा होगा।

के साथ वहां रख दिया था। बादशाह के राजधानी ( श्रागरा ) की तरफ़ प्रस्थान करने के वाद शरफ़ुदीन हुसेन मिर्ज़ा अन्य अफ़सरों तथा शाही सेना के साथ मेड्ता विजय करने के लिए रवाना हुआ। मुगल सेना के किले तक पहुंचने पर राठोड़ों ने किले में शरण ली'। शाही सेना में से चारं सवारों ने आगे बढ़कर क़िले के फाटक पर तीरों की वर्षा की। इसपर राठोड़ क़िले पर के सुरिवत स्थानों के पीछे से उनपर ईट, पत्थर, तीर, गोलियां आदि फेंकने लगे, जिससे सवारों में से दो तो खेत रहे श्रीर शेष दो घायल दशा में शाही फ़ौज में लौटे। तब शाही सेना ने अपनी गति धीमी कर पहले मेडता नगर में कई स्थानों पर अपने थाने स्थापित किये। फिर क़िले को चारों त्रोर से घेरकर उसके कई तरफ़ सुरंगें खुदवाई गई। किले के भीतर से राठोड़ भी मुसलमानों के हमले का जवाय देते रहे। कई दिन तक इसी प्रकार भीवण यद्ध होता रहा। मुसलमान सैनिक जब अवसर पाते आगे वढकर आक्रमण करते और फिर पीछे हट त्राते। इसी बीच एक सुरंग भीतर ही भीतर क़िले की वुर्ज़ के नीचे तक खोदी जा चुकी थी। मुललमानों ने उसमें वाद्धद भरकर आग लगा दी, जिससे वर्ज़ छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ी श्रीर मुसलमान उधर से भीतर घुस गये । राजपूतों ने जीवन का मोह त्यागकर उनसे युद्ध किया। दिन भर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के लोगों ने वड़ी बहादुरी दिखलाई । रात्रि होने पर जब मुसलमानी सेना सुरिवत स्थानों में लौट गई तो क़िले के भीतर के लोगों ने शीवता पूर्वक एक रात के अलप समय में ही फिर से वुर्ज बना ली। गढ़ के भीतर रहकर राठोड़ों का लड़ना भी जब किउन हो गया तो उनमें से कुछ ने आकर सन्धि की वात

<sup>(</sup>१) बांकीदास लिखता है कि मुग़ल सेना की मेड़ते पर चढ़ाई होने पर मालदेव ने कुंवर चंद्रसेन को देवीदास के पास यह कहकर मेड़ते भेजा कि यदि युद्ध करने का मौका देखो तो लड़ना नहीं तो लौट ग्राना। बादशाही सेना की प्रवलता देखकर चन्द्रसेन तो लौट गया, पर देवीदास (लड़ने के लिए) क्रिले में जा बैंडा (ऐतिहासिक बार्ते; संख्या १३०४-६)।

की। शरफुद्दीन पहले इसके लिए राज़ी न था, पर पीछे से अपने साथ के अफ़सरों से सलाहकर उसने यह तय किया कि गढ़ के भीतर के लोग तमाम असवाब छोड़कर बाहर चले जावें। दूसरे दिन जगमाल तो उक्त शर्त के अनुसार बाहर चला गया, परन्तु देवीदास ने मृत्यु का आवाहन करना पसन्द किया और अपना सारा सामान जलाकर अपने चार पांच सौ साथियों सिंहत शत्रु के सामने आया। जयमल आदि ने, जिनका किलेवालों से पुराना वैर था, इस घटना की शरफुद्दीन को खबर दी। इसपर शरफुद्दीन की आज्ञानुसार मुगल सेना ने उस( देवीदास) का पीछा किया। उस समय जयमल तथा अन्य राजपूत आदि मुसलमानी सेना की दाहिनी तरफ़ थे। देवीदास ने रुककर उनका सामना किया। दोनो दलों में बड़ी लड़ाई हुई पर देवीदास बच न सका। उसके घोड़े से गिरते ही शाही सैनिकों के एक गिरोह ने उसका खात्मा कर दिया । इस पराजय के बाद दूसरे राजपूत सरदार गढ़ छोड़कर चले गये और मेड़ते पर शाही सेना का अथिकार हो गया । इसके बाद राव मालदेव ने मेड़ते पर कोई सेना

<sup>(</sup>१) बांकीदास के ऐतिहासिक बातों के संग्रह से पाया जाता है कि देवीदास को जाते देखकर जयमल ने शरफुद्दीन से कहा कि यदि यह जीवित जोधपुर पहुंच गया तो मालदेव को चढ़ा लायेगा; श्रतएव इसको मार देना ही ठीक है। यह सखाह ठीक समम्कर मिर्ज़ा श्रादि ने उसका पीछा किया। गांव सांतिलयावास पहुंचने पर लड़ाई हुई, जिसमें देवीदास श्रपने बहुत से साथियों सिहत काम श्राया (संख्या-१३०६)। उक्र पुस्तक में इस घटना का समय वि० सं० १६१६ चेत्र सुदि १४ (ई० स० १४६१ ता० ३१ मार्च) दिया है। "वीरविनोद" में वि० सं० १६१६ ज्येष्ठ शुक्र पच में मिर्ज़ा का जयमल मेडितये के साथ मेइते पर भेजा जाना लिखा है (शाग २, ए० ६१२)। वि० सं० १६१६ चेत्र सुदि ६ (ई० स० १४६२ ता० ११ मार्च) को बादशाह का सातवां राज्य वर्ष श्रारम्भ हुआ था। उसके श्रासपास ही किसी समय यह लड़ाई हुई होगी।

<sup>(</sup>२) श्रद्धल्फालः श्रकवर नामा—वेवरिज-कृत श्रनुवादः जि॰ २, पृ॰ २४६-४०। वीरिवनोद, भाग २, प्र॰ ६१२-३।

वीरविनोद से पाया जाता है कि मेइता विजयकर मिर्ज़ा (शरफ़ुद्दीन ) ने जयमब

न भेजी ।

मालदेव को दूसरे देश जीतकर अपना राज्य विस्तार करने की जैसी इच्छा रहती थी, वैसे ही वह विजित प्रदेशों को सुइद करने में भी प्रयत्नशील रहता था। उसने पुराने दुर्गों आदि की मरम्मत और विस्तार कराने के साथ ही कितने एक नये दुर्ग भी बनवाये। जोधपुर के गढ़ के कोट के साथ उसने राणीसर का कोट और शहरपनाह बनवाया तथा नागोर में गड़ का जीर्णों द्वार कराया। सातलमर का कोट नष्टकर वहां के सामान से उसने वि० सं० १६०८ (ई० स० १४४१) में पोकरण में पहले की धरी हुई नींव पर नया कोट बनवाया। मेड्ते के मालकोट का उन्लेख ऊपर आ खुका है। इसके अतिरिक्त सोजत, रायपुर, गृंदोच, भाद्राज्य, रीयां, सिवाणा, पीपाइ, नाडोल, कुराडल (सिवाणा के पास), फलोधी और दुनाड़ा के कोट भी मालदेव के बनवाये हुए माने जाते हैं। अजमेर के गढ़ (तारागढ़) के पास के नूरचश्मे की तरफ़ के बुर्ज और कोट तथा पानी ऊपर चड़ाने के रहट (पावटे अर्थात् पैर से चलाये जानेवाले) भी उसी के समय के हैं।

वि० सं० १६१६ कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १४६२ ता०७ नवम्बर)
को जोधपुर में राघ मालवेव का स्वर्गवास हो
गालवेव की गृष्य

- ( ) बांकीदास; ऐतिहासिकं वातें; संस्था १५०८-६।
- (२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृष्ट ७८-६।
- (३) जोधपुर राज्य की स्थात; जि॰ १, पृ० ६८। वीरविनोद; भाग २, पृ० ८१३। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संस्था १४०८ में कार्तिक सुदि १४ दिया है, प्रन्यु संस्था २३४ में कार्तिक सुदि १२ ही दिया है।

को दे दिया। वि॰ सं॰ १६१६ (ई॰ स॰ १४६२) श्राश्विन शुक्र पत्त में मिर्ज़ा वाग़ी हो गया, जिसपर बादशाह ने मेडता जयमल से छीनकर जगमाल को दे दिया। जयमल इसपर चित्तोड़ चला गया, जहां महाराणा उदयसिंह ने उसे बदनोर की जागीर दी, जो श्रव तक उसके वंशजों के श्रधिकार में है (भाग २, ए॰ ६१३)।

जोधपुर राज्य की ख्यात में राव मालदेव की २४ राणियों के नाम मिलते हैं, जिनसे उसके १२ पुत्र —राम , रायपाल, चन्द्र सेन, उदयसिंह, रायमल ,

(१) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में केवल २२ राणियों के नाम दिये हैं। इनमें से एक मारवाड़ में रूठीराणी के नाम से अब तक प्रसिद्ध है। वह जैसलमेर के रावल लूणकर्ण की पुत्री उमादे थीं, जिससे मालदेव का विवाह वि॰ सं॰ १४६३ (चैत्रादि १४६४) वैशाख वदि ४ (ई॰ स॰ १४३६ ता॰ ३० मार्च) को हुआ था। किसी कारण वश स्वामी से मनगुटाव हो जाने पर वह उससे प्रारम्भ से ही विरक्ष रही और जब मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को निर्वासित किया तो वह भी उसके साथ केलवे चली गई तथा फिर कभी न लौटी। मालदेव की मृत्यु का समाचार पाकर वह वि॰ सं॰ १६१६ कार्तिक सुदि १४ (ई॰ स॰ १४६२ ता॰ १० नवंबर) को केलवे में सती हुई।

मालदेव की एक श्रन्य राग्णी भाली सरूपदे (सूजा राजावत की पुत्री) का यनवाया हुत्रा सरूपसागर तालाव मंडोवर के मार्ग के निकट श्रव तक विद्यमान है। श्रव उसे बहुजी का तालाव कहते हैं।

- (२) बांकीदास ने केवल ११ पुत्रों के नाम दिये हैं (ऐतिहासिक बाते; संख्या १४४)।
- (३) कछवाही लाछलदे का पुत्र । इसका कुछ वृत्तान्त ऊपर थ्रा चुका है । इसका जन्म वि॰ सं॰ १४८८ (ई॰ स॰ १४३१) में हुया था थ्रीर इसके ७ पुत्र करण, कल्ला, केशवदास (इसकी थ्रोलाद थ्रामभरा [मालवा] में रही), नारायण, भोपत, कालू श्रीर प्रनमल हुए (मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोढ़ों की वंशावली)।
- (४) माली राणी हीरादे—माना भाला की पुत्री—का पुत्र। इसके वंशज रायमलोत जोधा कहलाते हैं। इसके पांच पुत्र—कल्याण, प्रताप, बलभद्र, कान्हा छौर सावंतिसह—हुए (बांकींदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७६। मुंशी देवीप्रसाद द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली)।

भांण, रतनसी, भोजराज, विक्रमादित, पृथ्वीराज, श्रासकरण श्रासकरण श्रोर गोपाल हुए ।

जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रनुसार राव मालदेव के कई पुत्रियां भी हुई थीं, जिनमें से कुछ के नाम नीचे लिखे श्रनुसार हैं — १— राजकंवरवाई—इसका विवाह बूंदी के हाड़ा सुरताण से हुआ। २—पोहपावती (पुष्पावती) वाई—इसका विवाह डूंगरपुर के रावल श्रास-

करण के साथ हुआ।

- (१) त्राहादी लाछां ( रतनादे ) का पुत्र । इसकी भाद्राज्या की जागीर मिली थी । इसके सात पुत्र सुरताण, जैतसी, सुंदरदास, दलपत, शादूल, नाथा श्रौर पंचायण हुए । पंचायण के वंशज भाद्राज्या में है श्रौर रतनोत जोधा कहलाते हैं ( सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोदों की वंशावली । वांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६०८)।
- (२) रतनसी का स्तगा भाई। इसके चार पुत्र शिवदास, ईश्वरदास, कर्मसिंह ख्रौर कान्ह हुए ( मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली )।
- (३) जादव राजवाई का पुत्र। वि० सं० १६० म्म कार्तिक विदे १ को इसका जन्म हुत्रा था पर पांच वर्ष की अवस्था में ही इसका देहांत हो गया। (मुंशी देवीप्रसाद- द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली।
- ( ४ ) राग्णी सोनगरी का पुत्र । यह राव (मालदेव) से रूठकर ईंडर चला गया, जहां इसे चावड़ों ने मार डाला ( मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली )।
- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृष्ठ ८०-३। टॉड ने भी मालदेव के बारह पुत्र होना लिख़ा है (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६५६-६०)।

वांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६८१) के श्रनुसार मालदेव के एक पुत्र का नाम महेशदास था, जिसके वंशज क्रमशः गोइंददास, सबलसिंह, दुर्जनसिंह, सूरज-मल, जालमसिंह, जवानसिंह श्रोर भारतसिंह हुए। उनके श्रधिकार में पाटोदी है।

(६) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया है कि राव मालदेव की टीपू नाम की एक पातर से उत्पन्न रुक्मावतीवाई का विवाह बादशाह म्रकबर के साथ हुमा था (जि॰ १, पृ॰ ८३)। बांकीदास ने भी इसका उन्नेख किया है। उसके श्रनुसार स्रकबर के पास इसका डोला गया था। (ऐतिहासिक बातें; संख्या ८४८ तथा ८४६)।

(७) जि॰ १, पु॰ इ०-३।

३ — हांसबाई — ग्रमरसर के कछवाहा लूणकरण के साथ व्याही गई। ४ — सजनांबाई अस्ता विवाह जैसलमेर के रावल हरराज के साथ हमा।

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार रावज भीम का जन्म इसी से हुआ था। "तवारीख़ जैसलमेर" में इसका नाम हरखमदे दिया है और इससे भाखर- सिंह का जन्म होना लिखा है (ए० १३)। ज्यास गोविन्द मधुवन-राचित "महिवंश-प्रशस्त" नामक काव्य में राठोड़ मालदेव की पुत्री हर्षमदेवी का विवाह रावल मालदेव के पुत्र रावल हरराज (हरिराज) से होना और उससे एक पुत्र का होना लिखा है, जिसका नाम नहीं दिया है। इसका कारण यही है कि उसमें क्रमशः राजाओं का ही वर्णन है।

यं योधवप्राधिपमह्मभूपतिः
विश्वो .......धारकः ।
लाइम्यंशपुत्रया वरमात्मसंमतं
वाव्छन् स दृष्ट्वा हरिराजमाल्यमत् ॥६३॥
सा मह्मपुत्री नृपमह्मनंदनं
संप्राप्य भतीरमनिंद्यविक्रमं
पूर्यण्णीभकामा भवदार्यसंमता
विष्णुं रमेवाथ शिवं नगात्मजा ॥६५॥
लोभे सुतं सा हरिराजभूपते
हर्षम्मदेवी दिवसाधिपद्युतिं ।
गौरी गिरीशादिव देवसैन्यं
शक्राज्जयंतं च शचीव शोभनं ॥६७॥

उक्र प्रशस्ति के श्लोक ११० से पाया जाता है कि उसकी रचना रावल कल्याण-मन्न श्रीर उसके कुंवर मनोहरसिंह के समय में हुई थी । कल्याणमञ्ज के समय के शिलालेख वि० सं० १६७२ से १६८३ (ई० स० १६१४ से १६२६ ) तक के श्रीर उसके पुत्र मनोहरसिंह का पहला शिलालेख वि० सं० १६८४ (ई० स० १४२८) का मिला है; श्रतपुत उक्र प्रशस्ति की रचना वि० सं० १६८४ से कुळ वर्ष पहले ही हुई इोगी।

- ४—मानमतीवाई— बांधोगढ़ (रीवां) के बघेल बीरभद्र के साथ ब्याही गई। ६—इन्द्रावतीबाई— इसका विवाह कछवाहा राजा आसकरण के साथ हुआ।
- ७—दुर्गावतीवाई—इसका विवाह श्रामेर के कछवाहा राजा भगवानदास के साथ हुश्रा।
- प्-मीरांवाई-इसका विवाह वागड़ में हुआ।
- ध—वारहवाई—इसका विवाह उमरकोट के सोढ़ा रायसल के साथ हुआ।
  राव मालदेव अपने समय का प्रतापी और शक्तिशाली शासक था।
  अबुल्फज़ल उसके विषय में लिखता है—''वह भारत के शक्तिशाली
  राजाओं में से एक था''। उसके पूर्व मारवाड़-राज्य

राव मालदेव का व्यक्तित्व की स्थिति सामान्य थी, जिसको उसने अपने बाहु-बल से अत्यधिक बढ़ाया। बह बीर होने के साथ

ही एक महत्वाकांची पुरुष था। वह आस पास के स्थानों को द्याकर एक विशाल राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतएव केवल मारवाड़ के सरदारों को ही अधीन बनाकर उसे सन्तोष न हुआ, अपितु उसने कुछ दिनों के लिए बीकानेर का बड़ा राज्य भी हस्तगत कर लिया। वह अपनी धुन का पक्का और मिज़ाज का जिद्दी था। यही कारण है कि सिंहासना-कड़ होने पर उसने मेड़ते के स्वामी को निकालकर अपने पुराने वैर का बदला लिया। जहां ऐसे उसके राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा, वहां इससे हानि भी कम न हुई। बीकानेर और मेड़ते के स्वामियों ने उसकी बढ़ती हुई शिक्त का नाश करने तथा अपने गये हुए राज्य को वापस लेने के लिए शेरशाह सर की शरण ली, जो उस समय हुमायूं को भगाकर दिस्ती का बादशाह बन गया था। इधर हुमायूं के पतन से लाभ उठाने के लिए, उसे सहायता का बचन देकर मालदेव ने अपने राज्य के भीतर बुलाया, परन्तु चतुर शेरशाह की सायधानी और समयानुकूल कूट चाल के कारण उसका सारा मन्स्या खाक में मिल गया। इसके कुछ ही दिनों बाद शेरशाह की कोधपुर पर चढ़ाई हुई। बीकानेर और मेड़ते के स्वामियों को साथ लेकर

वह सेना सहित अजमेर के दिन्ए तक आया तो सही, पर मालदेव की शक्ति से भलीभांति परिचित होने के कारण उसकी पकाएक उसपर इमला करने की हिस्मत न हुई। फ़रिश्ता लिखता है कि-"उस समय शेर-शाह की लड़ाई से मुंह मोड़ना ही ठीक जान पड़ता था।" पीछे से भी उसने शृत्र पर आक्रमण करने की हानियां समभकर कृटनीति से काम लिया। उसने जाली पत्रों के द्वारा मालदेव के मन में सरदारों के प्रति सन्देह उत्पन्न करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शक्की मालदेव सरदारों के बहुत कुछ विश्वास दिलाने पर भी युद्ध करने को रज़ामन्द न हुआ और बिना लड़े ही भाग गया। फल वही हुआ जो ऐसी दशा में होवा चाहिये था। मालदेव को राज्य से द्वाथ धोकर पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी। यह घटना एक प्रकार से उसकी मानसिक दुवलता प्रकट करती है। इसी दुवलता के कारण उसे एक बार और भी मेडते के जयमल से हारकर भागना पड़ा था। इतना होने पर भी वह हताश होना न जानता था। शेरशाह की जीवितावस्था में अपने गये हुए राज्य पर पीछा अधिकार करना निष्फल ही होता, अतएव वह धेर्य के साथ पहाड़ों में रहकर अवसर की बाट देखता रहा। शेरशाह की जीवितावस्था में अपने राज्य पर पून: अधिकार करने की उसकी हिम्मत न पड़ी, परन्त उस( शेरशाह की मृत्य होते ही तजानित अव्यवस्था से लाभ उठाकर उसने अपने राज्य पर फिर अधिकार कर लिया। फिर तो उसने मुसलमानों से छेड़-छाड़ करना ही छोड़ दिया। अकबर के राज्य समय मालदेव के जीवन-काल में ही दो बार उसकी सेनायें क्रमशः जैतारण श्रोर मेड्ते पर श्राई, परन्तु एक वार भी मालदेव ने उनका अवरोध न किया। शेरआह की चढ़ाई के बाद से ही उसे मुसलमानों के उत्कर्ष का आभास हो गया था। श्रकेले उनका सामना करना उसके , सामर्थ्य के बाहर की बात थी। अन्य पड़ोसी राजाओं से, जिनसे उसे ऐसे अवसरों पर सहायता मिल सकती थी, वह पहले ही विगाड़ कर बैठा था। हुए राजपूत वीरों को वहां रखता था। श्रजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर पानी के अभाव के कारण युद्ध के समय शत्रु सेना का शीव्रता से श्रिथिकार हो जाता था। श्रतप्व उक्त दुर्ग को उसने सुदढ़ कर, इस श्रभाव को मिटाने के लिए पहाड़ के नीचे बहनेवाले नूर चश्मे से होंज़ों श्रोर रहटों के द्वारा जल ऊपर पहुंचाने का बन्दोबस्त किया। उसका यह कार्य किले की रच्चा श्रोर श्रावश्यकता की दृष्ट से बड़ा महत्वपूर्ण था।

राव मालदेव में जहां इतने गुण थे, वहां दुर्गुणों का भी अभाव न था। उसमें विवेचनात्मक बुद्धि और संघटन-शक्ति की पूर्णतया कमी थी। वह आगा-पीछा सोचे विना ही कार्य कर बैठता था, जिसका दु:खद परिगाम उसको श्रनेकों वार भोगना पड़ा। लोकप्रिय न होने के साथही उसमें राजनीति की योग्यता भी यथेए न थी। शेरशाह को परास्त करने का अवसर गिरीं में उपस्थित हुआ था, परन्तु अपनी शंकाशीलता के कारण बह उससे लाभ न उठा सका श्रीर शेरशाह के जाल में फंस गया। यदि उसमें उपयुक्त दुर्बलतायें न होतीं तो वह भारत में हिन्दू-राज्य की स्थापना कर सकता था। वह मारवाड़ का पहला ही प्रताषी राजा था। उसने अपने बाहुबल से बड़ा राज्य कायम किया, परन्तु उसके नाश का बीजारोपण भी वह अपने हाथ से ही कर गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य से निर्वासित कर उसने छोटी राणी के बहकाने में आकर उसके पुत्र चन्द्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जो उस( मालदेव )का तीसरा पुत्र था। इस अन्यायोचित कार्य का फल यह हुआ कि मालदेव का देहानत होने के कुछ दिनों बाद ही बादशाह श्रकवर ने जोधपुर भी छीन लिया, जिससे विवश होकर उस( मालदेव )के पुत्रों को बादशाह के आश्रय में रहना पड़ा।

इसके साथ ही अपने पिता को मारकर उसने एक ऐसा कलंक अपने चरित्र में लगाया, जो इतिहास-जगत् में सदा अमिट रहेगा।

## चन्द्रसेन

राष चन्द्रसेन का जन्म वि० सं० १४६ श्रावण सुदि ८ (ई० स० १४४१ ता० ३० जुलाई) को हुआ था । ऊपर लिखा जा चुका है कि उयेष्ठ पुत्र राम था, पर उससे अप्रसन्न होकर मालदेव ने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया, जिसपर वह केलवा (मेवाड़) में जाकर रहने लगा । उससे छोटा उदयसिंह था, जिसे मालदेव ने फलोधी की जागीर दी और उससे भी छोटे चन्द्रसेन को उसने अपना उत्तराधिकारी नियत किया था । अतएव पिता का देहांत होने पर

## (२) देखो जपर पृणं ३१०-११।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए॰ ८१। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ३६४। वीरिवनोद; भाग २, ए॰ ८२३। चंडू के यहां के जन्म-पत्रियों के संग्रह में श्रावण विद ८ दिया है, परंतु साथ ही उसी लेखक ने शुद्ध कर सुदि ८ जिख दिया है। उसमें दी हुई कुंडली के श्रनुसार चन्द्रसेन का जन्म अनुराधा नचन्न में होने के कारण चन्द्रमा वृश्चिक का है श्रीर सूर्य कर्क का है, जो श्रावण विद ८ को नहीं, किन्तु श्रावण सुदि ८ को श्राते हैं।

<sup>(</sup>३) इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'(मिटियाणी उमादे के चले जाने पर) जोधपुर में भाली स्वरूपदे का प्रभुत्व बढ़ गया। उसका बढ़ा पुत्र उद्यसिंह था पर वह स्वभाव का बढ़ा उप था। वह अपनी माता से मिजता- ज़ुलता न था, जिससे वह उससे अप्रसन्न रहती थी। गढ़ पर इन दोनों के लिए नये महलों का निर्माण हो रहा था। उदयसिंह का महल पहले तैयार हो जाने के कारण, उसकी माता ने वह महल उससे मांगा। इसपर उसने उत्तर दिया कि आप तो जोधपुर के स्वामी की पटराणी हैं, आपका ही हुन्नम चलता है; आप मुक्तसे महल क्या मांगती हैं। इसपर स्वरूपदे उससे नाराज़ हो गई और उसने राव से कहकर अपने दूसरे पुत्र चन्द्रसेन को युवराज नियत कराया। राव मालदेव ने उदयसिंह को फलोधी की जागीर देकर उधर भेज दिया (जि॰ १, पृ० ११४-१)।' "वीरविनोद" में केवल इतना लिखा है कि किसी नाराज़गी के कारण काली राणी (स्वपस्दे) ने उद्यसिंह को निकलनाकर चन्द्रसेन को युवराज कनाया (भाग २, पृ० ६१३)।

वि० सं० १६१६ पौष सुदि ६ (ई० सं० १४६२ ता० ३१ दिसंबर) गुरुवार को वह (चन्द्रसेन) सिंहासन पर बैठा?।

राव चन्द्रसेन अपने एक चाकर से अप्रसन्न रहता था, जिससे वह (चाकर) राठोड़ जैतमाल (जैसावत) के डेरे पर चला गया। चम्द्रसेन

सरदारों की चन्द्रसेन से अप्रसन्नता ने उसे वहां से पकड़वाकर मंगवा लिया। जैतमाल ने श्रपने प्रधान को भेजकर उससे कहलाया कि चाकर का श्रपराध चमाकर उसे प्राण-दान दिया

जाय । राव ने प्रधान से तो कह दिया कि में जैतमाल की इच्छानुसार ही करूंगा, परन्तु उसके प्रस्थान करते ही उसने चाकर को मरवा डाला । उसका ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य देखकर राठोड़ पृथ्वीराज तथा अन्य सरदार, जो जोधपुर में थे, उससे चिढ़ गये और उन्होंने राम, उदयसिंह तथा राय-मल्ल को लिखा कि तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो ।

इसपर राम केलवे से जाकर सोजत में विगाड़ करने लगा; रायमल दुनाड़े में लड़ा श्रीर उदयसिंह ने गांगाणी के पास लांगड़ गांव में लूट-मार

राम आदि का राज्य में विगाइ करना मचाई। इसकी ख़बर लगने पर चन्द्रसेन ने उनके विरुद्ध सेना भेजी। राम श्रीर रायमल तो भाग गये पर उदयसिंह से गांव लोहावट में चन्द्रसेन की

इससे यह स्पष्ट हैं कि राव मालदेव अपनी माली राणी के कथन पर चलता था और उसीके अनुरोध पर उसने बड़े लड़कों के रहते हुए भी अपने तीसरे पुत्र चन्द्रसेन को युवराज नियत किया था।

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ८१। बांकीदास; ऐतिहासिक श्रातें; संख्या ३१४।

आगे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात से यह पाया जाता है कि अपने पिता की . अरुषु के समय चन्द्रसेन सिवाणे में था, जहां से आकर वह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी माता आजी स्वरूपदे सती होना चाहती थी, परन्तु चन्द्रसेन ने यह कहकर उसे सती होने से रोक दिया कि पहले भाइयों को तो समका दो। इसपर वह भाइयों को समका बुक्ताकर टीका चन्द्रसेन को दिलाने के बाद सती हुई (जि॰ १, पृ॰ ११४)।

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पु॰ दर।

लड़ाई हुई। वहां उदयसिंह के हाथ की वरछी चन्द्रसेन के और रावल मेघ-राज ( रावल मङ्गीनाथ का वंशज ) की बरछी उदयसिंह के लगी, जिससे वह घोड़े पर से नीचे श्रागिरा। तब साहाणी ईदा खीची ने श्रपने घोड़े पर चढ़ाकर उसे वहां से निकाल दिया। इस लड़ाई में उदयसिंह की तरफ़ के राठोड़ जोगा सादावत मांडणोत, राठोड़ ईसरदास श्रमरावत मंडला, राठोड़ हींगो-ला नेतावत पाता, राठोड़ कल्याणदास मेहशोत करमसीहोत, भाटी वैरसल सांकरोत, भाटी जयमल तिलोकसी परबतोत, मोकल गंगादासोत गागिरया राठोड़, खींवराज श्रापमलोत गागिरया राठोड़ श्रादि प्रमुख सरदार मारे गये। राव चन्द्रसेन की तरफ़ का राठोड़ लहमण भीमोत, जो श्ररडकमल चूंडावत का पौत्र था, इसी लड़ाई में काम श्राया ।

उदयसिंह ने फलोधी के गढ़ में जाकर युद्ध की तैयारियां कीं। इस-पर राव चन्द्रसेन सेना लेकर वहां गया। इस लड़ाई में दोनों तरफ़ की

चन्द्रसेन की उदयसिंह पर चढ़ाई हानि ही होती, श्रतप्व राठोड़ जसूंत डूंगरसीहोत, राठोड़ रावल मेघराज प्रभृति प्रतिष्ठित सरदारों ने समक्षा बुक्षाकर चन्द्रसेन को पीछा लौटा दिया<sup>र</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-

'सरदारों के कहने से राम, बादशाह श्रकबर के पास गया श्रीर षहां से शाही सेना अपनी सहायतार्थ ले श्राया, जिसने (श्रावणादि) वि॰ सं॰

शाही सेना का जोधपुर पर कृष्णा करना १६२० (चैत्रादि १६२१) ज्येष्ठ सुदि १२ (ई० स० १४६४ ता० २२ मई) को जोधपुर पर घेरा डाला। सत्रह दिन तक घेरा रहने पर सरदारों ने

बातचीत कर राम को सोजत का परगना दिला दिया, जिसपर शाही सेना

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ८४-८६। बांकीदास ने इस घटना का वर्णन तो इसी प्रकार किया है पर इसका संवत् १६१८ दिया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १२१) जो ठीक नहीं है। यह घटना चन्द्रसेन की गद्दीनशीनी के बाद की है, अतएव वि॰ सं॰ १६१६ के पीष मास के बाद हुई होगी।

<sup>(</sup>२) बही; जि॰ १, ४० ८६। बांकीवास; ऐ।तिहासिक बातें; संख्या ४२६।

वापस चली गई। उसी वर्ष फाल्गुन वदि १ (ई० स० १४६४ ता० १७ जनवरी) को किर शाही सेना जो अपुर श्राई, परन्तु चार लाख पीरोजे (फ़ीरोज़े) देने की शर्त कर राव चन्द्रसेन ने शाही सेनाध्यस से संधि कर ली'। (श्रावगादि) वि० सं० १६२१ (चैत्रादि १६२२=ई० स० १४६४) में हसनकुली खां की श्रध्यक्तता में तीसरी बार शाही सेना जोधपुर श्राई। चैत्र सुदि १२ (ता० १३ मार्च) को किला घिरजाने पर राव चन्द्रसेन, सोनगरा जसवन्त (मानर्झिहोत), राठोड़ पृथ्वीराज (कूंपावत) स्रादि कितने ही सरदारों तथा सेना सहित मुगल सेना के मुकाबले के लिए गया, परन्तु शतु की प्रवलता देखकर वह किर किले के भीतर चला गया। प्राय: डेढ़ मास के घेरे के बाद ज्येष्ठ सुदि ३ (ता०२ मई) को मुसलमानों ने राणीसर के कोट पर हमलाकर वहां ऋधिकार कर लिया। उधर गढ़ में श्रन्न-जल का कष्ट दिन-दिन वढ़ रहा था, इससे वि० सं० १६२२ मार्गशीर्ष सुदि १० ( ई० स० १४६४ ता० २ दिसंबर ) को राव चन्द्रसेन गढ़ का परित्याग कर भाद्राजुण चला गया । ऐसी दशा में इसनकुलीखां का आक्रमण होने पर गढ़ में रक्खे हुए राठोड़ वैरसल (पातलोत), राठोड़ राणा ( वीरमोत ), राठोड़ सूरा ( गांगावत ), भाटी जोगा ( श्रासावत ), भाटी गांगा ( नींबावत ), भाटी जैमल ( श्रासावत ), भाटी श्रासा ( जोधा-बत ), ईदा रासा ( जोगावत ) श्रादि सरदार मारे गये श्रौर वहां मुगल सेना का अधिकार हो गया ।'

इसके विपरीत 'श्रकवर नामे' में वादशाह श्रकवर के श्राठवें राज्य वर्ष (हि॰ सन् ६७०=वि॰ सं॰ १६२०=ई॰ स॰ १४६३) के हाल में लिखा हैं—"मिर्ज़ा शरफ़ुद्दीन हुसेन की तरफ़ से छुट्टी पाकर बादशाह ने जोधपुर

<sup>(</sup>१) बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें'' नामक ग्रन्थ से पाया जाता है कि इस श्रवसर पर राम ने हसनकुलीख़ां की सहायता से पाली पर श्राक्रमण किया, जहां का सोनगरा मानसिंह (श्रखैराजीत) भागकर उदयपुर चला गया (संख्या ४२७)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ८६-७।

<sup>(</sup>३) यह तुर्किस्तान के एक बढ़े फक़ीर स्वाजा शाकिर नासिरुद्दीन अब्दुखा के

विजय करने की तरफ़ ध्यान दिया, जो उन दिनों वहां का सब से मजबूत फ़िला था। यह क़िला मालदेव की, जो भारत के बड़े राजाओं में से एक था, राजधानी था। उस( मालदेव )के मरने पर उसका छोटा पुत्र चन्द्रसेन वहां का स्वामी हुआ। अफ़सरों के उसपर चढ़ाई करने पर मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम उनसे जा मिला, जो पीछे से शाही सेवा में प्रविष्ट हो गया। बादशाह ने मुइनुद्दीन अहमदखां फ़रंखूदी और मुज़फ़्फर मोग़ल आदि को हुसेन कुलीखां की सहायतार्थ भेज दिया। फल स्वरूप थोड़े समय में ही क़िला फतह हो गया ।"

उपर्युक्त दोनों कथनों में फ़ारसी तवारीख़ का ही कथन श्रिधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि यदि हम ख्यात के कथन को महत्व दें तो यह मानना पड़ेगा कि तीन बार शाही सेना जोधपुर पर गई श्रीर तीसरी बार भी लगभग दस मास तक घेरा रहने पर चन्द्रसेन ने किले का परित्याग किया । उस समय की परिस्थित को देखते हुए दस मास तक घेरा रहना श्रसंभव प्रतीत होता है । साथ ही तीत बार शाही सेना का जोधपुर पर जाना भी कपोल कल्पना ही हैं, क्योंकि फ़ारसी तवारीखों से इसकी पुष्टि नहीं होती । इससे यही मानना पड़ेगा कि एक बार ही

वंश के प्रवाजा मोईन का पुत्र और हुमायूं का दामाद था। यह अजमेर का हाकिम नियत किया गया था, पर हि॰ स॰ १६६ (वि॰ सं॰ १६१८-१६ = ई॰ स॰ १४६१-६२) में इसने नागोर में विद्रोह किया और अकबर की सेना को परास्त कर दिल्ली की और अप्रसर हुआ, पर अन्त में यह शाही सेना-द्वारा भगा दिया गया।

- (१) यह श्रकवर का पांच हज़ारी मनसवदार था। मुनीमख़ा की मृत्यु के बाद यह वि॰ सं॰ १६३३ (ई॰ स॰ १४७६) के लगभग बंगाल का शासक नियुक्त हुश्रा। इसके दो वर्ष बाद इसकी टांडा में मृत्यु हुई। बादशाह ने इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर इसे 'खानेजहां" का ज़िताब दिया था।
- (२) श्रवुखफज़ल; श्रकबरनामा— बेवरिज कृत श्रनुवाद; जि०२, ए० ३०४। वक्त ग्रन्थ से पाया जाता है कि इसके पूर्व ही हुसेनकुलीख़ां ने मिर्जा शर्कु दीन हुसेन को भगा दिया था, श्रीर उसके नियत किये हुए भेदता के हाकिम जयमल को हटाकर वहां का श्रिकार जगमाल को दे दिया था (जि०२, ए०३०४)।

शाही सेना की जोधपुर पर चढ़ाई हुई थी श्रीर वहां श्रकवर के श्राठवें राज्य-वर्ष में किसी समय वादशाह का श्रधिकार हुआ होगा।

जोधपुर छूटने पर राव चन्द्रसेन की आर्थिक स्थित विगड़ने लगी और वह अपने रल आदि वेचकर अपना तथा अपने साथ के राजपूतों का सर्च चलाने लगा। उन्हीं दिनों उसने राव मालदेव का संग्रह किया हुआ एक लाल, जिसका मूल्य साठ हज़ार रुपये कूंता गया था, मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह को वेचा था'।

श्रपने राज्य के पन्द्रवें वर्ष में हि० स० ६७८ ता० ८ रबीउस्सानी (वि० सं० १६२७ द्वितीय भाद्रपद सुदि १० = ई० स० १४७० ता० ६ सित-

बर) को श्रकवर ने ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की चन्द्रसेन का श्रकवर की ज़ियारत के लिए श्रजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया। बारह दिन फ़तहपुर में रहकर वह श्रजमेर पहुंचा।

शुक्रवार ता० ४ जमादिउस्सानी (ता० ३ नवंबर) को वहां से चलकर वह ता० १६ जमादिउस्सानी को नागोर पहुंचा, जहां उसने एक तालाब श्रपने

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, ए० २३८ टि० १। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीर-नामा; ए० २००। राजर्स श्रीर बेवरिज; तुजुक-इ-जहांगीरी (श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद); जि० १, ए० २८४-८६।

यह लाल पीछे से मुगलों के साथ सिन्ध स्थापित होने के समय महाराणा अमरिसंह ने शाहज़ादे खुर्रम को नज़र किया। शाहज़ादे ने उसे बादशाह को नज़र किया तब उसपर "बसुल्तान खुर्रम दर हीने मुलाज़मत राना अमरिसंह पेशकश नमूद" (राणा अमरिसंह ने अधीनता स्वीकार करते समय यह लाल सुल्तान खुर्रम को नज़र किया) लेख खुदवाया गया। यही लाल फिर वि॰ सं॰ १६३६ (ई॰ स॰ १८८१) में किसी सौदागर के द्वारा हिन्दुस्तान में विकने आया, जिसका वृत्तान्त उस समय के अख़बारों में भी प्रकाशित हुआ था।

वि॰ सं॰ १६२० के श्रास-पास चन्द्रसेन से जोधपुर छूटा था श्रौर वि॰ सं॰ १६२८ (ई॰ स॰ १४७२) में महाराणा उदयसिंह का देहांत हुआ, श्रतएव यह जाज उक्न दोनों संवतों के बीच किसी समय बिका होगा।

सैनिकों से खुदवाकर उसका नाम "शुक्र तालाव" रक्खा । बादशाह के वहां रहते समय चन्द्रसेन ने उसके पास उपस्थित होकर उसकी सेवा श्रीर श्रधीनता स्वीकार की । इस श्रवसर पर फलोधी से चन्द्रसेन का बड़ा भाई उदयसिंह भी बादशाह की सेवा में चला गया था ।

उसी वर्ष बादशाह ने उदयसिंह को समावली पर अधिकार करने वादशाह की आज्ञानुसार के लिए भेजा, जहां पहुंचकर उस (उदयसिंह ) ने उदयसिंह का समावली पर वहां के गूजरों को निकालकर वहां अपना अधि-अधिकार करना कार स्थापित किया ।

इसके कुछ समय बाद मुसलमानी सेना भाद्राजूण पर गई। विक सं०१६२७ फाल्गुन वदि श्रमावास्या (ई० स०१४७१ ता०२४ फ़रवरी)

चन्द्रसेन का भाद्राजूण छोड़ना को चन्द्रसेन ने कल्लाखां से बातकर भाद्राजूण का परित्याग कर दिया श्रीर नौ लाख फ़ीरोज़े देना ठहराकर मुसलमानी सेना को वापस लौटा दिया

<sup>(</sup>१) श्रवुल्फङ्लः, श्रकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवादः, जि०२, ए० ४१८। श्रल्बदायूनीः, मुन्तख़बुत्तवारीख़ —ब्लॉकमैन-कृत श्रनुवादः, जि०२, ए० १३७।

<sup>(</sup>२) मुंशी मुहम्मद सैय्यद श्रहमदः, उमराए हन्दः, पृ० ४८ । श्रवुल्फङ्लकः श्रकवरनामा — वेवरिज-कृत श्रनुवादः, जि० २, पृ० ४१८ । बदायूनीः, मुंतख़बुत्तवारीख़ः, व्लॉकमैन-कृत श्रनुवादः, जि० २, पृ० १३७ । मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी ); पृ० ४४२ ।

<sup>(</sup>३) चन्द्रसेन अपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त करने के लिए बादशाह के पास उपस्थित हुआ था और इस अवसर पर उसका पुत्र रायिंसह भी उसके साथ था। वहां से भी जब उसने राज्य मिलने की कोई आशा न देखी तो रायिंसह को बादशाह के पास छोड़कर वह भाद्राजूण लौट गया। जोधपुर राज्य की ख्यात में भी उसका अपने पुत्र रायिंसह को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूण जाना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ ८८)।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ८८। फ्रारसी तवारीख़ों में इसका उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ८६। फ्रारसी तवारीख़ों में इसका उन्नेख नहीं है।

श्च कबर के सत्र हवें राज्यवर्ष (वि० सं० १६२६ = ई० स० १४७२) में
गुजरात में बड़ी श्च व्यवस्था फैल गई। उधर मेवाड़ के महाराणा कीका
(प्रताप) का श्चातंक भी बढ़ रहा था। विद्रोह की
बीकानर के रायसिंह की
श्चिप्त में नियुक्ति
श्चिप्त का प्रारम्भ में ही शान्त करना श्चरयन्त
श्चावश्यक था, श्चतप्य बीकानर के रायसिंह को
जोधपुर का शासक बनाकर बादशाह ने गुजरात की तरफ़ भेजा ताकि राणा
गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा संके ।

जोधपुर पर रायसिंह का अधिकार कव तक रहा, यह फारसी तवारीख़ों से स्पष्ट नहीं होता। दयालदास की ख्यात में लिखा है कि वहां उसका तीन वर्ष तक अधिकार रहा और वहां रहते समय उसने बाह्मणों, चारणों, भाटों आदि को बहुत से गांव दान में दियें (जि॰ २, पत्र ३०)। ख्यातों में दियें हुए संवत् ठीक न होने से समय के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

उक्न ( दयालदास की ) ख्यात में यह भी लिखा है—'उदयसिंह ( राव मालदेव का छुंवर ) ने महाराजा रायसिंह से मिलकर कहा — ''जोधपुर सदा श्रापके पास नहीं रहेगा। श्राप भाई हैं श्रोर बड़े हैं तथा बादशाह श्रापका कहना मानता है। श्रपने पूर्वजों का बांधा हुश्रा राज्य श्रभी तो श्रपना ही है, पर संभव है पीछे से बादशाह के ख़ालसे में रह जाय श्रोर श्रपने हाथ से चला जाय।'' महाराजा ने जाना कि बात ठीक है, श्रतएव उसने बादशाह के पास श्रजों भेजकर वि॰ सं॰ १६३६ ( ई॰ स॰ १४८२ ) में जोधपुर का मनसव उदयसिंह के नाम करा उसको ''राजा'' का ख़िताब दिला दिया,' ( जि॰ २, पत्र ३० ), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है । महाराजा रायसिंह के वि॰ सं॰ १६४४ माघ विद १ ( ई॰ स॰ १४८८ ता॰ ८ जनवरी ) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसने बारण माला साद को सरकार नागोर

<sup>(</sup>१) तवकात-इ-श्रकवरी— इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इिरडिया; जि० १, पृ० ३४१। श्रव्युल्फ़्ज़, श्रकवरनामा—वेवरिज कृत श्रव्युवाद; जि० ३, पृ० ६। श्रव्युव्युनी; मुंतख़- बुत्तवारीख़; जि० २, पृ० १४४। बजरतदास; मश्रासिरुल उमरा (हिन्दी); पृ० ३४१। जोधपुर राज्य की ख्यात में एक स्थल पर वि० सं० १६२६ में (जि० १, पृ० ६६) तथा श्रागे चलकर दूसरे स्थल पर वि० सं० १६३१ में वीकानेर के रायसिंह को जोधपुर मिलना लिखा है (जि० १, पृ० ११६)। इस सम्बन्ध में फ़ारसी तवारीख़ों में दिया हुश्रा समय ही श्रधिक विश्वसनीय है।

बादशाह श्रकवर ने गुजरात के श्रन्तिम सुलतान सुज़फ्फरशाह (तीसरा) से गुजरात को फ़तहकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था । इसी बीच मिर्ज़ा वन्धुत्रों ने, जो वादशाह के मिर्जा बन्धुत्रों के उपद्रव के रिश्तेदार लगते थे', वासी होकर दिख्ली पर चढाई दमन में राम का साथ रहना की. लेकिन वहां हराये जाने पर वे वहां से मालवे गये श्रीर वहां के स्वामी बन बैठे। श्रमन्तर उन्होंने गुजरात में उपद्रव करना आरम्भ किया। मालवे से जाकर इवाहीम हुसेन मिर्ज़ार ने बड़ोदा, मुहम्मद हसेन मिर्जा ने सूरत तथा शाह मिर्जा ने चांपानेर पर अधिकार कर लिया। बादशाह ने उन तीनों पर अलग-अलग सेनाएं भेजीं। जव बादशाह को यह ज्ञात हुआ कि इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा ने भड़ों व के किले में रुस्तम-खां कमी को मार डाला है और वह विद्रोह करने पर कटिबद है, तब उसने आगे गई हुई फ़ौज़ को वापस वुला लिया और आप सरनाल (तत्कालीन श्रहमदावाद की सरकार के श्रन्तर्गत) की श्रोर श्रश्रसर हुआ, जहां उसे इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा के होने का पता लगा था। शाही सेना के आक्रमण से इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा की फ़ौज के पैर उखड़ गये और वह भाग गई। वहां से भागकर वह ईडर में श्रपने भाइयों के पास पहुंचा, पर

की पट्टी का गांव भदहरा सालगा में दिया था ( मूल ताम्रपत्र के फ़ोटो से )। इससे स्पष्ट है कि सथिसह का त्रिधकार नागोर त्रीर उसके त्रास-पास तो बहुत वर्षों तक रहा था।

- (१) ये भी तैमूर के वंश में थे। इनकी जागीर में संभल श्रीर श्राज़मपुर थे।
- (२) इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा तैमूर के वंशज मुहम्मद सुलतान मिर्ज़ा का पुत्र श्रीर कामरां का दामाद था। श्रपने भाइयों के साथ जब वह विद्रोही हो गया तो हि॰ स॰ ६७४ (वि॰ सं॰ १६२४ = ई॰ स॰ १४६७) में बादशाह श्रकवर के हुक्म से सम्भल के किले में केंद्र कर दिया गया, पर कुछ ही दिनों बाद वह वहां से निकल गया। हि॰ स॰ ६८१ (वि॰ सं॰ १६६० = ई॰ स॰ १४७२) में वह फिर शाही सेना-द्वारा सन्दी बना लिया गया श्रीर मख़सूसख़ां द्वारा मारा गया।
- (३) इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ी का बढ़ा भाई।
- (४) इब्राहीम हुसेन मिज़ी का पांचवां भाई।
  - ( १ ) शाही अफ़सर, गुजरात में भंडोंच के क़िले का हाकिम।

उनसे कहा-सनी हो जाने के कारण वह अपने भाई मसऊद' को साथ लेकर जालोर होता हुआ नागोर पहुंचा। खानेकलां का पुत्र फर्छखखां उन दिनों वहां का शासक था। इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा ने उसे घेर लिया श्रीर निकट था कि नागोर पर उसका क्रव्जा हो जाता, परन्तु ठीक समय पर रायसिंह को जोधपूर में इसकी खबर मिल गई, जिससे उसने फ़ौज के साथ उधर प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीरक कोलाबी, मुहम्मद-हुसेन शेख, राय राम (मालदेव का पुत्र, जिसकी जागीर सोजत में थी ) आदि भी उसके साथ थे। जब इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा को उनके आने की खबर लगी तो वह वहां से घेरा उठाकर भाग गया। ता० ३ रमज़ान हि० स० दद्र (वि० सं० १६३० पौष सुदि ४ = ई० स० १४७३ ता० २८ दिसम्बर) सोमवार को रायसिंह नागोर पहुंचा, जहां फर्रुख़ख़ां भी उससे आकर मिल गया। अन्य सरदारों का इरादा तो इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा का पीछा करने का न था, परन्तु रायसिंह के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया श्रीर कठौली नामक स्थान में वह शाही सेना-द्वारा घेर लिया गया। वहां की लड़ाई में मुगलसेना की स्थित डांवाडोल हो रही थी कि रायसिंह, जो पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिर्ज़ा भागकर पंजाब की तरफ़ चला गया। इस लड़ाई में राय राम दाहिनी ऋनी में था और उसने वड़ी वीरता दिखलाई 3।

भिणाय( अजमेर )वालों का मानना है कि चन्द्रसेन ने अजमेर पहुंचकर, भिणाय के आस-पास की भूमि का विगाड़ करनेवाले भीलों के

<sup>(</sup>१) मसऊद बाद में ग्वालियर के क़िले में क़ैद कर दिया गया था, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई।

<sup>(</sup>२) इसका पूरा नाम भीरमुहम्मद था। इसने कामरां श्रौर हुमायूं दोनों की सेवा बजाई थी श्रौर श्रकबर के समय में उच्च पद पर पहुंच गया था। हि॰ स॰ ६८३ (वि॰ सं॰ १६३२ = ई॰ स॰ १४७४) में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>३) श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ १४-४१ । तबकात-इ-श्रकवरी—इलियट्; हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि॰ ४, पृ॰ ३४४। बदायूनी; मुंतख़बुत्तवा-रीख़—लो-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ॰ १४३-४। ब्रजरत्नदास; मश्रासिरुल् उमरा (हिंदी); पु॰ ३४४। मुंशी देवीप्रसाद; श्रकवरनामा; पु॰ ४२।

राव चन्द्रसेन श्रौर

सरदार मादिलया को श्रपने पास बुलाया और नशें में गाफ़िल कर मार डाला तथा उसके साथियों को तितर-वितर कर दिया। इस सेवा के एवज़ में

बादशाह श्रकवर ने भिणाय तथा सात श्रौर परगने चन्द्रसेन को जागीर में दिये। इस जागीर में चौरासी गांव शामिल थे, जो चन्द्रसेन की चौथी पीढ़ी में उसके वंश के उदयभाण एवं श्रखेराज में विभाजित हुए, जिन्होंने क्रमश: भिणाय तथा देवलिया के ठिकाने स्थापित कियें।

उगर्युक्त सारा कथन निराधार है। प्रथम तो चन्द्रसेन की शक्ति उस समय बड़ी चीण हो रही थी, जिससे उसका अजमेर की तरफ़ जाना असं-भव सा प्रतीत होता है। दूसरे, अकवर की उसकी तरफ़ सदैव नाराज़गी ही रही, जिससे उसका चन्द्रसेन को भिणाय तथा सात परगने जागीर में देना कदापि मानते में नहीं आ सकता।

१६ वें राज्यवर्ष (वि० सं०१६३१ = ई० स०१५७४) के आरंभ में जब बादशाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन के उपद्रव करने का समाचार मिला। चन्द्रसेन ने उन दिनों अपने केंद्र सिवाणा को चन्द्रसेन पर शाही सेना को और भी दृढ़ कर लिया था। बादशाह ने तत्काल रायसिंह (वीकानेरवाला) को शाहकुलीखां महरम<sup>2</sup>, शिमालखां<sup>3</sup>, केशोदास (मेड़ते के जयमल का पुत्र), जगतराम

<sup>(</sup>१) दि रूलिंग प्रिंसिज़, चीव्रस एएड लीडिंग पर्सनेजिज़ इन राजपूताना एएड अजमेर; पृ० ११४-६ (ई॰ स॰ ११३१ का संस्करण )।

सैयद गुलाबिमयां-कृत ''तारीख़ पालनपुर'' (उर्दू) में मादिलया भील को चन्द्रसेन का हिमायती लिखा है। उक्ष पुस्तक के अनुसार राव चन्द्रसेन के पौत्र कर्मसेन ने मादिलया को मारकर भिणाय पर क्रव्ज़ा किया था (पृ० १२८ का टिप्पण्)।

<sup>(</sup>२) श्रकवर का एक प्रसिद्ध पांचहज़ारी मनसवदार । वि॰ सं॰ १६४७ (ई॰ स॰ १६००) में श्रागरे में इसका देहांत हुश्रा।

<sup>(</sup>३) यह श्रकबर का गुलाम श्रीर शस्त्रवाहक था। बाद में एक हज़ारी मनसब-

(धर्मचन्द्र का पुत्र) आदि सरदारों के साथ चन्द्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। बादशाह का ऋदिश था कि यदि राव चन्द्रसेन समभ जाय और अपने किये पर शारमिन्दा हो तो उसे शाही मेहरवानियों का विश्वास दिलाया जाय। उस समय सोजत पर कल्ला का अधिकार था, जो शाही सेना के पहुंचते ही सिरियारी को भाग गया। शाही सैनिकों ने उसका पीछा करके जब वह गढ भी जला दिया, तब वह वहां से भागकर गोरम के पहाड़ों में चला गया। शाही सेना के वहां भी उसका पीछा करने पर जब उस(कल्ला)ने देखा कि अब बचना कठिन है तो उससे मिलकर उसने अपने भाई केशवदास, महेशदास एवं पृथ्वीराज राठोड़ को उसके साथ कर दिया। इस प्रकार जब चन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही सेना ने सिवाणा की तरफ़ प्रस्थान किया, जो उस समय चन्द्रसेन के अन-गामी रावल सुख( ?मेघ )राज के ऋधिकार में था। चन्द्रसेन ने सजा तथा देवीदास आदि को उसकी सहायता के लिए भेजा परन्त रायसिंह के राजपूतों ने गोपालदास की श्रध्यक्तता में श्राक्रमण कर उन्हें मार लिया। पराजित रावल श्रपने पुत्र को विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। तब शाही सेना सिवाणे के गढ़ पर पहुंची। चन्द्रसेन ने इस अवसर पर गढ़ के भीतर रहना उचित न समका श्रीर राठोड़ पत्ता के श्रधिकार में गढ़ छोड़कर वह वहां से हट गया। शाही सेना ने गढ पर घेरा डाला, परन्त कई मास तक घेरा रहने पर भी जब वह विजय न हो सका तो रायसिंह ने अजमेर में बादशाह के पास उपस्थित होकर अधिक सैन्य भेजने के लिए निवेदन किया। इसपर बादशाह ने तय्यवखां, सैयदवेग तोक्रवाई, सुभानकुली, तुर्क खुरम, श्रज्ञमतखां, शिवदास श्रादि श्रफ्रसरों को चन्द्रसेन पर भेजा, जिससे वह (चन्द्रसेन) रामपुर से भी भागकर पहाड़ों में चला गया । तब शाही सेना पहाड़ों की तरफ़ बढ़ी, जहां उसे कुछ सफलता भी हुई। फलत: चन्द्र सेन को इधर-उधर पहाड़ों में भागना पड़ा। उसके भाग जाने को ही अपने कार्य की इति समभ विना वुलाये ही

<sup>(</sup>१) मुहम्मद्रज्ञां भीर फ़राग़त का पुत्र।

शाही अफ़सर वापस लौट गये, जिससे वादशाह उनसे वड़ा नाराज़ हुआ। इसके वाद जलालखां को सैयद अहमद , सैयद क्रासिम , सैयद हाशिम एवं शिमालखां आदि अफ़सरों के साथ सिवाणा-स्थित शाही सेना की सहायतार्थ मेजा। उसके मेड़ते पहुंचने पर रायसिंह के भाइयों— सुलतानसिंह तथा रामसिंह—एवं शाहकुलीखां महरम के संबंधी अली- कुली ने कहलाया कि हम वादशाह की आज्ञानुसार चन्द्रसेन का दमन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर पहाड़ों की अधिकता, सड़कों के कष्ट एवं बुरे मनुष्यों की अपने साथ अधिकता होने के कारण वह हमारा पूरा-पूरा अवरोध कर रहा है, जिससे सहायता के लिए आने का यही उपयुक्त अवसर है। तब जलालखां शीव्रता से उधर बढ़ा। चन्द्रसेन इस अवसर पर धोखे से वार करने का उपाय करने लगा, पर उसकी यह इच्छा शाही अफ़सरों ने जान ली और उन्होंने तुरन्त उसपर आक्रमण कर दिया। चन्द्रसेन ने काखुजा की पहाड़ियों में शरण लेकर शाही सेना पर आक्रमण किया, पर इसमें उसके बहुतसे आदमी मारे गये और उसे पहाड़ों में

<sup>(</sup>१) त्रबुल रूड़ल; श्रकबरनामा — बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ० ११३-४,

<sup>(</sup>२) इसका पूरा नाम जलालख़ां कुर्ची था श्रीर यह श्रकवर का प्रीतिपात्र था।

<sup>(</sup>३) यह बारहा के सैयद महमूद का छोटा भाई था। तबकात-इ-श्रकवरी के श्रनुसार यह श्रकवर का तीन हज़ारी मनसबदार था श्रीर हि॰ स॰ ६८४ (वि॰ सं॰ १६३४ = ई॰ स॰ १४७७) में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>४) सैयद महमूद का पुत्र। इसकी मृत्यु हि॰ स॰ १००७ (वि॰ सं॰ १६४४-४६ = ई॰ स॰ १४६८-६६) में हुई।

<sup>(</sup>१) सैयद महमूद का दूसरा पुत्र । यह भहमदाबाद के निकट सरखेच की खड़ाई में मारा गया ।

<sup>(</sup>६) इसका पूरा नाम शिमालख़ां चेला था। तबकात-इ-म्रकबरी के श्रनुसार यह त्रकबर का शख्रवाहक ग्रीर एकहज़ारी मनसबदार था।

<sup>(</sup>७) श्रकवर के दरबार का श्रमीर श्रौर पांचहज़ारी मनसबदार । इसकी मृत्यु श्रागरे में हि॰ स॰ १००६ (वि॰ सं॰ १६४७ = ई॰ स॰ १६००) में हुई।

वापस जाना पड़ां । तब शाही अफ़सर रामगढ़ में गये। इसी अबसर पर एक व्यक्ति शाही अफ़सरों के पास आया, जिसने अपने आपको देवीदास प्रकट किया। शाही अफ़सरों का ऐसा विख्वास था कि देवीदास मेड़ते की लड़ाई में मारा गया था, पर उसके यह कहने पर कि में केवल ज़ड़मी हो गया था तथा एक साधु ने मेरी जीवन रत्ता की, कुछ लोगों ने उसका विश्वास कर लिया। उसने शाही अफ़सरों से कहा कि चन्द्रसेन इस समय राम (राय) के पुत्र कल्ला की जागीर में है। यह सुनते ही शाही सेना उधर गई, पर कल्ला ने इससे इनकार कर दिया। फलतः शिमालखां ने देवीदास को अपने पास बुलाकर कैंद्र करने का प्रयत्न किया, पर वह वहां से निकल गया और कल्ला के शामिल हो गया। लेकिन इसके कुछ ही दिनों वाद, जब शाही सेना की दुकड़ियां इधर-उधर गई हुई थीं, शाही सेना से बदला लेने के प्रयत्न में उसने शिमालखां के धोखे में जलालखां को मार डाला। अनन्तर जब वह शिमालखां के डेरे की तरफ़ बढ़ा तो ठीक समय पर जयमल ने पहुंचकर इस उपद्रव को शान्त किया<sup>3</sup>।

जलालखां के मारे जाने के बाद विद्रोहियों का उपद्रवन्नौर बढ़ गया। उनमें देवकुर (?) के गढ़ में एकत्रित कल्ला तथा अन्य सरदार प्रमुख थे। बादशाह-द्वारा भेजे गये सैयद वारहा आदि ने उनका दमन करने की कोशिश की, पर कोई परिणाम न निकला। इस प्रकार सिवाणे का मामला तूल

एक पर—"राव चन्द्रसेन राठोड़ाऊ नर।" दूसरे पर—"राव चन्द्रसेन राठोड़ाऊ ……"

<sup>(</sup>१) सिंढायच दयालदास कृत वीकानेर की ख्यात में लिखा है कि पीछे से जालोर की तरफ से होता हुआ जोधपुर का राव चंद्रसेन अपने राजपूतों के साथ मारवाइ में आया। पिपलाणा के पास उसका महाराजा रायिंह के भाई रामिंह से युद्ध हुआ, जिसमें वह (चंद्रसेन) भाग गया तथा उसका नकारा रामिंह के हाथ लगा (जि॰ २, पत्र ३०)। इस युद्ध का जोधपुर राज्य की ख्यात में कुछ भी उन्नेख नहीं है, परन्तु यह नकारा जोड़ी बीकानेर राज्य में अब तक सुरचित है। नकारे की जोड़ी तांबे की कुंडी पर चमड़े से मड़ी हुई है और उसपर निम्नलिखित लेख है—

<sup>(</sup>२) श्रवुल्फाजलः श्रकवरनामा — बेवरिज-कृत श्रवुवादः, जि॰ ३, पृ॰ २२४-४। ४४

पकड़ता जा रहा था, अतपव बादशाह ने शहवाज़खां को उधर का प्रबंध करने के लिए भेजा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शाही सेना किंकतं क्यविमूढ़ दशा में किले को घेरे पड़ी है और कई प्रकार की किंठनाइयों के कारण सफलता नहीं हो रही है। उसने अविलम्ब गढ़ विजय करने की ओर ध्यान दिया और प्रवल आक्रमण कर शत्रु को मारा तथा देवकुर के गढ़ पर अधिकार कर लिया। अनन्तर वारहा के सैयदों को वहां छोड़कर वह सिवाणा की ओर अप्रसर हुआ। उक्त गढ़ से सात कोस इधर दुनाड़ा नाम का पहाड़ी किला था। जब शाही सेना उसके निकट लूणी नदी को पार कर रही थी तो राठोड़ों ने एकत्र होकर उत्पात मचाना चाहा, जिसपर शाही सेना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। उनके न मानने पर शाही सेना ने उनपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। इसके बाद शाही सेना सिवाणा पहुंची, जहां से शहवाज़खां ने पहले के अफ़सरों को वापस कर दिया। उसके समुचित प्रवन्ध और प्रवल हमलों के कारण अन्त में गढ़वालों ने आत्मसमर्पण कर गढ़ शाही अफ़सरों के हवाले कर दिया ।

ख्यातों से भी पाया जाता है कि कई दिन तक तो पत्ता ने शहबा-ज़ख़ां का मुक़ाबला किया, परन्तु विजय की कोई आशा न देख वह गढ़ उसके सुपुर्दकर चन्द्रसेन के पास चला गया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) इसका छठा पूर्वज हाजी जमाल मुलतान के शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया का शिष्य था। शहबाज़ख़ां का प्रारम्भिक जीवन बड़ी सादगी में बीता था, परन्तु बाद में अकबर इसकी सेवाओं से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अपना अमीर बना लिया। हि॰ स॰ १६२ (वि॰ सं॰ १६४१ = ई॰ स॰ १४८४) में बादशाह ने इसे बंगाल का शासक नियुक्त किया था। ७० वर्ष की अवस्था में हि॰ स॰ १००८ (वि॰ सं॰ १६४६ = ई॰ स॰ १४६६) में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) श्रवुल्कज़्ल; श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ २३॰ श्रौर २३८।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ११८। उसी ख्यात में एक स्थल पर (पृ॰ १० में ) लिखा है कि चन्द्रसेन ने स्वयं सिवाणे का गढ़ बादशाह के उमराव

उन दिनों राव चन्द्रसेन का परिवार पोकरण में था। वि० सं० १६३२ के कार्तिक (ई०स०१४७४ के श्रक्टोवर) में जैसलमेर के रावल हर-

राज ने ७००० सेना के साथ जाकर पोकरण को घेर पोकरण पर भाटियों का लिया। उस समय वहां राव की तरफ़ से पंचोल

म्रानंद था। चार मास तक घेरा रहने के उपरान्त

हरराज ने चन्द्रसेन से कहलाया कि लाख फिदये लेकर मुक्ते पोकरण दे दो; जोधपुर का अधिकार जब आपके हाथ में आबे तो लाख फिदये लौटाकर पोकरण मुक्तसे ले लेना। चन्द्रसेन उन दिनों बड़ी संकटापन्न दशा में था और उसे धन की बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसने सोचा, भूमि तो अपने हाथ से जा ही रही है, अतपब धन ले लेना बुरा नहीं है, यदि जोधपुर पर मेरा कभी अधिकार हुआ तो भाटियों के पास पोकरण न रह सकेगा। ऐसा विचारकर उसने मांगल्या भोज को पोकरण भेजकर कहलाया कि कोट हरराज को सौंप दो। इसके अनुसार उपर्युक्त रक्तम लेकर फाल्गुन विद १४ (ई० स० १५७६ ता० २६ जनवरी) को पोकरण भाटियों को दे दिया गया ।

सिवाणे का गढ़ हाथ से चला जाने पर राव चन्द्रसेन का स्रन्तिम
सुदढ़ स्राश्रय-स्थान भी जाता रहा। वहां से वह पहले पीपलोद के पहाड़ों

शहबाज़ख़ां को सोंपा। बांकीदास-कृत ''ऐतिहासिक वातें'' (संख्या ३७३) में चन्द्रसेन के राजपूतों का शहबाज़ख़ां को वि॰ सं॰ १६३२ (ई॰ स॰ १४७४) में सिवाणे का गढ़ सोंपना लिखा है।

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ८६-६०।

'जिसलमेर के इतिहास'' से पाया जाता है कि जैसलमेर के रावल हरराज के छोटे पुत्र सुरतानसिंह के बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित होने पर उसने पोकरण और फलोधी के प्रदेश, जो चन्द्रसेन ने ले लिये थे, पुनः भाटी-राज्य के अधिकार में करा दिये (हरिदत्त गोविन्द व्यास-कृत; पृ० ६०)। लच्मीचन्द-लिखित 'तवारीख़ जैसलमेर'' में लिखा है कि बादशाह ने फलोधी का परगना कुंवर सुरतानसिंह को दिया। चन्द्रसेन ने पोकरण का ठिकाना १०००० सोनइया लेकर गिरवी रक्खा था, जिसपर उसकी फ्रोज आई, परन्तु हारकर लौट गई (पृ० ५४)।

चन्द्रसेन का डूंगरपुर, वांस-वाड़ा तथा कोटड़ा में जाकर रहना में गया, जहां कुछ समय तक लूट-मार मचाने के श्रनन्तर वह कालाजा की पहाड़ियों में चला गया। उन दिनों राठोड़ रत्नांसह खीवां ऊदावत का पुत्र

मुसलमानों से मिलकर आसरलाई में रहता था। उससे चन्द्रसेन ने कहलाया कि गांव छोड़ दो श्रौर परिवार को पहाड़ी में रखकर मेरे पास श्रा जाश्रो। जब उसने इसपर कोई ध्यान न दिया तो उस चन्द्रसेन )ने श्रासरलाई में भी लूट-मार की, जिससे ऊदावत उसके विरोधी हो गये। उन्हीं दिनों धन की तंगी के कारण चन्द्रसेन ने जोधपुर के महाजनों को पकडकर उनसे जबर्दस्ती धन प्राप्त करने का उद्योग किया। इससे वे लोग उससे अप्रसन्न हो गये और सब मिलकर मुग्रलसेना को उसपर चढा लाये। ऐसी श्रवस्था में चंद्रसेन वहां से भागकर मंडाड़ श्रीर फिर वहां से सिरोही चला गया, जहां वह डेढ़ साल तक रहा। फिर अपना परिवार वहीं छोड़कर वह डूंगरपुर वला गया और वहां कुछ महीने तक रहा। इतने में बादशाही फ़ौज डूंगरपुर राज्य के निकटवर्ती मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, जिससे वह डूंगरपुर का परित्याग कर बांस-वाड़ा चला गया। वहां के रावल प्रतापसिंह ने उसे सम्मानपूर्वक अपने पास रक्खा और निर्वाह के लिए तीन-चार गांव उसे दिये । इसके बाद वह कोटड़ा (मेवाड़) में गया, जहां वह एक या डेढ वर्ष पर्यन्त रहा। वहां रहते समय महाराणा प्रताप से भी उसका मिलना हुआ?।

इस बीच नाडोल में राव कल्ला दगा से मार डाला गया अधीर

<sup>(</sup>१) बांकीदास (ऐतिहासिक बातें; संख्या १४४६) लिखता है कि डूंगरपुर के रावल श्रासकरण को मालदेव की पुत्री ब्याही थी, जिससे संकटापन्न दशा में चन्द्रसेन उसके पास जाकर रहा।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ११८-२०।

<sup>(</sup>३) इसके सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव कहा बादशाह की सेवा में था। उस(कल्ला ,से वादशाह का कुछ श्रपराध हो गया। इसपर बादशाह ने उसको बुलवाया, परन्तु वह श्राया नहीं। तब शाही सेना उसपर भेजी गई।

बादशाह ने सोजत खालसे कर वहां सैयदों को नियुक्त कर दिया। ऐसी श्रवस्था देख राठोड़ सादृल ( महेसोत, कृंपावत ), सरदारों का चंद्रसेन को श्रासकरण (देवीदासोत, जैतावत) श्रादि श्रनेक सर-

बुलाना दारों ने मिलकर विचार किया कि अब चन्द्रसेन

को बुलाने से ही भूमि बच सकती है। तदनुसार उन्होंने चन्द्रसेत को लिखा, जिसपर उसने सबराड़ के थाने पर रक्खे हुए मुसलमान सैनिकों को मारकर वहां अपना अधिकार स्थापित किया। वि० सं० १६३६ आवण षदि ११ (ई० स० १५७६ ता० १६ जुलाई) को उसने सोजत भी लेलिया।

श्रकबर के २४ वें राज्यवर्ष (हि० स० ६८८ = वि० सं० १६३७ = ई० स० १४८०) के प्रारम्भ में वादशाह के पास खबर पहुंची कि चन्द्रसेन पहाड़ों से

वन्द्रसेन का अजमेर के इसपर पाइन्दा मुहम्मद्कां मुगल<sup>3</sup>, सैयद हाशिम,

सैयद क्रासिम त्रादि उधर के शाही जागीरदारों को

सावधान रहने श्रीर चन्द्रसेन को दंड देने की श्राज्ञा भेजी गई। चन्द्रसेन ने उनकी सेना का सामना किया, पर इसमें बहुतसे श्रादमी काम श्राये श्रीर उसकी पराजय हुई<sup>3</sup>।

इसके बाद राव चन्द्रसेन वीजापुर से श्रपना परिवार ले श्राया श्रीर सारण के पहाड़ों में रहने लगा। कुछ दिनों वाद वह सिचियाई के पहाड़ों में

कल्ला तो गिरफ्तार न हो सका पर वि॰ सं॰ १६३२ माघ सुदि ८ (ई॰ स॰ १४७६ ता॰ ६ जनवरी ) को महेश मारा गया। पीछे वि॰ सं॰ १६३४ के फाल्गुन (ई॰ स॰ १४७८ के फरवरी ) मास में नाडोल के थाने के शेख़ बुरहान ने विश्वास दिलाकर कल्ला को नाडोल बुलवाया और धोखे से मरवा दिया (जि॰ १, प्र॰ ११६)।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६० तथा १२०।
- (२) यह हाजी मुहम्मद्रख़ां के भाई का पुत्र था । श्रकबर के बत्तीसर्वे राज्यवर्षे में इसे घोड़ाघाट की जागीर मिली ।
  - (३) भनुलक्रज़्लः अकबरनामा-बेवरिज-कृत भनुवादः जि॰ ३, ४०, ४६६।

340

जा रहा, जहां वि० सं० १६३७ माघ सुदि ७ (ई० स० चन्द्रसेन की मृत्यु १४८१ ता० ११ जनवरी) को उसका देहांत हो गया।

ं जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रमुसार राव चन्द्रसेन के ग्यारह राणियां थीं। उसके तीन पुत्र-रायसिंह रेडग्रसेन तथा श्रासकर्ण - हुए ।

• (१) जोधपुर राज्य की ख्यातः जि॰ १, पृ॰ १२१। बांकीदासः पेतिहासिक बातें: संख्या ३६४।

जोधपुर राज्य की ख्यात में यह भी लिखा है - 'राव चन्द्र सेन के सिचियाई के पहाड़ों में रहते समय दूधों का राठोड़ वैरसल (कूंपावत ) उसकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। इसपर राव उसपर चढ़कर गया। पीछे से वैरसल ने कहलाया कि रावजी मेरे यहां भोजन करें तो मुक्तको उनका विश्वास हो। इसके श्रनुसार चन्द्रसेन उसके यहां दावत खाने गया श्रीर वहां से लौटते ही मर गया, जिससे लोग कहते हैं कि भोजन में विष मिला दिया गया था (जि॰ १, पृ॰ १२१)।

- (२) कछुवाही सुहागदे से। ख्यात के अनुसार इसका जन्म वि॰ सं॰ १६१४ (ई॰ स॰ १४४७) में हुआ।
- (३) चौहान कल्यागादे से । ल्यात के श्रनुसार इसका जन्म वि॰ सं॰ १६१६ भाद्रपद वदि १४ (ई० स० १४४६ ता० २ ग्रगस्त ) को हुन्या।

चन्द्रसेन के पुत्रों में से केवल उप्रसेन का वैश रहा। उसके तीन पुत्र - कर्मसेन, कल्याग्यदास तथा कान्ह-हुए। कर्मसेन के पट्टे में सोजत था । जब दत्तिगा में पठानों के साथ लड़ाई हुई, तब उसी में वह काम श्राया। उसके बारह पुत्र हुए, जिनमें से रयामसिंह के दो पुत्र उदयभाण श्रीर श्रावैराज थे । उदयभाण के तीन पुत्र केसरीसिंह, सूरजमल श्रीर नरसिंहदास हुए, जिनके वंश में श्रजमेर ज़िले के इस्तमरारदारों के क्रमशः भिणाय, बांधनवाडां श्रौर टांटोटी के ठिकाने हैं। तूसरे पुत्र श्रखेराज के पांच पुत्र हुए-ईसरदास, देवीदास, नाहरसिंह, गजसिंह श्रीर हरिसिंह। ईसरदास के वंश में देविलया कलां, देवीदास के वंश में बडली, नाहरसिंह के वंश में देवगांव वघेरा, गंजसिंह के वंश में कैरोट श्रीर हरिसिंह के वंश में जैतपुरा, जडाना श्रीर काचरिया के इस्तमरारदार हैं [ जे॰ डी॰ लाटूश, बी॰ सी॰ एस॰; रिपोर्ट श्रॉव् दि सेटलमेंट श्रॉव् दि श्रजमेर एगड मेरवारा डिस्ट्रिक्टस (ई॰ स॰ १८७१); पृ॰ ४१ के पास का वंशवृत्त । महाराजिकशन; तवारीख़ श्रजमेर ( उर्दू ); ए॰ २४० के पास का वंशवृत्त तथा बढ़वे की ख्यात ]।

(४) सीसोदगी चंदाबाई से। ख्यात के अनुसार इसका जन्म वि॰ सं॰ १६२७ श्रावण विद १ (ई॰ स॰ १४७० ता॰ १६ जुन) को हुआ। ''वीरविनोद'' में भी पही समय दिया है (भाग २, ए० ८१४)।

( ४ ) "बीरविनोद" में भी पुत्रों के वे ही नाम दिये हैं (भाग २, ४० ८१४)।

इनके अतिरिक्त उसके छः पुत्रियां भी थीं, जिनमें से करमेतीयाई का विवाह महाराणा उदयसिंह के साथ, आसकुंवरी का राजा मानसिंह के साथ, कमलावतीयाई का कछवाहे आसकरण के साथ, रायकुंवरवाई का राजा मानसिंह के पुत्र सवलसिंह के साथ तथा जामवती (जाम्युवन्ती) का देवड़ा बीजा (सिरोही का सरदार) के साथ हुआ थां।

राव चन्द्रसेन की मृत्यु के समय उसका ज्येष्ठ पुत्र रायसिंह तो अकबर के पास और उससे छोटा उप्रसेन बूंदी में था, अतएव आसकरण,

राव चंद्रसेन के पुत्रों का हाल भोपत (देवीदासोत), राम (रत्निसीहोत) आदि सरदारों ने तीसरे पुत्र आसकरण को उस-(चन्द्रसेन)का उत्तराधिकारी माना । इसी बीच

श्रापेन पिता की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रसेन जाकर मेड़ते के मुसल-मानों से मिला। इसकी खबर मिलने पर सरदारों ने सोचा कि उग्रसेन का पच बलवान है, उसके कारण मुसलमान श्रावेंगे, जिससे भूमि का नुक्रसान होगा; श्रतपव उन्होंने श्राधी भूमि उग्रसेन को देने का बचन देकर उसे सारण में बुलाया। (श्रावणादि) वि० सं० १६३८ (चैत्रादि १६३६) चैत्र सुदि २ (ई० स० १४८२ ता० २४ मार्च) को श्रवसर पाकर उग्रसेन ने श्रासकरण को कटार से मार दिया। यह देखकर वहां खड़े हुए श्रासकरण के पक राजपूत ने वही कटारी उसके हाथ से छीनकर उसका भी वहीं काम तमाम कर दिया । ऐसी श्रवस्था में सरदानों ने रायसिंह के पास पत्र भेजकर कहलाया कि श्रव तुम श्राकर श्रपनी धरती संभालो। रायसिंह उस समय

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ० ६०-६२।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में श्रागे चलकर (जि॰ १, पृ० ११६-७ में) जिल्ला है कि उप्रसेन और श्रासकरण के मरने पर राणा उदयसिंह ने राठोड़ सरदारों को कहलाया कि राम के पुत्र केशव को टीका दो । पर सरदारों ने इसपर ध्यान न दिया और टीका रायसिंह को देकर केशवदास को निकाल दिया, जो बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने उसे मालवा में चोली माहेश्वर की जागीर दी। श्रामकरा के रईस उसी के वंशज थे। गृदर के बाद यह इलाक़ा ज़ब्त हो गया।

श्रकबर की तरफ़ से काबुल की चढ़ाई में जा रहा था। सरदारों का पत्र पाकर उसने वादशाह से स्वदेश जाने की श्राज्ञा मांगी। वादशाह ने उसे सोजत का परगना देकर विदा किया। वि० सं० १६३८ (ई० स० १४८१) में वादशाह के काबुल विजयकर लौटने पर रायसिंह फिर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया ।

इसके कुछ समय बाद ही सीसोदिया जगमाल<sup>3</sup>, जिसे बादशाह ने सिरोही का आधा राज्य प्रदान किया था, सिरोही के महाराव सुरताण से अनवन हो जाने के कारण पुनः सहायता के लिए बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। इस अवसर पर बादशाह ने उसकी मदद के लिए रायसिंह और दांती गड़ा के स्वामी कोली सिंह की अध्यत्तता में अपनी फ़ौज भेजी। इसकी खबर पाकर सुरताण सिरोही का परित्याग कर आबू चला गया। तब जगमाल ने सिरोही पर अपना अधिकार जमा लिया और वह राजभाहलों में रहने लगा। किर उसने शाही फ़ौज के साथ आबू पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। सुरताण भी उसका सामना करने के लिए आया और उसकी फ़ौज से दो कोस पर उहरा। जगमाल ने एकदम उसपर पर आक्रमण करने में हानि देख, पहले उसके सरदारों के ठिकानों पर

<sup>(</sup>१) फ्रारसी तवारीख़ों से भी पाया जाता है कि वि० सं० १६३६ (ई० स० १४८१) में बादशाह काबुल विजयकर लौटा था (देखो अबुल्कज़ल; अकबरनामा— बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ए० ४४७)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६२-३।

<sup>(</sup>३) महाराणा उदयसिंह का छोटा पुत्र जिसे बड़े पुत्र प्रतापसिंह के रहते उसने अपना उत्तराधिकारी नियत किया। महाराणा के मरने पर वह गद्दी पर बैठना चाहता था, पर संतुंबर के राव ने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिंह को सिंहासन पर बैठाया। इस-पर जगमाल अप्रसन्न हो अकबर की सेवा में जा रहा। बीकानेर के स्वामी रायसिंह ने सोरठ जाते समय सुरताणा से आधी सिरोही बादशाह के नाम करा की थी। बादशाह में यह ख़बर पाकर वह आधा भाग जगमाल के नाम कर दिया और उसे वहां भेजा। सुरताण ने आधा राज्य उसे दे तो दिया पर धीरे धीरे उनमें दैमनस्य बढ़ता गया, जिससे जगमाल पुन: बादशाह के पास गया। इस बार बादशाह ने उसके साथ चन्द्र-सेन के पुत्र रायसिंह आदि को कर दिया।

श्राक्रमण करने के लिए उधर सेनाएं इस श्रमिप्राय से भेजीं कि सरदारों का ध्यान उधर श्राकार्षित हो जाय श्रोर सुरताण की शक्ति कम हो जाय तो वह उसपर श्राक्रमण करे। ऐसी दशा में देर करना उचित न जान सुरताण ने श्रपने सरदारों सहित वि० सं० १६४० कार्तिक सुदि ११ (ई० स० १४८३ ता० १७ श्रक्टोचर) को गांच दताणी में, जहां जगमाल ठहरा हुश्रा था, उसपर श्राक्रमण कर दिया। भीषण लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों श्रोर सीसोदियों की पराजय हुई। जगमाल, रायसिंह तथा कोलीसिंह—शाहीसेना के तीनों श्रध्यच—एवं रायसिंह की तरफ़ के राठोड़ गोपालदास किशनदासोत गांगावत, राठोड़ सादूल महेशोत कूंपावत, राठोड़ पूरणमल मांडणोत कूंपावत, राठोड़ लूणकरण सुरताणोत गांगावत श्रादि कितने ही राजपूत मारे गये। इस लड़ाई में रायसिंह का नक़ारा, शस्त्र, घोड़े तथा सामान श्रादि भी सुरताण के हाथ लगा। प्रसिद्ध चारण किव श्राड़ा दुरसा भी रायसिंह के साथ था, जो इसी लड़ाई में घायल हुश्रा। पीछे से सुरताण उसे श्रपने साथ ले गया श्रोर वहुत सी जागीर श्रादि देकर उसने उसकी प्रतिष्ठा वढ़ाई ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १३-४। मुंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १३७-४१। मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; पृ॰ २२६-३२। ४४

# आठवां अध्याय

# राजा उद्यसिंह से महाराजा गजसिंह तक

#### राजा उदयसिंह

उदयसिंह का जन्म वि० सं० १४६४ माघ सदि १३ ( ई० स० १४३८ ता० १३ जनवरी ) रिववार को हुआ था । चन्द्रसेन की मृत्य के वाद तीन वर्ष तक जोधपुर का राज्य खालसे में रखने के अनं उदयसिंह का जन्म तथा तर बादशाह ने वहां का अधिकार उस( चन्द्रसेन) गद्दीनशीनी के बड़े भाई उदयंसिंह को. जो उस( बादशाह )की सेवा में रहता था, राजा के ख़िताब-सहित दे दिया। तदनसार वि० सं० १६४० भाद्रपद् विद १२ (ई० स० १४८३ ता० ४ स्रगस्त) को वह जोधपुर आकर सिंहासनारूढ़ हुआ। इसके बाद ही समावली से सारा राज-परि-वार भी जोधपुर श्रागया ।

उदयसिंह का, सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व का, कुछ वृत्तान्त ऊपर चन्द्रसेन के साथ आ गया है और जो शेष रह गया है वह नीचे दिया जाता है-

उदयसिंह का पहले का वृत्तान्त

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि एक बार सिंध की तरफ़ से व्यापारियों की एक कतार (क्राफ़ला) आ रही थी, जिसपर उदयसिंह ने कुछ

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६४-६। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ४२६। चंडू के यहां का जन्म-पन्नियों का संग्रह।

<sup>&#</sup>x27;'वीरविनोद'' ( भाग २, पृ॰ ८१४ ) में माघ सुदि १२ दी है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पू॰ ६७ ।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि० १, ए० ६७।

मनुष्यों के साथ जाकर हमला किया । दूसरी तरफ़ से भाटी भानीदास दुर्जनसालोत १००० व्यक्तियों के साथ श्राकर उदयसिंह से लड़ा, पर उस-(भानीदास) के मरते ही भाटी भाग गये। तब भाटी डूंगरसी दुर्जनसालोत ने सेना एकत्रकर उदयसिंह पर चढ़ाई की । कुंडल के पास दोनों दलों में लड़ाई होने पर उदयसिंह की तरफ़ के चांपावत वेरा जैसावत, राटोड़ हिंगोला वैरसलोत, रूपावत जोगीदास भांगोत, भाटी हम्मीर श्रासावत, भाटी रतन पीथावत श्रादि राजपूत मारे गये ।

"श्रकवरनामे" से ज्ञात होता है कि श्रकवर के वाईसवें राज्य-वर्ष (हि॰ स॰ ६८४=वि॰ सं॰ १६३४=ई॰ स॰ १४७७) में राजा मधुकर बुंदेले के खिलाफ़ शाही सेना भेजी गई, क्योंकि वह उपद्रव करने लग गया था। इस सेना के साथ सादिक्रख़ां, उलगख़ां ह्या रे, राजा श्रासकरण श्रादि के श्रातिरिक्त मोटाराजा (उदयसिंह) भी था।

इसके कुछ ही दिनों वाद गुजरात के बाग़ी मुज़फ़फ़रलां के साथ

<sup>(</sup>१) जि० १, पृ० ६६-७।

<sup>(</sup>२) पहले यह गुजरात के सुलतान महमूद की सेवा में था, जिसके समय में इसकी प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई। फिर इसने श्रकबर की सेवा में प्रविष्ट होकर उसकी कई चढ़ाइयों में सहयोग दिया।

<sup>(</sup>३) कछवाहा, नरवर का स्वामी।

<sup>(</sup>४) इसका "मोटाराजा" नाम प्रसिद्धि में श्राने के विषय में दो बातें मशहूर हैं। कोई कहते हैं कि यह शरीर का मोटा था, जिससे इसका नाम मोटाराजा पड़ गया। कुछ ऐसा मानते हैं कि इसने चारणों, ब्राह्मणों श्रादि की भूमि छीन ली थी, जो एक बुरा कृत्य था। लोग ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं सममते थे, जिससे उसे "मोटाराजा" कहने लगे श्रीर उसका यही नाम बादशाह के यहां भी प्रसिद्ध हुआ।

<sup>(</sup>४) बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ २६४-४। मुंशी देवीप्रसाद; श्रकबर-नामा; पृ॰ ६१। वजरलदास-कृत ''मश्रासिरुल् उमरा'' में श्रकबर के २३ वें राज्यवर्ष हि॰ स॰ ६८६ (वि॰ सं॰ १६३४ ई॰ स॰ १४७८) में इस घटना का होता लिखा है (पृ॰ ४४३)।

<sup>(</sup>६) मुज़फ़रशाह ( तृतीय ), गुजरात का श्रंतिम सुलतान । इसका राज्य वि॰ सं॰ १६२६ (ई॰ स॰ १४७२ ) में अकबर ने छीनकर इसे क़ैद कर लिया था।

उधर के सिपाही शामिल हो गये और उसने काफ़ी संपत्ति भी एक ज कर ली, अतप्य पट्टन के अफ़सरों ने उस स्थान उदयसिंह का शाही सेना के का परिस्याग कर जालोर जाने का निश्चय किया। इसी बीच मिर्ज़ाख़ां (ख़ानख़ाना<sup>9</sup>) एक बड़ी सेना के

साथ आ पहुंचा, जिससे फिर सुव्यवस्था हुई। उक्त सेना पट्टन में वि० सं० १६४० माघ बढि १४ (ई० स० १४८४ ता० १ जनवरी) को पहुंची थी। शाही अफ़सरों ने आपस में परामर्श कर अंत में मुजफ़्फ़रखां पर आक्रमण करना निश्चित किया। तदनसार इतमादलां को पट्टन में छोडकर शाही सेना यद्ध के लिए अप्रसर हुई। इस अवसर पर मिर्ज़ास्नां, सुरताण राठोड़ आदि शाही सेना के मध्य भाग में थे; मुहस्मद हुसेन, फ़ीरुज़ा, मीर हाशिम श्रादि दाहिनी तरफ़ और मोटाराजा ( उदयसिंह ), राय दुर्गा (सीसोदिया) श्रादि बांई श्रनी में थे। पीछे के भाग में पायंदाखां मुग्रल, सय्यद क़ासिम आदि थे। इनके अतिरिक्त और भी कितने ही ख्याति-प्राप्त अफरमर तथा तेज हाथी शाही सेना के साथ थे। इस सेना के आने का समाचार पाकर मुज़फ़्फ़रख़ां एक बड़ी सेना के साथ श्रहमदाबाद पहुंचा श्रोर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। उसने शेरलां फ़ौलादी आदि अपने अफ़सरों के साथ उस्मानपुर में सेना सुसन्जित की। इसी वीच बादशाह का इस आशय का फ़रमान आने पर कि मैं भी उधर आ रहा हूं अतएव मेरे पहुंचने तक युद्ध न करना, शाही श्रफ़सर वहां से सरखेच की तरफ़ चले गये। उनका इरादा युद्ध करने का न था, परन्तु जब मुज़फ़्फ़रखां ने अपनी सेना के साथ

लगभग ६ वर्ष की क़ैद के बाद यह निकल भागा और फिर गुजरात का स्वामी बना, पर इसके दो वर्ष बाद ही शाही सेना ने इसपर आक्रमण किया । पराजित होने पर जब इसका पीछा किया गया, तब इसने आत्महत्या कर ली । उसी समय से गुजरात शाही सल्तनत का एक प्रदेश वन गया।

<sup>(</sup>१) इसका पूरा नाम अब्दुलरहीमख़ां था। यह बैरामख़ां का पुत्र था। वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १४८६) में टोडरमल की मृत्यु होने पर बादशाह ने इसे अपना बज़ीरे आज़म बनाया। वि॰ सं॰ १६८४ (ई॰ स॰ १६२७) में जहांगीर के राज्य-समय में इसका देहांत हुआ।

श्राक्रमण कर दिया तो उन्हें भी उसका सामना करना पड़ा। मुज़फ़्र की फ़ीज शाही सेना के श्राक्रमण को न रोक सकी श्रीर उसके पैर उखड़ गये, जिससे वह मामूरावाद(?) होता हुश्रा माहीन्द्री की तरफ़ भाग गया। इस विजय का समाचार वादशाह के पास ता० २४ वहमन (वि० सं० १६४० फाएगुन सुदि ३ = ई० स० १४८४ ता० ४ फ़रवरी) को पहुंचा ।

अगले वर्ष ज्येष्ठ मास में उदयसिंह ने जोधपुर के गढ़ पर चढ़ आने-वाले भाद्राजूण के भीणा (भीना) हरराजिया को <sup>मीना हरराजिया को मारना</sup> उसके सोलह साथियों-सहित मारा<sup>3</sup>।

श्रकवर के २६ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४१ = ई० स० १४८४ )
में गुजरात में उपद्रव होने पर सैयद दौलत ने खंभात पर श्रिधकार कर
सैयद दौलत का दमन करने लिया । इसपर वादशाह ने मोटाराजा, मेदनीराय
में मोटाराजा का (चौहान), राजा मुकुटमन, रामशाह (वुन्देला),
शाही सेना के साथ रहना
उदयसिंह, रामचन्द्र वाघा राठोड़, तुलसीदास,
श्रवुल्फ़तह मुगल, दौलतखां लोदी श्रादि को उसे दंड देने के लिए भेजा।

<sup>(</sup>१) अञ्चल्फ्जल; अकबरनामा—बेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ ६३१३६। जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि यह लड़ाई राजपीपला नामक स्थान
में वि॰ सं॰ १६४० पौष विद (ई॰ स॰ १४८३ दिसम्बर) में हुई और इसमें मुज़फ्कर की
पराजय होकर वह भाग गया (जि॰ १, पृ॰ ६७-८)। उक्क ख्यात में यह भी लिखा है
कि इस चढ़ाई पर जाते समय उदयसिंह सोजत से चन्द्रसेन के परिवार को लाने के लिए
गया और वहां ख़ानख़ाना की आज्ञानुसार उसने अपना अधिकार स्थापित किया
(जि॰ १, पृ॰ ६८)। बांकीदास लिखता है कि इस लड़ाई के समय उदयसिंह के कई
चाकर बारूद से जल मरे (ऐतिहासिक बातें; संख्या ३४८ और ८६३)। "वीरविनोद"
में वि॰ सं॰ १६३६ (ई॰ स॰ १४८२) में उदयसिंह का शाही सेना के साथ मुज़क्कर
पर जाना लिखा है (भाग २, पृ॰ ८१)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६८ । वांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६४।

<sup>(</sup>३) शाहुखेल जाति का यह एक लोदी अफ्हान था । पहले यह अज़ीज़ कोका की सेवा में था और पीछे से बादशाह अकबर की सेवा में प्रविष्ट हुआ। अकबर

उनके पहुंचने से पूर्व ही सैयद दौलत ने पेटलाद को लूटा, जिससे ख़्वाजम बर्दी आदि ने उससे लड़ाई कर उसे भगा दिया । इसी समय राजपीपला की पहाड़ियों से निकलकर मीरक यूसुफ़, मीरक अफ़ज़ल आदि ने भी उपद्रव करना गुरू किया, जिसपर खानखाना ने कुछ आदमी उनका दमन करने के लिए भेजे। उनके घोलका पहुंचंते-पहुंचते विद्रोही भाग गये'।

वि० सं० १६४३ (ई० स० १४८६) में उदयसिंह के चार पुत्र— भगवानदास, भोगत, दलपत श्रोर जैतसिंह—सिंधलों पर चढ़कर गये। उन्होंने उदयसिंह के पुत्रों का सिंधलों वहां पहुंचकर उनके गांवों को लूटा । उसी वर्ष पर जाना तथा चारणों श्रादि चारणों श्रोर ब्राह्मणों के गांव उदयसिंह-द्वारा ज़ब्त का श्राह्महत्या करना किये जाने के कारण उनमें से बहुतों ने श्राह्महत्या

#### कर ली3।

## जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-

उदयसिंह की पुत्री का शाहजादे सलीम के साथ विवाह होना 'वि० सं० १६४४ (ई० स० १४८०) में उदयसिंह की पुत्री मानीबाई का विवाह शाहज़ादे सलीम के साथ हुआ ।'

के ४४वें राज्यवर्ष (हि॰ स॰ १००६ = वि॰ सं॰ १६४७ = ई॰ स॰ १६००) में इसकी ग्रहमदनगर में मृत्यु हुई।

- (१) अवुल् फज़्ल; अकबरनामा बेवरिज कृत अनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ ६४४-६। "तबकात इ-अकबरी" में भी सैयद दौलत के विद्रोही होकर खंभात पर अधिकार करने और उसका दमन करने के लिए शाही अफ़सरों के भेजे जाने का उल्लेख है (इलियट्; हिस्ट्री भॉव् इंडिया; जि॰ ४, पृ॰ ४३४-६)।
  - (२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० ६८।
  - (३) बांकीदासः; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६६-७।
- (४) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६६ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८००-१।

"उमराए हन्द" से पाया जाता है कि मानमती "जगतगुसाइन" के नाम से प्रसिद्ध थी। उसका विवाह हि॰ स॰ ६६४ ता॰ १६ रज्जव (वि॰ सं॰ १६४३ श्रावण बिद ६ = ई॰ स॰ १४८६ ता॰ २७ जून) को राजा के मुकान पर हुआ। उक्र पुस्तक

ऊपर लिखा जा चुका है कि जगमाल का श्राधी सिरोही पर श्रधि-कार करा देने के लिए वादशाह ने चन्द्रसेन के पुत्र रायांसंह को उसके साथ कर दिया था (पृ० ३४२-३), परन्तु वे दोनों सुरताण उदयसिंह का सिरोही पर

उदयासह का सिरोही पर भेजा जाना के साथ की लड़ाई में मारे गये। इसपर वीजा (हरराजोत) बादशाह श्रकवर की सेवा में गया,

जहां उसने बादशाह की कृपा प्राप्तकर सिरोही श्रपने नाम लिखा ली। बादशाह सुरताण पर अप्रसन्न तो पहले से ही था, इस बार उसने उदयसिंह श्रौर जामबेग को सिरोही के राव पर भेजा। बीजा भी उनके साथ गया। शाही सेना ने वहां पहुंचकर वि० सं० १६४४ फाल्गुन सुदि ४ (ई० स० १४८८ ता० २१ फ़रवरी) को नीतोरा गांव लूटा । सुरताण इसपर सिरोही का परित्याग कर आबू पर चला गया। एक मास तक शाही सेना नीतोरा में रही, पर आवू पर चढ़कर राव से लड़ने में हानि देखकर आपस में सुलह करने के बहाने बगड़ी के ठाकुर राठोड़ वैरसल पृथ्वीराजीत की मारफ़त देवड़ा सांवतसी सूरावत, देवड़ा पत्ता सूरावत, राडवरा हंमीर कुंभावत, राडवरा बीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देवड़ा तोगा सूरावत को अपने पास बुलाकर राम रत्निसहोत के हाथ से मरवा डाला। राठोड़ वैरसल अपना वचन भंग होने के कारण बहुत विगड़ा श्रीर उसने मोटे-राजा के डेरे पर जाकर राम को मार डाला। फिर वह भी अपने हाथ से कटार खाकर मर गया। उसका स्मारक ( चवृतरा ) नीतोरा गांव में बना है। इस प्रकार यह उद्योग निष्फल होने पर देवड़ा बीजा वास्थानजी की तरफ़ से आबू पर चढ़ने के इरादे से जामबेग आदि को सेना सहित ले चला, जिसकी ख़बर मिलते ही राव सुरताण भी वास्थानजी के निकट जा पहुंचा । वहां लड़ाई होने पर बीजा मारा गया, जामबेग का भाई घायल हुआ श्रीरं शाही सेना भाग निकली। श्रावृ विजय न होने के कारण शाही

के अनुसार इस विवाह के बाद बादशाह ने उदयसिंह को एक हज़ार का मनसब तथा जोधपुर का राज्य दिया (पृ० ४६)। उदयसिंह की यह पुत्री जोधपुर की होने से "जोधबाई" के नाम से भी प्रसिद्ध है।

सेना लौट गई। तदनन्तर देवड़ा कल्ला को सिरोही की गद्दी पर विठलाकर उदयसिंह शाही फ़ौज के साथ लौट गया, परन्तु उस( उदयसिंह )के लौटते ही सुरताण ने फिर सिरोही जाकर वहां श्रपना श्रधिकार कर लिया<sup>9</sup>।

राव मालदेव के एक पुत्र रायमल को वादशाह ने सिवाणा दिया था। उसके मरने पर वहां का श्रिधिकार उस( रायमल )के पुत्र कल्याणदास

(कल्ला) को मिला। उसने एक बार आपस की कल्ला का मारा जाना लड़ाई में बादशाह के एक छोटे मनसबदार को मार डाला । इसकी खबर होने पर बादशाह ने उदयसिंह को कहा कि उस(कल्ला)को मारकर सिवाणा खाली करा लिया जाय । तद्नुसार उदयसिंह ने कुंवर भोपत और कुंवर जैतसिंह को लिखा, जिसपर वे राठोड़ त्र्यासकरण देवीदासोत, राठोड़ किशोरदास रामोत, राठोड़ नर-हरदास मानसिंहोत, राठोड़ वैरसल पृथ्वीराजोत, देवड़ा भोजराज जीवावत आदि कितने ही अन्य राजपूतों के साथ इस कार्य के लिए रवाना हुए। उन्होंने जाकर गढ़ को घेर लिया। कल्याणदास ने दिन को आक्रमण करने में लाभ न समभकर रात्रि के समय शत्रु की सेना पर आक्रमण किया, जिसका फल यह हुआ कि जोधपुर के राठोड़ राणा मालावत पातावत, रूपावत केला वरसलोत, चांपावत कला जैसावत आदि वहुत से आदमी मारे गये श्रीर उन्हें भागना पड़ा। इसका समाचार प्राप्त होते ही बादशाह ने उदयसिंह को रवाना किया। वह जोधपुर होता हुआ सिवाणे गया और एक नाई से मिलकर वि॰ सं॰ १६४४ माघ वदि १० (ई॰ स॰ १४८६ ता॰ २ जनवरी) को उसने गढ़ में प्रवेश किया। कल्ला ने कुछ देर तक तो उसका सामना किया,

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०१, ए०१००। मुंहग्गोत नैयासी की ख्यात; जि०१, ए०१३४। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८७१। मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ए०२२४-४।

<sup>(</sup>२) ''वीरविनोद'' में लिखा है कि उदयसिंह ने सलीम को अपनी पुत्री ज्याही थी, इसलिए कल्ला उस(उदयसिंह)से नाराज़ था और उसने फसाद करना चाहा (भाग २, ए॰ ८१४)।

# पर श्रंत में वह मारा गया श्रीर उदयसिंह की विजय हुई।

हि० स० १००० ता० २४ शब्वाल (वि० सं० १६४६ आवण वि६ ११= ई० स० १४६२ता०२४ जुलाई ) को काश्मीर जाते समय वादशाह ने चिनाय नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए प्रस्थान किया। रावी नदी पारकर तीन कोस आगे बढ़ने पर वादशाह ने कलीजखां के साथ मोटेराजा को लाहोर का प्रबंध

करने के लिए नियत किया ।

हि॰ स॰ १००१ ता० १२ तीर (वि॰ सं० १६४० आषाढ सुदि ६ = ई॰ स॰ १४६३ ता० २४ जून) को वादशाह ने मोटेराजा (उदयसिंह) को फिर राव सुरताण पर भेजा, ताकि वह जाकर उसे अधीन बनावे पर भेजा जाना यह फ़ारसी तवारीख़ों से स्पष्ट नहीं होता।

श्रकवर के ३६ वें राज्य वर्ष में हि॰ स॰ १००३ ता॰ द दें (वि॰ सं॰ १६४१ माघ विद २ = ई॰ स० १४६४ ता० १६ दिसम्बर) को मोटाराजा जोधपुर से चलकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । फिर वह लाहोर गया, जहां रहते समय वह बीमार पड़ा और (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १६४१ (चैत्रादि १६४२) आषाढ सुदि १४ (ई॰ स॰ १४६४ ता॰ ११ जुलाई) को उसका देहा-वसान हो गया।

कल्ला के वंशजों के ठिकाने लाडएं त्रादि में हैं।

- (२) तबकात-इ-स्रकबरी इलियट्; हिस्ट्री भ्रॉव् इंडिया; जि० १, पृ० ४६२।
- (३) श्रवुल्फ्रज्ल; श्रकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ ६८४। सुंशी देवीप्रसाद; श्रकबरनामा; पृ० २१८।
  - ( ४ ) श्रकबरनामा बेबरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, ए॰ १०१४।
- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए० १०१। "वीरविनोद" में भी यही तिथि दी है (भाग २, ए० ६११)। श्रवुल्फ़ज़्ल के श्रकवरनामे में हि॰ स॰ १००३

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ ६६-१००। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ६१-१। बांकीदास उदयसिंह श्रीर उसके कुंवरों का साथ ही जाना जिखता है। ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६१-७०)।

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उदयसिंह के १७ राणियां थीं,
जिनसे उसके १६ पुत्र—नरहरदास (जन्म—वि० सं० १६१३ माघ विद १ =
ई० स० १४४६ ता० १७ दिसंबर), भगवानदास'
पाणियां तथा सन्तिति
(जन्म—वि० सं० १६१४ आश्विन विद १४ = ई० स०
१४४७ ता० २१ सितंबर), भोपतिसंह (जन्म—वि० सं० १६१४ कार्तिक
सदि ६ = ई० स० १४४८ ता० १७ अक्टोबर), अलेराज³, जैतिसंह

ता॰ ३० तीर (वि॰ सं॰ १६४२ श्रावण विद १ = ई॰ स॰ १४६४ ता॰ १२ जुलाई) को मोटाराजा का हृदय की गित बंद हो जाने से मरना लिखा है (जि॰ ३, पृ॰ १०२७)। मुंशी देवीप्रसाद के श्रकबरनामे में श्रकबर के ४२ वें राज्यवर्ष में मोटाराजा का देहांत होना लिखा है (पृ॰ २३७) ४२ वां के स्थान में ४० वां राज्यवर्ष होना चाहिये। बांकीदास-कृत ''ऐतिहासिक बातें'' (संख्या ८८४) में वि॰ सं॰ १६४१ (ई॰ स॰ १४६४) दिया है, जो ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में श्रवुल्फ्रज़्ल-द्वारा दिया हुश्रा मोटाराजा की मृत्यु का समय ही ठीक प्रतीत होता है।

- (१) वि॰ सं॰ १६४१ कार्तिक विद १२ (ई॰ स॰ १४६४ ता॰ १ स्रवटोबर) को इसका देहांत हो गया। इसका बेटा गोयन्ददास हुत्रा, जिसके वंश के गोयन्ददासोत जोधा कहलाते हैं। इनकी जागीर खैरवे में है (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ५० १०४)।
- (२) इसको बादशाह ने जैतारण दिया था। पीछे पंवार शार्दुल से लड़ाई होने पर वि० सं० १६६३ मार्गशीर्ष सुदि १४ (ई० स० १६०६ ता० ४ दिसम्बर) को यह मारा गया (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, पृ० १०६)।
- (३) समावली में रहते समय मारा गया (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १। पु॰ १०४)।
- (४) इसका पुत्र हरिसिंह श्रीर उसका रत्नसिंह हुन्रा, जिसके वंशज रत्नोत जोधा कहलाये। इनका ठिकाना दूगोली है (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पु॰ १०७)। बांकीदास ने इसकी नीचे जिल्ले श्रनुसार पीढ़ियां दी हैं—
- (१) उदयसिंह, (२) जैतसिंह, (३) हरिसिंह, (४) रक्षसिंह, (४) किशनसिंह, (६) सावंतसिंह, (७) सरदारसिंह, (६) राघवदास, (६) ज्ञानसिंह, (१०) शिवनाथसिंह, (११) बद्रतावरसिंह।

( पेतिहासिक बातें; संख्या १८४७ )।

माधोसिंह<sup>1</sup>, मोहनदास<sup>2</sup>, कीरतसिंह, दलपत<sup>3</sup> (जन्म—वि० सं० १६२४ धावण विद ६ = ई० स० १४६ म् ता० १ म् जुलाई), शक्तसिंह<sup>2</sup> (जन्म—वि० सं० १६२४ पीप सुदि १४ = ई० स० १४६७ ता० १४ दिसंबर), जसवन्तर्भिंह, सूर्रासंह, पूरणमल, किशनसिंह<sup>4</sup>, केशोदास और रामसिंह हुप<sup>8</sup>। इनके श्रतिरिक्त उसके १६ पुत्रियां भी हुई<sup>9</sup>।

(१) इसके पुत्र ग्रीर पौत्र कमशः केसरीसिंह ग्रीर सुजानसिंह हुए, जिनके बंशज जूनियां ग्रीर पीसांगण में हैं (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १०८)।

श्रजमेर प्रदेश में जूनियां, कलोंज, देविलया खुर्द, बोगला कालेड़ा, मंडा, मेहरूं, तसवारिया, निमोध, सांकरिया, कादेड़ा, पीसांगण, प्रान्हेड़ा, खवास-सरसङ्ी, पारा, सदारा, कोड़ा, मेवदा खुर्द श्रादि इस्तमरारदारों के ठिकाने माधोसिंह के वंश में हैं (दी रूलिंग प्रिन्सिज़, चीक्स एण्ड लीडिंग पसानेजीज़ इन राजपूताना एण्ड श्रजमेर; पृ० २०४)।

- (२) इसके वंशज मेड़ता के गांव रामपुरिया में हैं (जोधपुर राज्य की ख्यात;
- (३) इसका पुत्र महेशदास पहले शाहजादे खुर्रम का सेवक रहा। वि॰ सं॰ १६८४ में यह महावताबां का सेवक हुन्ना, जिसके मरने पर यह बादशाह की सेवा में रहा। इसे पहले जहाजपुर और बाद में जालोर का पृष्टा मिला था। वि॰ सं॰ १७४३ (ई॰ स॰ १६८६) में लाहोर में इसका देहांत हुन्ना। इसके पुत्रों में से रत्नसिंह को जालोर मिला। इसका बसाया हुन्ना मालवे में रतलाम शहर है (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १०६-७)।
- (४) इसको उदयसिंह ने श्रलग कर हूं गांव दिया था। पीछे से यह बाद-शाह की सेवा में प्रविष्ट हुश्रा, जहां इसे ४०० का मनसब प्राप्त हुश्रा, जो पीछे से बढ़ाकर तीन हज़ारी कर दिया गया। इसकी मृत्यु विष-प्रयोग से हुई। इसके वंशज खरवा (श्रजमेर प्रांत) में हैं (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, पृ० १०६)।
- (१) इसने किशनगढ़ का राज्य कायम किया। इसका जन्म (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १६३६ (चैत्रादि १६४०) ज्येष्ठ वदि २ (ई॰ स॰ १४८३ ता॰ २८ अप्रेल ) को हुआ था (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ५० १०७)।
  - (६) वहीं; जि॰ १, पृ॰ १००-४। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ म१६।
  - (७) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए० १००-४। बोकीदास के अनुसार

### महाराजा स्रसिंह'

स्रसिंह (स्रजसिंह) का जन्म (श्रावणादि) वि० सं० १६२७ (चैत्रादि १६२८) वैशाख वदि स्रमावास्या (ई० स० १४७१ ता० २४ स्रप्रेल) को हुस्रा था<sup>3</sup>। वैसे तो उसके कई वड़े भाई विद्यजन्म तथा गद्दीनशीनी मान थे, परन्तु वादशाह ने उसे ही उदयसिंह का
उत्तराधिकारी नियत किया<sup>3</sup> श्रौर वि० सं० १६४२ श्रावण वदि १२ (ई० स० १४६४ ता० २३ जुलाई) को लाहोर में उसे टीका दिया<sup>8</sup>। इस स्रवसर
पर उसे दो हुज़ार ज़ात श्रौर सवा हुज़ार सवार का मनसब प्राप्त हुआ<sup>3</sup>।
इसके कुछ दिनों वाद जब मुराद श्रौर खानखाना दिच्यण की तरफ़
चले गये तो गुजरात का सुवा खाली रह गया। यह देखकर वादशाह ने

भी इसके कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से कमलावतीबाई का विवाह महू के खींची राव गोपालदास के साथ, प्राणवतीबाई का इंगरपुर के रावल सहसमल के साथ तथा रुक्मावतीबाई का कछवाहा राजा महासिंह के साथ हुआ ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८९७, ८८३ तथा ८८४)।

- (१) फ़ारसी तवारीख़ों में इसे राजा ही लिखा है, परन्तु एक जैन मूर्ति पर के एक लेख में इसे महाराजा लिखा है (पूरणचन्द नाहर; जैन लेख संग्रह; प्रथम खयड, पु॰ १८७)। इससे स्पष्ट है कि मारवाड़वाले इसे महाराजा ही लिखते थे।
- (२) चंड् के यहां का जन्मपित्रयों का संग्रह । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१६ तथा ८८६ । बीरविनोद; भाग २, पृ० ८१६ ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में तिथि तो यही दी है, पर संवत् १६२७ के स्थान में १६२६ दिया है (जि॰ १, प॰ १२२), जो ठीक नहीं है । जोधपुर राज्य के संवत् श्रावणादि हैं । इसको दृष्टि में रखते हुए चंडू के यहां की जन्मपत्री में दिया हुन्ना समय ही ठीक है, क्योंकि उसमें दी हुई जन्मकुंडली के त्रनुसार ही वि॰ सं॰ १६२८ वैशाख वदि श्रमावास्या को सूर्य मेष तथा चन्द्रमा बृष राशि पर थे।

- (३) "वीरविनोद" में लिखा है कि उदयसिंह ने सूरसिंह की माता पर विशेष प्रेम होने के कारण बादशाह से उसे ही उसके बाद राजा बनाने के लिए कह दिया था (भाग २, पृ० ८१७)।
  - (४) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए॰ १२२।
  - (४) वहीं; जि॰ १, पृ० १२२।

राजा सूरजर्सिह को गुजरात के प्रवंध के लिए भेजा'।

श्राहमदाबाद में नियुक्ति

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि

इस अवसर पर क्राज़ी हसन आदि कई मुसलमान अफ़सर भी उसके साथ
अहमदाबाद गयें।

श्रकवर के ४२ वें राज्यवर्ष (वि० सं०१६४४=ई० स० १४६७) में राज-पीपला के स्वामी (तिवारी) के यहां श्ररण पाये हुए मुज़फ़्फर गुजराती के पुत्र वहादुर ने जब देखा कि बादशाह के प्रमुख श्रफ़्सर दिल्लिण की तरफ़ व्यस्त हैं तो उसने उत्पात करना प्रारम्भ किया और धन्धुका नगर को लूट लिया। स्र्रिसंह को इसका पता लगने पर उसने विद्रोही मिर्ज़ा पर श्राक्रमण किया, जिससे वह भाग गया<sup>3</sup>।

वि० सं० १६४४ कार्तिक विद १४ (ई० स० १४६७ ता० २६ स्रक्टो-बर) को वीकानेर के कुछ लोगों ने गांव गाघांणी में पहुंचकर जोधपुर के राजकीय ऊंट पकड़ लिये। इसपर मांगलिया स्रा कंट लिये जाने परलड़ाई होना ऊंट पिछे लिये । ऊंट पीछे लिये ।

<sup>(</sup>१) श्रवुल्फ्ड़ल; श्रकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, पृ० १०४३। मुंशी देवीप्रसाद; श्रकबरनामा; पृ० २३ मा ''वीरिवनोद'' में शाहज़ादे मुराद के साथ सूरसिंह की गुजरात में नियुक्ति होना लिखा है (भाग २, पृ० म्१७)। व्रजरत्नदासकृत ''मश्रासिरुल् उमरा'' (पृ० ४४४) तथा ''उमराए हन्द'' (उर्दू; पृ० २४४) में भी ऐसा ही लिखा है श्रोर वही ठीक है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १२३।

<sup>(</sup>३) श्रवुल्फ्ज़्ल; श्रकबरनामा; बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि०३, प्र० १०८३। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि०१, प्र०१२३-४। मुंशी देवीप्रसाद; श्रकबरनामा; प्र०१४८। वजरत्नदास; मश्रासिरुल् उसरा; प्र०४४४।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १४३। इस घटना का उन्नेख बीकानेर राज्य की ख्यात में नहीं है।

इसं घटना के कुछ ही समय बाद पौष वदि श्रमावास्या (ई० स० १४६७ ता० २८ दिसंबर) को जैसलमेर के रावल भीम के डेढ़ हज़ार सैनिक

जैसलमेर की सेना का मारवाड़ में आना गांव कोढणा से आधा कोस दूरी पर आ पहुंचे। ऊहड़ गोपालदास ने उनका सामना किया। इस लड़ाई में पैंतीस राजपूतों के साथ गोपालदास काम

.श्राया, पर जैसलमेर की फ़ौज को भी पीछे जाना पड़ा<sup>9</sup>।

श्रकवर के ४४ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४६ = ई० स० १४६६ ) में श्रहमदनगर को फ़तह करने के लिए जाते हुए मार्ग में मिरगी की वीमारी से शाहज़ादे मुराद का देहांत हो गया । इसकी ख़बर बादशाह को होने पर उसने शाहज़ादे दानियाल की नियुक्ति उसके स्थान पर की । "वीरिवनोद" से पाया जाता है कि इस अवसर पर राजा स्रसिंह भी उसके साथ भेजा गया । जोधपुर राज्य की स्थात में लिखा हैं—'दिच्या जाते समय राजा स्रसिंह मार्ग में सोजत में कक गया श्रीर श्रागे बढ़ने में ढिलाई करने लगा । यह ख़बर बादशाह को लगने पर वह उससे बड़ा नाराज़ हुआ श्रीर उसने सोजत का पट्टा उसके भाई शक्तिह के नाम कर दिया । इसपर भंडारी मान, जो सोजत में था, वहां का श्रिकार शक्तिह को सौंप जोधपुर चला गया । एक वर्ष तक सोजत पर शक्तिह का श्रिकार रहा । इसी बीच बादशाह के बुरहानपुर में रहते समय भाटी गोयंददास (मानावत) तथा राठोड़ राम (रतनसिंहोत)

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४३।

जैसलमेर का रावल भीम राजा स्रसिंह का समकालीन श्रवश्य था, पर उसके समय में जैसलमेर के सैनिकों का जोधपुर में श्राने का कोई उल्लेख जैसलमेर की तवारीख़ में नहीं है।

<sup>(</sup>२) श्रबुल्फ्ज़लः श्रकबरनामा—वेवरिज-कृत श्रंग्रेज़ी श्रनुवादः जि॰ ३, प्र॰

<sup>(</sup>३) भाग २, पृ० ८१७। त्रजरबदासः, मत्रासिरुल् उमराः, पृ० ४१४। उम-राषु इन्दः, पृ० २१४।

ने उसके पास उपस्थित हो सोजत का पट्टा पुनः राजा के नाम लिखवा लिया, जिससे शक्तांसिंह को वहां का अधिकार छोड़ना पड़ा। इतके पूर्व ही राजा सूर्रांसिंह की सेना ने सोजत पर घेरा डाल दिया था। शक्तांसिंह की तरफ़ के विशनदास ( कल्याणदासोत ) ने उसका मुक्रावला किया, पर उसकी पराजय हुई '।'

वादशाह अकवर के ४४ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४७ = ई० स० १६००) में राजू ने उपद्रव करना आरम्भ किया । वह सम्रादतलां का चाकर था और सम्रादतलां के शाही अधीनता स्वीकार कर लेने पर, उसने उसके हाथी आदि लूटे और उसके साथियों को अपनी तरफ़ मिलाकर वह नासिक के आस पास के प्रदेश का स्वामी वन वैठा था। इसकी खबर मिलने पर शाहज़ादे ने दौलतलां को ४००० फ़ौज के साथ उसे दंड देने के लिए भेजा। इस अवसर पर राजा स्रसिंह, सम्रादत वारहा, शहवाज़लां, बुरहानुल्मुल्क आदि कितने ही अफ़सर भी उसके साथ गये। उन्होंने बड़ी वीरता से विद्रोही का सामना कर ता० ३ तीर (आषाढ सुदि १३ = ता० १४ जून) को नासिक पर अधिकार कर लिया ।

बादशाह के ४७ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६४६ = ई० स०१६०२) में खुदावन्दखां ह्य्शी ने पातरी श्रीर पाटन (१वासीम) की सरकार में विद्रोह

खुदावन्दस्तां हण्शी का दमन करना की श्रिप्ति भड़काई। इसपर खानखाना ने स्रसिंह श्रीर जालोर के राज़नीखां की श्रध्यच्ता में एक सेना उसे दंड देने के लिए भेजी। उन्होंने वहां

इस घटना का उल्लेख फारसी तवारीख़ों में नहीं है।

- (२) यह मियां राजू दिल्लाों के नाम से प्रसिद्ध था। मिलक अम्बर के साथ-साथ यह भी निज्ञामशाही राज्य के एक बड़े भाग का स्वतन्त्र स्वामी बन गया था।
- (६) श्रवुल्फरन्नः श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवादः जि॰ ३, पृ॰ ११४४। मुंशी देवीप्रसादः श्रकवरनामाः पृ॰ २७०। वीरिवनोदः भाग २, पृ॰ ८१७। व्रजरस्रदासः मश्रासिरुल् उमराः पृ॰ ४४४। उमराप् हन्द्दः पृ॰ २४४।

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ० १२४-४।

पहुंचकर शत्रु का दमन किया और शांति की स्थापना की ।

इसके कुछ समय बाद ही यह समाचार श्राया कि श्रम्बर (चंपू) तिलंगाना पहुंच गया है।मीर मुरतज़ा,शेर ख़्वाजा के साथ नान्देर छोड़कर

श्रमर चंपूपर शाही सेना के साथ जाना जहरी (सरकार पाठरी) में चला तो गया है पर शत्रुश्चों का उस श्रोर प्रभाव श्रधिक बढ़ने के साथ-साथ उपर्युक्त दोनों शाही श्रफ़सर संकट में हैं तो

खानखाना ने अपने पुत्र ईरिज को उधर के बखेड़े का अन्त करने के लिए भेजा। ईरिज ने मीर मुरतज़ा और शेर ख़्वाजा के साथ मिलकर शत्रु पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसका पता लगते ही अम्बर दमतूर (१) होता हुआ कन्दहार की ओर चला। इसी बीच हब्शी फ़रहाद दो-तीन हज़ार सवारों के साथ अम्बर से जा मिला। शाही सेना बिना कहीं रुके हुए उनपर जा पहुंची। शत्रु सेना के सामना करने के लिए उहरने पर शाही सेना भी युद्ध के लिए उद्यत हुई। ईरिज अपने पिता के सैनिकों और मनसबदारों के साथ बीच में रहा। हरावल में सूरिसंह, बहादुक ल्मुल्क, पर्वतसेन खत्री, मुकुन्दराय, रायसल दरबारी का पुत्र गिरधरदास आदि थे। दाहिनी तरफ़ मीर मुरतज़ा बहादुर सैनिकों के साथ विद्यमान था और बाई तरफ़ अली मरदान बहादुर आदि थे। शाही सेना ने वीरता पूर्वक शत्रु पर आक्रमण किया, परन्तु दाहिनी तथा बाई और के सैनिकों की असावधानता के कारण अम्बर और फरहाद भाग गये। फिर भी बीस

<sup>(</sup>१) श्रवुल्फ्ज़्लः श्रकबरनामा—बेवरिज-कृत श्रनुवादः जि॰ ३, पृ॰ १२११। मुंशी देवीप्रसादः श्रकबरनामाः पृ॰ २११। व्रजरत्नदासः मत्रासिरुल् उमराः, पृ॰ ४४४।

<sup>(</sup>२) इसका पूरा नाम मिलक अम्बर था। यह जाति का हब्शी और अहमद-नगर का प्रधान मन्त्री था। अहमदनगर का राज्य अकबर के अधिकार में जाने पर यह उधर के बहुतसे भाग का स्वतन्त्र शासक बन बैठा और उपद्रव करने लगा। जहां-गीर के राज्य समय में इसपर कई बार सेनाएं भेजी गईं, पर कोई परिणाम न निकला। पीछे से इसने मुग़कों से लिए हुए प्रदेश शाहज़ादे शाहजहां के सुपुर्द कर दिये। वि॰ सं० १६८३ (ई॰ स॰ १६२६) में अस्सी वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुई।

हाथी श्रोर अन्य सामान श्रादि शाही सेना के हाथ लगे । बादशाह ने इस विजय का समाचार पाकर विजयी अफ़सरों के मनसव में वृद्धि कर उन्हें घोड़े श्रोर सिरोपाव श्रादि पुरस्कार में दियें ।

४८ वें राज्यवर्ष के प्रारम्भ (वि० सं०१६६०=ई० स०१६०३) में वादशाह में, दिल्लाण की लड़ाइयों में अच्छी कारगुज़ारी दिखाने के लिए स्रसिंह को पक नगारा दिया । उसी वर्ष वादशाह ने शाह-ज़ादे दानियाल को लिखा कि स्रसिंह बहुत दिनों से दिल्लाण में रहने के कारण अब दरवार में हाज़िर होने और अपने देश के कार्यों की देख-रेख के लिए जाने को उत्सुक है, अतएव गोविन्ददास भाटी और उसके साथ की सेना को अपने पास रखकर वह (दानियाल) उस-(स्रसिंह) को दरवार में आने और स्वदेश जाने के लिए छुट्टी दे दे । इसके

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का उल्लेख है। उसमें इस लड़ाई का वि॰ सं॰ १६४६ (चैन्नादि १६४६) ज्येष्ठ विद ग्रमावास्या (ई॰ स॰ १६०२ ता॰ ११ मई) को होना लिखा है (जि॰ १, ए॰ १२४)। "ग्रकवरनामे" के ग्रनुसार यह घटना बादशाह के ४७ वें राज्यवर्ष की है, जो वि॰ सं॰ १६४६ चैन्न विद १३ (ई॰ स॰ १६०२ ता॰ ११ मार्च) को प्रारम्भ हुग्रा था। ख्यात के ग्रनुसार इस ग्रवसर पर सूरसिंह को ग्राधा मेड़ता तथा "सवाई राजा" का ख़िताब मिला, पर न तो क्रारसी तवारीख़ों में इसका उल्लेख है ग्रीर न उसके समय के मिले हुए वि॰ सं॰ १६६४ ग्रीर १६६६ (पूरण्चंद नाहर, जैन लेखसंग्रह, प्रथम खण्ड, संख्या ६०४ तथा ७७३) के लेखों में।

<sup>(</sup>१) अञ्चल्फ्रज्ञलः अकवरनामा—वेवरिज-कृत अनुवादः जि॰ ३, पृ॰ १२१२-३। मुंशी देवीप्रसादः अकवरनामाः पृ॰ २६१-२। वीरविनोदः भाग २, पृ॰ ८१७। कविया करणीदानः सूरजप्रकाशः पृ॰ ८४-७ (हमारे संग्रह की हस्तलिखित प्रति)।

<sup>(</sup>२) अञ्चल्फ्र इल; अकबरनामा— बेवरिज इत अनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ १२२६। वीरिवनोद; भाग २, पु॰ ८१७। मुंशी देवीप्रसाद-कृत "अकबरनामा" (पृ॰ ३०१) में मंडा लिखा है।

<sup>(</sup>३) श्रवुल्फ्जलः श्रकवरनामा— बेवरिज कृत श्रनुवादः जि॰ ३, पृ॰ १२३०। सुंशी देवीप्रसादः श्रकवरनामाः पृ॰ ३०२।

कुछ ही समय बाद सूरसिंह मीर सद (? हैदर) मुश्रम्माई की, जो श्रपनी मूर्खता के कारण उपद्रव कर रहा था, गिरफ्तार कर पाटन ले गया, जहां के हाकिम मर्तज़ा कुली ने उसे वाहर निकाल दिया?।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बादशाह की श्राह्मा प्राप्तकर (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १६६१ (चैत्रादि १६६२) श्राषाढ वदि द्र (ई॰ स॰ १६०४ ता॰ ३० मई) को सूर्रासह जोधपुर पहुंचा। उसके प्रस्थान करते समय बादशाह ने उसे जैतारण श्रीर मेड़ते का दूसरा श्रधींश दिया।

वि० सं० १६६२ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १६०४ ता० १४ अक्टोबर) को बादशाह अरकवर का देहान्त हो गया । तव हि० स० १०१४

प्रकार की मृत्यु और जहांगीर की गद्दीनशीनी विद प्रकार को मृत्यु और जहांगीर की गद्दीनशीनी उसका ज्येष्ठ पुत्र सलीम जहांगीर नाम धारणुकर

दिल्ली के तख़्त पर बैठा ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जहांगीर के सिंहासनारूढ़ होने के समय गुजरात में फिर फ़साद उठ खड़ा हुआ। तब बादशाह ने

सूरसिंह की गुजरात में नियुक्ति स्रिसंह को गुजरात में भेजा। उसने वहां पहुंचकर विद्रोही लालमियां का दमन कर मांडव को अधीन किया। लालमियां के साथ की लडाई में स्रिसंह

की सेना के राठोड़ स्रजमल जेतमालोत चांपावत, राठोड़ गोपालदास मांडणोत चांपावत, राठोड़ हरीदास चांदावत, राठोड़ गोपालदास ईडिया आदि कई सरदार मारे गये। इसके बाद वि० सं० १६६३ फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६०७ ता० २३ फ़रवरी) को महाराजा वापस जोधपुर चला

<sup>(</sup>१) श्रवुज्पत्रलः, श्रकवरनामा — वेवरिज-कृत श्रवुवावः, जि॰ ३, पृ॰ १२४६।

<sup>(</sup>२) जिल्द १, प्रष्ठ १२४।

<sup>(</sup>३) श्रवुल्फ़ज़्लः, श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवादः, जि० ३, पृ० १२६०।

<sup>(</sup>४) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्रौर बेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ १, पृ० १ ।

गया ।

जहांगीर के तीसरे राज्यवर्ष के प्रारम्भ में ता० २४ ज़िलहिज्ज (वि० सं० १६६४ वैशाख विद ११ = ई० स० १६०८ ता० १ प्राप्त जाना अप्रेल) को स्रिसंह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय उसके साथ अमरा का भाई श्याम और एक किव था, जिसकी एक किवता से प्रसन्न होकर वादशाह ने उसे एक हाथी पुरस्कार में दिया?

ता० १४ शायान (मार्गशीर्ष विद २=ता० १३ नवंबर) रेविवार को बादशाह ने ख़ानख़ाना को एक रहाजटित तलवार और सिरोपाव आदि देकर उसे दिल्ला के कार्य पर जाने की इजाज़त स्रासिंह के मनसब में वृद्धि दी। राजा स्रासिंह भी ख़ानखाना के साथ ही ब्री दिल्ला में नियुक्ति दिल्ला में तैनात किया गया। इस अवसर पर उसका

मनसब बढ़ाकर २००० ज़ात श्रोर २००० सवार कर दिया गया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) जिल्द १, पृ० १२४-६। फ्रारसी तवारीख़ों में इस घटना का उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) तुजुक इ-जहांगीरी; रॉजर्स ग्रौर वेवरिज कृत ग्रनुवाद; जि०१, प्र०१४०-१।
मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ०१०२-३। ''वीरविनोद'' में वि० सं०१६६१ चैन्न
सुदि१३ (हि० स०१०१६ ता०१२ ज़िलहिज=ई० स०१६० मार्च) को
स्रिसंह का जहांगीर की सेवा में जाना लिखा है (भाग २, प्र००१७), जो ठीक नहीं
है। ता०१२ के स्थान में ता०२१ ज़िलहिज होनी चाहिये, जैसा कि ऊपर लिखा गया
है। टॉड स्रिसंह का ग्रपने पुत्र गजसिंह के साथ वादशाह की सेवा में जाना लिखता है
(राजस्थान; जि०२, प्र०६७०)।

<sup>(</sup>३) तुजुक इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्रौर वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ॰ १४३। मुंशी देवीप्रसाद: जहांगीरनामा; पृ॰ ११३-१४। "वीरविनोद" (भाग १, पृ॰ २१७) तथा व्रजरत्नदास-कृत 'मश्रासिरुल उमरा" (पृ॰ ४४४) में चार हज़ार ज़ात श्रौर दो हज़ार सवार का मनसब मिलना लिखा है। "उमराए हन्द" (पृ॰ २४४) से भी "वीरविनोद" के कथन की पृष्टि होती है। इनमें से प्रथम पुस्तक में मनसब वृद्धि का समय जहांगीर का चौथा राज्यवर्ष दिया है।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है— 'वि० सं० १६६६ (ई० स० १६०६) में राणा श्रमरासिंह का दमन करने के लिए वादशाह ने महावतस्तां'

महाबतखां का सोजत लेना तथा उसका पीछा मिलना को नियतकर उसे मोही भेजा। उसने वहां जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि राणा का परिवार सरसिंह के इलाक़े के सोजत नामक स्थान में है।

इससे श्रप्रसन्न होकर उसने सोजत का परगना कर्मसेन (उश्रसेनोत) को देकर उससे राणा के परिवार का पता लगाने के लिए कहा। (श्रावणादि) वि० सं०१६६६ (चैत्रादि १६६७) वैशाख वदि २ (ई०स०१६१०ता० ३१ मार्च) को कर्मसेन ने जाकर सोजत पर श्रधिकार किया। दिल्ल जाते समय मार्ग में इसकी खबर पाकर सूरसिंह ने गोयन्ददास भाटी को भेजा, जिसने महावतखां से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा सुना, पर कोई परिणाम न निकला। तब वह मेड़ते में कुंबर गजसिंह के पास चला गया। कुछ दिनों पश्चात् महावतखां के स्थान में श्रद्धालां की नियुक्ति हुई, जिसने कुंबर गजसिंह श्रीर गोविन्ददास को बुलाकर नाडोल श्रीर सोजत वापस दे दिये। तब गजसिंह ने कर्मसेन को निकालकर सोजत श्रीर ग्रजनीखां को निकाल कर नाडोल पर श्रधिकार कर लियां ।

वि॰ सं॰ १६६८ (ई॰ स॰ १६११) में सीसोदिया भीम इसाली (१) लूट-कर भागा। उस समय राठोड़ लह्मण (नारायणोत) और राठोड़ अमरा

<sup>(</sup>१) काबुल के ग़फूरवेग का पुत्र ज़मानावेग। पीछे से इसे महाबतस्त्रां का

<sup>(</sup>२) भिणायवालों का पूर्वज ।

<sup>(</sup>३) जिल्द १, पृ० १२६-७। "तुजुक-इ जहांगीरी" में इस घटना का उल्लेख नहीं है, परन्तु उससे इतना पता चलता है कि जहांगीर के चौथे राज्यवर्ष के आरम्भ में महावतावां हटाया जाकर उसके स्थान में अब्दुल्लाख़ां रागा पर नियुक्त किया गया था ( रॉजर्स और वेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १, पृ० १४४)। उक्त तवारीख़ के अनुसार यह घटना हि॰ स॰ १०१७ (वि॰ सं॰ १६६४=ई॰ स॰ १६०८) की है। यदि ख्यात की घटना ठीक भी मान जी जाय तो यहीं मानना पहेगा कि उसका समय उसमें गलत दिया है।

गोविन्ददास की कुंवर कर्णासंह से लड़ाई ( सांवलदासोत ) आकर उससे लड़े, पर मारे गये । उसी वर्ष श्रहमदावाद से ऊंटों पर शाही खज़ाने के आगरे जाने की खबर पाकर कुंवर कर्ण-

सिंह (मेवाड़वाला) ने कितने ही राजपूतों को साथ लेकर मारवाड़ के दूनाड़ें गांव तक उसका पीछा किया, परन्तु खज़ाना पहले ही अजमेर की तरफ़ निकल गया था, जिससे उसे लौटना पड़ा। लौटते समय मालगढ़ और भाद्राज्य के पास भाटी गोविन्द्दास नाडोल से अपनी सेना सहित उस (कर्णसिंह) पर चढ़ गया। उससे कुछ लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये। फिर कुंवर पहाड़ों में लौट गया ।

वि॰ सं॰ १६६८ (ई॰ स॰ १६११) में जब बादशाही फ़ौज दिल्ल की तरफ़ जा रही थी उसमें बहुत से राजा तथा नवाब आदि थे। एक दिन राजा

स्रसिंह का शाहजादे खुर्रम को हाथी देना मानसिंह क छ्वाहे के उमरावों के साथ के हाथी ने स्रसिंह के उमराव भाटी जोगणीदास गोयंददासोत (बीजवाड़िया) को अचानक सुंड से पकड़कर

घोड़े से गिरा दिया श्रीर श्रपने बाहरी दांत उसके शरीर के श्रार पार कर दिये। जोगणीदास ने इस दशा में रहते हुए भी कटार निकालकर हाथी के कुंभस्थल पर तीन बार मारा, पर वह जीता न बचा। इसपर मानसिंह ने वह हाथी सूरसिंह को दे दिया। सूरसिंह ने पीछे से वही हाथी उदयपुर में शाहज़ादे ख़ुर्रम को नज़र किया<sup>3</sup>।

सिरोही के महाराव सुरताण का स्वर्गवास होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र राव राजसिंह वि०सं० १६६७ (ई० स १६१०) में उसका उत्तराधिकारी

सिरोही के सूरासंह से लिखा-पढ़ी हुआ। वह सरल प्रकृति का भोला राजा था, जिससे अवसर पाकर उसका छोटा भाई स्र्रसिंह राज्य छीनने का प्रपंच करने लगा। उसने इस समय

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, प्र० १२८ ।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ॰ १२८-६। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ २२६।

<sup>(</sup>३) बांकीदासः; ऐतिहासिक बातें; संख्या १००७, १००८ तथा १४४३ 🖅

जोधपुर के खामी सुरसिंह से सहायता प्राप्त करने के हेतु उसे अपनी तरफ मिलाना चाहा। महाराव सुरताण ने दातांणी की लड़ाई में रायसिंह की मारा था, उस वैर को मिटाने के लिए उसने यह स्थिर किया कि कंवर गजसिंह का विवाह उसकी पुत्री से कर दिया जाय श्रौर २६ राजपूतों के विवाह, जिनके सम्बन्धी दातांणी की लड़ाई में मारे गये थे, सुरसिंह (सिरोही) के पत्त के राजपूतों की लड़कियों से हो। देवड़ा बीजा का जड़ाऊ कटार कुंवर गजसिंह को दिया जाय श्रीर रायसिंह के डेरे, उसका सब सामान और नगारा जो सुरताण ने छीन लिया था पीछा देदिया जाय। इसके बदले में सूर्रासंह देवड़ा सूर्रासंह को सिरोही की गद्दी पर बिठलावे श्रौर बादशाह के पास ले जाकर उसे शाही सेवा में प्रविष्ट करावे श्रौर ऐसा प्रबन्ध कर दे कि उस( देवड़ा सूर्रासंह )का पुत्र कभी राज्य सें निकाला न जाय । ये सब बातें श्रापस में तय होकर, इसकी तहरीर विक सं० १६६= फाल्गुन वदि ६ (ई० स० १६१२ ता० १२ फ़रवरी) को लिखी गई। इस खटपट से राजसिंह श्रोर उसके भाई सूरसिंह के बीच द्वेषभाव बढ़ता गया श्रौर श्रन्त में दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराव की विजय हुई श्रौर सिरोही की गद्दी पर बैठने की सूरसिंह की श्राशा दिल ही में रह गई। इतना ही नहीं उसे सिरोही राज्य छोड़कर भागना पड़ा , क्योंकि उपर्युक्त लिखा पढ़ी का कुछ भी परिणाम न हुआ।

नागोर के गांव भांवड़ा का भाटी सुरताण (मानावत) राणा सगर का चाकर था। राठोड़ गोपालदास (भगवानदासोत) स्नादि कई राजपूर्तों ने चढ़ाईकर (श्रावणादि) वि० सं० १६६६ भाटी सुरताण के वैर में गोपालदास का मारा जाना (चैत्रादि १६७०) ज्येष्ठ सुदि ७ (ई० स० १६१३ ता० १६ मई) को उसे मार डाला। इसकी ख़बर

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद ने स्वलिखित ''तवारीख़ रियासत सिरोही'' (उर्दू) में तहरीर की पूरी नक़ल दी है (पृ० ६३)।

<sup>(</sup>२) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; पृ० २४४-६। जोधपुर राज्य की ख्यात;

मिलने पर भाटी गोविन्ददास ने स्रासिंह से, जो जोधपुर में ही था, इस विषय में निवेदन किया श्रीर गोपालदास पर सेना भेजने को कहा। इसपर कुंवर गजसिंह ने चढ़ाई कर गांव नीलियां के पास गोपालदास को मार डाला<sup>9</sup>।

शाहजादा परवेज़, महावतलां श्रीर श्रव्दुक्कालां की चढ़ाइयां निष्फल होने के कारण वादशाह ने यह विचार किया कि जब तक में स्वयं न जाऊंगा तवतक राणा श्राधीन न होगा। इसी विचार से ज्योति-

सूरसिंह का खुर्रम के साथ महाराणा पर जाना षियों के बताये हुए मुहूर्त के अनुसार हि॰ स॰ १०२२ ता॰ २ शावान (वि॰ सं॰ १६७० आश्विन सुदि

३=ई० स० १६१३ ता० ७ सितम्बर) को वह आगरे से प्रस्थान कर ता० ४ शब्बाल (मार्गशीर्ष सुदि ७=ता० द नवम्बर) को अजमेर पहुंचा। इस सम्बन्ध में वादशाह स्वयं लिखता है—'मेरी इस चढ़ाई के दो अभिप्राय थे — एक तो ख़्बाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत करना और दूसरे बाग्री राणा को, जो हिन्दुस्तान के मुख्य राजाओं में से है और जिसकी तथा जिसके पूर्वजों की श्रेष्ठता और अध्यक्तता यहां के सब राजा और रईस स्वीकार करते हैं, अधीन करना।' वादशाह ने अजमेर पहुंचकर स्वयं वहां ठहरना निश्चय किया और मेवाड़ में रक्खी हुई पहले की सेना के अतिरिक्त १२००० सवार साथ देकर शाहज़ादे ख़ुर्रम को खूब इनाम-

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १३४ और १४०। बांकीदास; प्रेतिहासिक बातें: संख्या ७४६ (तिथि ८ दी है)।

<sup>(</sup>२) बादशाह जहांगीर ने मेवाइ पर मेजे हुए अपने भिन्न-भिन्न अफसरों की हार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, परंतु मौलवी अब्दुलहमीद लाहोरी अपने "बादशाहनामें" में लिखता है—'राणा पर की चढ़ाइयों में जाकर शाहज़ादा परवेज़, महाबतख़ां और अब्दुल्लाख़ां ने सिवाय परेशानी व सरगर्दानगी के कोई फायदा न उठाया (बादशाहनामा [ मूल ]; जि॰ १, पृ॰ १६४ )।' आगे चलकर उसी पुस्तक में लिखा है कि शाहज़ादा और महाबतख़ां मांडल से आगे नहीं बढ़े थे (वही; जि॰ १, पृ॰ १६७। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ २३०)। इससे अनुमान होता है कि यदि वे आगे बढ़े होंगे तो जुक़सान उठाकर ही वापस लोटे होंगे।

इकराम से उत्साहित कर मेवाड़ पर भेजा । इस श्रवसर पर श्रन्य सरदारी के श्रितिरक्त जोधपुर का सूरसिंह भी शाहज़ादे के साथ भेजा गया ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस सम्बन्ध में लिखा है—'श्रजमेर पहुंचकर बादशाह ने शाहज़ादे खुर्रम को उदयपुर भेजा श्रीर धूरसिंह को दिल्ला से बुलाया। गुजरात से होता हुआ (श्रावणादि) वि० सं० १६६६ (चैत्रादि १६७०) ज्येष्ठ सुदि १२ (ई० स०१६१३ ता० २१ मई) को वह (सूर्रिह) जोधपुर पहुंचा। पीछे वि० सं० १६७० के मार्गशीर्ष (ई० स० १६१३ नवंगर) में वह अजमेर में बादशाह के पास पहुंच गया, जहां से वह शाहज़ादे के पास उदयपुर भेजा गया ।

फलोधी का परगना बादशाह ने बीकानेर के स्वामी सूरसिंह के नाम कर दिया था। वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में वहां का श्रिधि कार बादशाह ने पुनः जोधपुर के सूरसिंह को दे स्रिक्ष के प्राप्ति को प्राप्ति के स्रिक्ष को दे स्रिक्ष के स

शाहज़ादे खुर्रम ने मेवाड़ में पहुंचकर महाराणा को घेरने के लिए पहाड़ी प्रदेश में जगह-जगह शाही थाने स्थापित कर वहां अपने काफ़ी महाराणा के साथ सिन होना सैनिक रख दिये । िकर शाही सेना दिन-दिन लूट मार करती हुई आगे बढ़ने लगी । इससे क्रमशः

<sup>(</sup>१) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्रीर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ॰ २८६-४६। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ॰ १७३-७४ श्रीर १७७-६।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; भाग २. पृ० २२६ । व्रजरत्नदास-रचित ''मश्रासिरुज् उमरा'' में जहांगीर के म वें राज्यवर्ष में सूरसिंह का खुरम के साथ महाराणा अमरसिंह पर जाना जिखा है (पृ० ४१४)।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, पृ॰ १२७-मा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें, संख्या १६२३ (सूरसिंह का महाराणा श्रमरसिंह की चढ़ाई में शामिल रहना लिखा है)।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४३।

<sup>(</sup>१) सादड़ी के थाने पर जोधपुर का राजा सूरसिंह नियंत किया गया था। सर्वत्र पूरा प्रबंध किये जाने पर भी कभी कभी राजपूत शाही सेना पर हमला कर ही

महाराणा का कार्य त्रेत्र संकृचित होने लगा। शाही सेना जहां-जहां पहुंचती यहां गांवों को लुटती श्रीर जो वाल-वचे, स्त्रियां श्रादि उसके हाथ लगते उनको पकड़ लेती थी। ऐसी स्थित में महाराणा के सरदारों ने उससे मुसलमानों से संधि करने के लिए निवेदन करने का विचार किया, परंतु वे यह भली भांति जानते थे कि महाराणा उनकी वात न मानेगा; श्रतएव उन्होंने यह विचार कर कि कुंवर कर्णासिंह के शाही दरवार में जाने की शर्त पर यदि वादशाह राज़ी हो जाय तो वात रह सकती है, श्रपना मन्तव्य कुंवर से प्रकट किया । उसे भी उनकी सलाह पसंद श्राई श्रीर महाराणा को इसकी सूचना दिये विना ही उन्होंने गुप्त रूप से राय सुन्दरदास को शाहज़ादे की इच्छा जानने के लिए उसके पास मेजा। शाहज़ादा तो इसके लिए पहले ही से इच्छुक था, श्रतएव उसने यह शर्त स्वीकार कर इसकी सूचना वादशाह को भेज दी। इसपर वादशाह ने खुर्रम को महाराणा का मामला तय करने की इजाज़त दे दी श्रीर इस विषय का फ़रमान उसके पास भेज दिया । फ़रमान पहुंचने पर कर्णीसह ने सुलह-सम्बन्धी सारा वृत्तान्त महाराणा से कहा। श्रव हो ही क्या सकता था? महाराणा को इच्छा न होते हुए भी इसे

देते थे। देलवाड़े के भाला मानसिंह के तीन पुत्र—शत्रुशाल, कल्याण और श्रासकरण—थे, जिनमें से शत्रुसाल महाराणा प्रतापसिंह का भानजा लगता था और उससे कुछ खटपट हो जाने के कारण वह जोधपुर के स्वामी स्रसिंह के पास चला गया, जिसने उसे भाद्राज्य का पृष्टा जागीर में दिया। महाराणा श्रमरिंह को संकट में जान और कुंवर गजिस के ताना मारने के कारण वह मेवाड़ की श्रोर चला। मार्ग में उसका भाई कल्याण भी उससे मिल गया, जिससे सलाह कर दोनों ने श्रावड़-सावड़ के पहाड़ों के बीच की नाल में शाही सेना पर श्राक्रमण किया शत्रुशाल इस लड़ाई में घायल होकर पहाड़ों में चला गया और कल्याण केद हो गया। पीछे से स्वस्थ होने पर शत्रुसाल ने फिर शाही सेना पर इमला किया और रावल्यां गांव में लड़ता हुश्रा मारा गया ( वीरविनोद; भाग २, १० २३२। विस्तृत विवरण के लिए देखो मेरा; राजपूताने का इतिहास; जिल् २, १० ८०३-४)।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० २३६।

<sup>(</sup>२) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स स्रौर वेवरिज-कृत स्रतुवादः जि॰ १, पृ॰ २७४।

स्वीकार करना पड़ा। तद्नुसार सन् जलूस ६ ता० २६ वहमन (वि० सं० १६७१ फाल्युन विद २ = ई० स० १६१४ ता० ४ फ़रवरी ) को शाहजादे के पास महाराणा श्रौर उसके पुत्रों का उपस्थित होना निश्चित हुआ। उप-र्युक्त तारीख़ को महाराणा श्रमरसिंह श्रपने दो भाइयों - सहसमझ तथा कल्याण-एवं तीन कुंवरों-भीमसिंह, सूरजमल श्रीर वाघसिंह-तथा कई सरदारों एवं बड़े दरजे के अधिकारियों सिंहत गोगून्दे के थाने पर शाह-जादे से मुलाकात करने को चला । महाराणा के शाही सैन्य के निकट पहुंचने पर सूर्यसह आदि कई राजा तथा अन्य अफ़सर उसकी पेशवाई के लिए भेजे गये, जो उसे बड़े सम्मान के साथ शाहजादे के पास ले गये । दस्तूर के मुवाफ़िक सलाम-कलाम होने के पश्चात् शाहजादे ने कृपापूर्वक उसको श्रपनी छाती से लगाकर वाई तरफ़ विठलाया । महा-राणा ने शाहज़ादे को एक उत्तम लाल<sup>8</sup>, कुछ जड़ाऊ चीज़ें, ७ हाथी श्रीर ध घोड़े नज़र किये। शाहज़ादे ने भी उसे तथा उसके साथ के लोगों को खिलग्रत ग्रादि दीं ग्रौर उसे शुकुझह श्रीर सुंदरदास के साथ विदा किया। इसके बाद इलाही सन् ४६ तारीख़ ११ अस्फन्दारमज़ (वि० सं० १६७१ फाल्गुन सुदि २ = ई० स० १६१४ ता० १६ फ़रवरी ) रविवार को शाहजादा कर्णसिंह को साथ लेकर बादशाह की सेवा में अजमेर में उपस्थित हो गया। बादशाह ने कर्णसिंह को दाहिनी पंक्ति में सर्वप्रथम खड़ा कर

(१) तुजुक-इ-जहांगीरी ( अंग्रेज़ी ); जि॰ १, पृ० २७४।

(३) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह घटना वि० सं० १६७२ कासान सुवि २ (ई० स० १६१६ ता० ६ फरकरी) को हुई (जि० १, प० १२८), जो कीक नहीं है।

(४) इस लाल के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो उत्पर ए० ३३७ का ठिप्पण।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में सूरिसंह का महारागा की पेशवाई के लिए जाना तो नहीं लिखा है, पर उससे भी यह पाया जाता है कि वह महारागा ख्रौर शाह-जादे की मुलाक्रात के समय वहां उपस्थित था (जि॰ १, पृ॰ १२८)।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, ए० २३७-३८। तुजुक इ-जहांगीरी; रॉजर्स ब्रौर बेजरिज-कृत अनुवाद; जि॰ १, ए० २७१-६।

उसे खिलग्रत श्रीर एक जड़ाऊ तलवार दी'।

जहांगीर के दसवें राज्य-वर्ष में ता० ६ फ़रवरदीन (वि० सं० १६७१ चैत्र वदि ३०=ई० स०१६१४ ता०१६ मार्च) को सूर्रासंह की तरफ़ से आये हुए उपहार बादशाह के समत्त पेश किये गये, ध्रसिंह के मनसब में वृद्धि जिनमें से उसने ४३ हज़ार रुपये के मूल्य की वस्तुएं रक्खीं। म्रानन्तर ता० १३ फ़रवरदीन (वि० सं० १६७२ चैत्र सुदि ४ = ई० स० १६१४ ता० २३ मार्च ) को सूर्रासह ने स्वयं उपस्थित होकर सौमोहरें बादशाह को नज़र कीं। ता० ६ उर्दीविहिश्त (वैशाख सुदि २=ता०१६ स्रप्रेल) को उसने "रण-रावत" नाम का एक वड़ा हाथी भेंट किया, जिसे वादशाह ने निजी फ़ीलखाने में भिजवा दिया। इसके तीन दिन वाद ही उसने सात हाथी और भेंट किये, जो सब बादशाह के निजी फ़ीलखाने में रक्खे गये। ता० १७ (केशाख सुदि ६=ता० २७ अप्रेल) को वादशाह ने स्रसिंह का मनसव बढ़ाकर २००० जात तथा २००० सवार कर दिया। इसके कुछ ही दिनों वाद सूरसिंह ने एक दूसरा मूल्यवान हाथी, जिसका नाम "फ़ौज-श्रंगार" था, बाद-शाह को भेंट किया, जिसके बदले में वादशाह ने उसे एक खासा हाथी दिया?। बादशाह लिखता है-'ता० १४ खुरदाद (वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ सुदि ६=

बादशाह श्लखता ह— ता १२ खुरदादाव सक १५०१ ६५० छु। प्र

स्रोहिकर (पुष्कर) में ही था। राजा स्रिसिह का स्रिहिक भाई किशनिंह का मारा जाना के वकील गोविन्ददास पर, जिसने कुछ समय पूर्व

उस(किशनसिंह)के भतीजे गोपालदास को मारा था3, अप्रसन्न था। किशनसिंह

<sup>(</sup>१) तुजुक-इ-जहांगींरीं; रॉजर्स श्रौर बेवरिज-कृत श्रनुत्रादः, जि॰ १, ४० २७६-७।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ० २८२, २८३, २८८, २८६ तथा २६०।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में इसके मारे जाने का वृत्तान्त नीचे लिखे अनुसार दिया है —

<sup>&#</sup>x27;बि॰ सं॰ १६६१ (चैत्रादि १६७०) ज्येष्ठ सुदि ७ (ई॰ स॰ १६१३ ता॰ १६ मई)

को आशा थी कि सुरसिंह इस अपराध के लिए गोविन्ददास को मरवा देगा. परन्त उसने गोविन्ददास की योग्यता का विचारकर ऐसा न किया। किशन-सिंह ने ऐसी दशा में स्वयं अपने भतीजे का बदला लेने का निश्चय किया। बहत दिनों तक चप रहने के अनन्तर ऊपर लिखी हुई तारीख़ को उसने अपने समस्त अनुगामियों को बुलाकर कहा कि चाहे कुछ भी हो में आज रात को गोविन्ददास को जरूर मार डाल्गा। राजा को इस ग्रप्त अभिसंधि की विल्कल खबर न थी। सबेरा होने के कुछ पूर्व किशनसिंह अपने साथियों सहित राजा के डेरे के दरवाज़े पर पहुंचा, जहां से उसने कुछ आदमियों को पहले गोविन्ददास के डेरे पर भेजा, जो निकट ही था। उन्होंने भीतर प्रवेश कर गोविन्ददास के कई अनुचरों के मारने के अनन्तर उसे भी मार डाला । जब तक ये समाचार किशनसिंह के पास पहुंचे वह उतावला होकर अश्वाहत ही, साथियों के मना करने पर ज़रा भी ध्यान न देकर, भीतर घुस गया । इस कोलाहल में सुर्श्सिंह की नींद खुल गई श्रीर वह नंगी तलवार लिये हुए बाहर निकल आया। उसके अनुचर भी जगकर चारों तरफ़ से दौड़ पड़े। किशनसिंह और उसके साथियों के अन्दर पहुंचते ही वे उसपर टूट पड़े। फलस्वरूप किशनसिंह स्रौर उसका भतीजा करण मारे गये तथा दोनों तरफ़ के ६६ श्रादमी (स्रसिंह के ३० स्रोर किशनसिंह के ३६) काम आये। दिन निकलने पर इस बात का पता लगा

को भाटी गोविन्ददास के भाई सुरताण पर राठोड़ सुन्दरदास, सूरसिंह (रामसिंहोत), राठोड़ नरसिंहदास (कल्याणदासोत) तथा गोपालदास (भगवानदासोत) ने आक्रमण किया। सुरताण मारा गया और गोपालदास घायल होकर निकल गया। इसपर ढंबर गजसिंह तथा गोविन्ददास ने उसका पीछा किया और सेड़ते के गांव खाखड़की में उसे सार डाला (जि॰ १, पृ० १४०)।

टॉड ने गजिसंह के राज्य-समय में किशनिसंह का मारा जाना लिखा है ( राज-स्थान; जि॰ २, पृ॰ ६७४), जो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो गजिसंह ने राज्य भी नहीं पाया था।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में संख्या =१ दी है (जि॰ १, पु॰ १४२) !

श्रीर राजा ने श्रपने भाई, भतीजे पवं कई प्रिय श्रनुचरों को मरा पाया ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का वर्णन भिन्न-प्रकार से दिया है। उसमें लिखा है कि किशनसिंह, कमसेन ( उप्रसेनोत ) और कर्णसिंह श्रादि ने मिलकर वादशाह के अजमेर में रहते समय उससे अर्ज़ की कि गोविन्ददास ने गोपालदास को मार डाला है। तय वादशाह ने कहा कि तुम गोविन्ददास को मार डालो। इसपर अर्ज़ करनेवालों ने कहा कि गोविन्ददास तो स्रासिंह का चाकर है। वादशाह ने उत्तर दिया कि उसके डेरे पर जाकर मारो। तद्गुसार ( श्रावणादि ) वि० सं० १६७१ ( चैत्रादि १६७२) ज्येष्ठ सुदि = (ई० स० १६१४ ता० २४ मई) को किशनसिंह ने अपने साथियों के साथ गोविन्ददास के डेरे पर जाकर दिन निकलने के पूर्व उसे मार डाला । उस समय स्रासिंह सोया हुआ था, वह हज्जा सुनकर उठा। किर गोविन्ददास के मारे जाने का समाचार सुनकर उसने अपने राजपूतों को गजसिंह को मारनेवालों के पीछे भेजा, जिन्होंने किशनगढ़ जाकर किशनसिंह से भगड़ा किया और उसे मार डाला ।

ख्यात का उपर्युक्त कथन किएत है। वादशाह श्रागे चलकर स्वयं लिखता है—'यह ख़बर (किशनसिंह श्रादि के मारे जाने की) मेरे पास पुष्कर में पहुंची तो मैंने हुक्म दिया कि सृतकों का उनकी रीति के श्रनुसार श्रंतिम संस्कार करा दिया जाय श्रोर इस घटना की पूरी तहक्रीक़ात करके सुभे सूचित किया जाय। वाद में पता चला कि वात वही थी, जो ऊपर लिखी गई ।' इससे स्पष्ट है कि वादशाह को पहले से इस घटना का पता न था। फिर किशनसिंह श्रादि का उसके पास जाकर गोपालदास के

<sup>(</sup>१) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्रौर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ०२६१-१। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० २०३-४। उमराए हन्द; पृ० २४६।

<sup>(</sup>२) बांकीदास (ऐतिहासिक वातें; संख्या १८२८) ने भी इसी तिथि को गोविन्ददास का मारा जाना लिखा है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृष्ठ १४०-१।

<sup>(</sup> ४ ) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स स्त्रौर बेवरिज-कृत स्रनुवाद; जिस्द १, पृ० २१३।

मारे जाने का हाल कहना श्रीर उसका गोविन्ददास को मारने की इजाज़त देना श्रादि कैसे माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में बादशाह का लिखना ही माननीय है।

इसके कुछ दिनों बाद वादशाह ने सूरसिंह को दिन्त के कार्य पर

रवाना किया। इस अवसर पर वादशाह ने उसे

स्रित्त कादिन भेजाजाना

मोतियों की एक जोड़ी और काश्मीरी दुशाला दिया।

ता० २४ खुरदाद (आषाढ विद ४ = ता० ४ जून) को दो मास की

छुट्टी प्राप्तकर सूरसिंह जोधपुर गया, जिसकी समाप्ति होने के बाद अपने

पुत्र गजासिंह सहित ता० १६ मिहिर (कार्तिक

स्रित्त का छुट्टी लेकर
स्रित्र जाना

सेवा में उपस्थित होकर उसने सी मोहरें और एक

हज़ार रुपये भेंट किये ।

ता० १६ आवान (मार्गशीर्ष वदि ३ = ता० २६ अक्टोबर) को सूर-सिंद ने बादशाह से द्विण जाने की आज्ञा प्राप्त की। इस अवसरपर उसका मनसव बढ़ाकर ४००० ज़ात और तीन हज़ार तीन सी स्रित्त के मनसव में वृद्धि और उसका दिच्या जाना अत उसे रवाना होने के पूर्व दी<sup>3</sup>।

उसी वर्ष उदयकरण के पौत्र मनोहरदास को सूर्रासंह ने पीसांगण की जागीर दी, परंतु थोड़े दिनों बाद ही बीकानेर मनोहरदासको पीसांगणदेना के सुर्रासंह ने मनोहरदास को मरवा दिया ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'वि० सं० १६७३ (ई० स०

- (१) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स ग्रौर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ॰ २६३ । मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ॰ २०४ ।
- (२) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्रौर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ॰ २१४, ३००। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० २०४, २१०।
- (३) तुजुक-इ-जहांगीरीं; रॉजर्स श्रौर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, प॰ ३०१। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० २१०-११।
  - ( ४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६४४-६ ।

१६१६) में बादशाह ने अजमेर में रहते समय कुंवर गर्जासंह के नाम जालोर का परगना लिख दिया श्रीर उसे आज्ञा दी कुंवर गर्जासंह को जालोर कि वह वहां से बिहारियों को निकाल दे। इसके श्रमुसार गर्जासंह ने जाकर जालोर से बिहारियों

को निकाल दिया, जो भागकर पाल्हणपुर चले गये'।'

"तारीख पालनपुर" में इस घटना का विस्तृत वर्णन दिया है, जो नीचे लिखे श्रनुसार है—

'जालोर के शासक ग़ज़नीख़ां का देहांत होने पर, वहां की गद्दी के लिए भगड़ा खड़ा हुआ। राजमाता-द्वारा अर्ज़ी पेश होने पर वादशाह जहांगीर ने पहाड़खां को जालोर का हक़दार नियत कर उसे एक खासा हाथी दिया। तद्नुसार हि० स० १०२६ (वि० सं० १६७४=ई०स० १६१७) में वह जालोर पहुंचकर वहां की गदी पर बैठा। इसके कुछ दिनों वाद वह बादशाह की तरफ़ से दिच्छा की लड़ाई में गया, जहां से लौटने पर वह बुर-हानपुर की थानेदारी पर भेजा गया। कम उम्र होने के कारण वह धीरे-धीरे पेशोत्राराम में फंस गया श्रौर राज-कार्य की तरफ़ से उदासीन रहने लगा। राजमाता ने उसे समभाने की चेष्टा की तो दुए लोगों के वहकाने में आकर उसने उसे मरवा डाला। इसकी खबर बादशाह को होने पर पहाड़खां केंद्र कर हि०स० १०२८ (वि० सं० १६७६=ई०स०१६१६) में हाथी के पैरों में बंध-वाकर मरवा डाला गया। उसका पुत्र निजामलां विद्यमान था, पर वादशाह ने जालोर की जागीर शाहज़ादे खुर्रम के नाम कर दी और वहां का प्रवन्ध करने के लिए फ़तहउल्ला वेग भेजा गया। पहाड़खां के हिमायतियों ने उसके खिलाफ़ खिरकीवाव नामक स्थान में सेना एकत्र की। फ़तहउझा बेग ने पक बार उन्हें समसाने का प्रयत्न किया, पर जालोरियों ने उसपर ध्यान न देकर आक्रमण कर दिया और थोड़ी लड़ाई के बाद शाही सेना को भगा

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४२। "तुजुक-इ-जहांगीरी" में इसका उल्लेख नहीं है, पर उससे पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १६७३ (ई॰ स॰ १६१६) में बादशाइ अजमेर में ही था (जि॰ १, पृ॰ २६७)।

दिया। इस पराजय का समाचार मिलने पर बादशाह ने सूरसिंह को जालोर का हाकिम नियत किया। सूरसिंह की श्राज्ञानुसार गर्जासेह ने भंडारी ल्या तथा एक वड़ी सेना के साथ जालोर के गढ़ पर श्राक्रमण कर दिया। जालोर की दशा ठीक न थी। सरदार मनमानी श्रौर लूट-मार करने में लगे थे। ऐसी दशा में नारायणदास काबा ने, जो गढ़ में था, ग्रप्त प्रवेश-मार्ग की सूचना गजसिंह को दे दी, जिससे राठोड़ सेना ने खांडा वुर्ज की तरफ़ से गढ में प्रवेश कर थोड़ी लड़ाई के बाद वहां श्रिधिकार कर लिया। दसरे दिन नगर के फाटक पर जालोरी पठानों से राठोड़ों का युद्ध हुआ। जोधपुर का बारहट जादोदान लिखता है कि शहरपनाह पर चढ़ी हुई तोवों की गोलावारी और जालोरी पठानों की हिस्सत भरी वीरता के कारण निकट था कि राठोड़ों के पैर उखड़ जाते, पर डोडियाळी के ठाकुर पूंजा, कीरतर्सिंह तथा देवड़े आदि राजपूतों के गजसिंह से मिल जाने के कारण श्रन्त में जालोरियों की पराजय हुई श्रीर राठोड़ों का जालोर पर क़ब्जा हो गया। भीनमाल उस समय तक जालोर के कामदार मोकलसी के अधिकार में ही था। जालोर पर राठोड़ों का क़ब्ज़ा होते ही पठानों का दीवान राजसी बचे हुए जालोरियों के साथ वहां चला गया, पर श्रभी वे लोग वहां जमने भी न पाये थे कि राठोड़ों ने उनपर चढ़ाई कर दी। राजसी, मोकलसी श्रादि बहुत से व्यक्ति इस लड़ाई में काम श्राये श्रीर शेष भागकर हि॰ स॰ १०२६ (वि० सं० १६७७ = ई० स० १६२०) में पालनपुर के कुरक्ता नामक स्थान में बस गये तथा निकटस्थ अर्वली पहाड़ की घाटियों का आश्रय लेकर पालनपुर के इलाक़े में लूट-मार करने लगे। परिणाम यह हुन्ना कि कितने ही वर्षों तक वह इलाक्ना वीरान पड़ा रहा। हि० स० १०४४ (वि० सं० १६६२ = ई० स० १६३४) में पहाड़खां का चाचा फ़ीरोज़खां, जो बालापुर का थानेदार था, उन लोगों से जाकर मिला श्रौर फिर कुरभा से पालनपुर जाकर वहीं उसने श्रपना निवासस्थान बनाया ।'

<sup>(</sup>१) सैयद गुलाब मियां-कृत; पृ॰ १४०-१६०। नवाब सर तालेमुहम्मद्ख़ाँ; पालगापुर राज्य नो इतिहास (गुजराती); भाग १, पृ० ४४-६२ ।

दिचाण में पुनः उपद्रव खड़ा होने पर वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८) में वादशाह ने श्रजमेर से सूरासिंह को उधर भेजा। पीसांगण में डेरा होने पर सूरसिंह ने कुंवर गजसिंह, श्रासीप के स्वामी दिचि थियों के साथ लड़ाई राठोड़ राजसिंह ( खींवावत ), व्यास नाथू तथा भंडारी लूणा आदि को जोधपुर के प्रवन्ध के लिए रवाना कर दिया और स्वयं बुरहानपुर गया। महकर में रहते समय सूरसिंह, नवाव खानखाना आदि को दिचिणियों ने चारों तरफ़ से घेर लिया। कुछ ही दिनों में रसद आदि की कमी होने पर लोगों को बड़ा कप्ट होने लगा। ठाकुरों आदि ने कुंभकर्ण (पृथ्वीराजीत जैतावत ) को भेजकर इसकी सूचना महाराजा से कराई, जिसपर उसने सोने का एक थाल और दो रकावियां उसे दे दीं। इनके व्यय हो जाने पर फिर पहले की सी दशा हो गई। सरदारों ने पुनः कुंभकर्ण को महाराजा के पास भेजा। महाराजा ने खानखाना से सारी बात कही, पर उसने उत्तर दिया कि बादशाह की आज्ञा है, अतएव न तो में युद्ध करूंगा और न महकर का परित्याग ही। इसपर महाराजा ने वापस जाकर कुंभकर्ण से कह दिया कि तुम्हें युद्ध करना हो तो जाकर लड़ो। कुंभकर्ण ने पांच सवारों के साथ जाकर बीजापुरवालों पर स्राक्रमण किया

टॉड लिखता है कि उस समय जालोर गुजरात के स्वामी के अधीन था। उसको विजय कर जब गजिसह अपने पिता के साथ बादशाह जहांगीर की सेवा में उपस्थित हुआ तो उस(बादशाह) ने उसे एक तलवार दी। किव के शब्दों में बिहारी पठानों के विरुद्ध जाकर गजिसह ने तीन मास में ही वह कार्य कर दिखाया, जिसे करने में अलाउद्दीन को कई वर्ष खगे थे तथा सात हज़ार पठानों को तलवार के घाट उतारकर जीत का बहुतसा सामान बादशाह के पास भिजवाया (राजस्थान, जि॰ १, पृ॰ ६७०)। टॉड का यह कथन कि उस समय गुजरात के शासक के अधीन जालौर था दिक वहीं है, क्योंकि इसके बहुत पूर्व ही गुजरात की सलतनत का अन्त होकर वहां सुगलों का अधिकार होगया था, जिनकी तरफ से वहां हाकिम रहते थे। आगे चलकर टॉड लिखता है कि इस घटना के बाद गजिसह महाराणा अमरसिंह के विरुद्ध पया, पर पश्चन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा ''तारीख़ पालनपुर'' में दिये हुए वर्षान से स्पष्ट है, जालोर की घटना महाराणा अमरसिंह पर चढ़ाई होने के बाद की है।

श्रीर उनके एचास श्रादिमयों को मारकर उनका भंडा छीन लिया, जो कंमा सादावत ने लाकर महाराजा को दिया। तब तो महाराजा छौर खान-खाना ने भी दिलिणियों पर चढ़ाई की श्रीर उन्हें भगा दिया। श्रनन्तर एक पालकी भेजी गई, जिसमें बैठकर कुंभकर्ण डेरे पर श्राया, जहां उसके घावों की मरहम-पट्टी की गई। महाराजा ने जेतावत श्रासकरण देवीदासोत से वगड़ी ज़ब्तकर कुंभकर्ण को दे दी श्रीर उसे देश जाने की इजाज़त दी। इस घटना के कुछ दिनों बाद कुंभकर्ण पागल हो गया।

दित्तण में महकर के थाने पर रहते समय वि॰ सं० १६७६ भाइपद
सुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० ७ सितंबर) को स्रिसंह का देहावसान
हो गया । "तुजुक-इ-जहांगीरी" से पाया जाता है
स्रिसंह की मृत्यु का समाचार सन् जल्स १४
ता० ४ मिहिर (वि॰ सं० १६७६ श्राण्यिन विद ४ = ई० स० १६१६ ता० १८
सितंबर) शनिवार को बादशाह के पास पहुंचा ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में सूरसिंह की १७ राणियों के नाम मिलते हैं, जिनसे उसके ७ पुत्र हुए, जिनमें से पांच छोटी अवस्था में ही कालकव-लित हो गये। शेष दो में से एक का नाम गजसिंह था शौर दूसरे का सबलसिंह है। इनके अतिरिक्त उसके

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १४४-१। ख्यात से यह भी पता चलता है कि नासिक-त्रंबक का गढ़ पिंडारा विजय करने पर ख़ानख़ाना को वहां से एक चतुर्भुज की सूर्ति मिली, जो उसने पीछे से सूरसिंह को दे दी (जि॰ १, पृ॰ १४४)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्यात; जि॰ १, ए० १४६ । बंकीदास; ऐतिहासिक बातें; संस्था ४३२ श्रीर ८८६। वीरविनोद; भाग २, ए॰ ८१८ । "उमराए हन्द" में हि॰ स॰ १०२८ (वि॰ सं॰ १६७६ = ई॰ स॰ १६१६) में स्रसिंह की मृत्यु होना लिखा है (ए॰ २४६)। टॉड भी वि॰ सं॰ १६७६ में ही उसका दिल्ला में मरना लिखता है (राजस्थान; जि॰ २, ए॰ ६७१)।

<sup>(</sup>३) जि० २, पृ० ६६।

<sup>(</sup>४) इसका जन्म वि॰ सं॰ १६६४ (ई॰ स॰ १६०७) में हुआ था ख्रीर

कई पुत्रियां भी हुई, जिनमें से एक मनभावतीवाई, जो दुर्जनसाल कछवाहे की पुत्री सोमागदे से उत्पन्न हुई थी, जहांगीर के पुत्र शाहज़ादे परवेज़ को व्याही थी<sup>7</sup>।

जो अपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सूर्रासंह की दान-पुराय की ओर विषेश रुचि थी और वह ब्राह्मणों, चारणों ब्रादि का वड़ा सम्मान करता था। कई ब्रावसरों पर ब्राह्मणों ब्रादि को

स्रतिह की दानशीलता तथा उसके बनवाये हुए महल श्रादि उसने कई गांव दान में दिये। चार वार चारणों एवं भाटों को लाख पसाव देने के श्रुतिरिक्त उसने दो

बार चांदी का तुलादान किया—एक वार सूरसागर पर बि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में तथा दूसरी बार महकर में श्रपनी मृत्यु से कुछ पूर्व बि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में। जोधपुर का सूरसागर तालाब तथा उसपर का कोट महल एवं उद्यान उसके ही बनवाये हुए हैं ।

जो प्रपुर के नरेशों में सूरिसंह का नाम बड़ा महत्व रखता है। वह वीर, दानशील और योग्य शासक था। राव मालदेव के वाद राव चन्द्रसेन से जोधपुर का राज्य वादशाह ने खालसा कर लिया। उसके उत्तराधिकारी उदयसिंह के समय जोधपुर राज्य की दशा में कुछ परिवर्तन हुआ, पर उसके पुत्र सूरिसंह के

इसे सुरसिंह ने फलोधी की जागीर दी थी। वहां एक गुलाम ने ज़हर दे दिया, जिससे वि॰ सं॰ १७०३ फाल्गुन विदे ३ (ई॰ स॰ १६४७ ता॰ ११ फरवरी) को इसका देहांत हो गया।

बंकीदास लिखता है कि यह ३६ वर्ष तक जीवित रहा तथा इसे बादशाह की तरफ से एक हज़ारी मनसब मिला था (ऐतिहासिक वातें; संख्या ३४७ तथा ११००)।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४६-१। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८८८ तथा १०१८।
- (२) ख्यात से पाया जाता है कि लाख पसाव के नाम से पचीस हज़ार रूपने दिये जाते थे।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, ए० १४३।

समय उसकी विशेष उन्नित हुई। श्रकबर एवं जहांगीर दोनों के समय में उसका सम्मान ऊंचे दरजे का रहा। यद्यपि श्रकबर के राज्य-समय में उसका मनसब एक हज़ार से श्रधिक न बढ़ा, परन्तु जहांगीर के समय में उसका मनसब बढ़ते-बढ़ते पांच हज़ारी हो गया था, जो उस समय का काफ़ी बड़ा मनसब गिना जाता था। उपर्युक्त दोनों बादशाहों के समय की बहुतसी बड़ी चढ़ाइयों में शामिल रहकर स्रसिंह ने वीरता का परिचय दिया। वह श्रपने राज्य की तरफ़ से भी उदासीन नहीं रहता था। उसके सुप्रवंध के कारण राज्य के श्रन्तर्गत प्रजा में शांति श्रीर समृद्धि रही।

## महाराजा गजसिंह

गजिसिंह का जन्म वि० सं० १६४२ कार्तिक सुदि ८ (ई० स० १४६४ ता० ३० अक्टोबर ) बृहस्पतिवार को हुआ था । वह अपने पिता की जिन्म तथा गद्दोनशीनी (वि० सं० १६७२ = ई स० १६१४) में पिता के साथ

उसकी सेवा में उपस्थित हो गया था। वादशाह ने स्रिसंह की मृत्यु का समाचार पाकर आगरे से गर्जासिंह के लिए सिरोपाव आदि भेजे। तब खानलाना के पुत्र दाराबलां ने उसे बि० सं० १६७६ आश्विन सुदि म (ई० स० १६१६ ता० ४ अक्टोबर) को बुरहानपुर में टीका दिया ।

इस सम्बन्ध में "तुजुक-इ-जहांगीरी" में लिखा है—'ता० ४ मिहिर (आश्वित विदे ४ = ता० १८ सितंबर) को दिल्ला से राजा सूरसिंह की

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४०। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८८७ तथा ४३४ (लाहोर में जन्म होना लिखा है ) । वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८१६।
- (२) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सूरसिंह की मृत्यु होते पर इसके पास शाही फ़रमान आया, जिसके अनुसार यह दिच्या को गया (जि॰ १० ५० १४०)।
- (३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४०। बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ११३३। टॉड; राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ १७२।

## राजपूताने का इतिहास ==

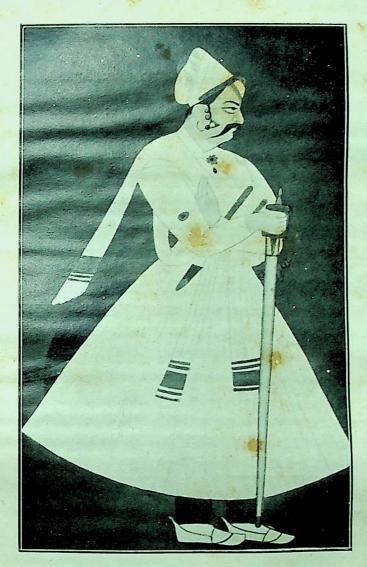

महाराजा गजसिंह

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मृत्यु होने की ख़बर पहुंची। स्रिसिंह ने जीतेजी ही श्रपने पुत्र गर्जासह को सारा राज्य-कार्य सौंप दिया था। मैने भी उसको शिक्षा श्रीर हपा के योग्य जानकर तीन हज़ारी ज़ात श्रीर दो हज़ार सवार का मनसव', भएडा, राजा की उपाधि श्रीर देश (मारवाड़) जागीर में दिया। इस श्रवसर पर मैंने उसके छोटे भाई (सवलसिंह) को भी पांचसी ज़ात श्रीर ढाईसी सवार का मनसव श्रीर मारवाड़ में जागीर श्रता की ।'

जोधंपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि बादशाह की तरफ़ से गजसिंह को जोधपुर, जेतारण, सोजत, सिवाणा, तेखाड़ा, सातलमर, पोक-

रण श्रीर मेरवाड़ा के परगने मिले थे। इनमें से बादशाह की तरफ से मिले हुए परगने हो सका, क्योंकि चन्द्रसेन ने उन्हें भाटियों के

पास गिरवी रक्खा था और वहां उनका ही अधिकार था<sup>3</sup>।

बुरहानपुर में टीका होने के बाद गजसिंह वहां से दाराबखां के साथ महकर के थाने पर गया। इसके कुछ दिनों बाद ही निज़ाम के राज्य से आकर अमरचंपू(अंबरचपू नेमहकर में बादशाही सेना दिसिणियों के साथ लड़ाइयां को घेर लिया । तीन मास तक लड़ाई होती रही।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी सर्वप्रथम गजसिंह को यही मनसब मिलना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ १४०)। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८१६। उमराए इन्दुद; पृ॰ ३०६।

<sup>(</sup>२) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजर्स भ्रौर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि०२, ५०१००।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यातः जि॰ १, पृ० १४०-१।

टॉड के अनुसार इस समय गजिसह के अधिकार में नौकोट मारवाइ के अतिरिक्त गुजरात के सात विभाग, ढूंढाइ का मलाय परगना तथा अजमेर का मसूदे का ठिकाना भी था। उसे दिच्या की स्वेदारी भी प्राप्त थी तथा उसके घोड़े शाही दाग से मुक्त थे (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ६७२)। टॉड का उपर्शृक्त कथन अतिशयोहिपूर्ण होने से विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि कारसी तवारीख़ों में इसका उन्नेख नहीं है। शाही दाग तमाम मनसवदारों के, जो बादशाही सेवा करते थे, घोड़ों पर लगते थे।

<sup>(</sup>४) बांकीदास; ऐतिहासिक बातँ; संख्या =१२। जोधपुर राज्य की क्यात; जि॰ १, पृ॰ १४१।

गजिसिंह ने शाही सेना के हरोल में रहकर पांच-सात लड़ाइयां लड़ीं। श्रंत में दिनिणियों की फ़ीज को हारकर भागना पड़ा श्रीर गजिसिंह की विजय हुई। दो वर्ष तक दिल्ला में रहकर वह दिनिणियों की सेना से लड़ता रहा, जिससे उसकी सेवाश्रों श्रीर बीरता से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे "दल-थंभण" का खिताव दिया श्रीर उसके मनसब में एक हज़ार ज़ात श्रीर एक हज़ार सवार की बृद्धि कर दी?।

वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में बादशाह ने शाहज़ादे खुर्रम को दिल्लिए में भेजा। उसने वहां पहुंचते ही अमरचंपू से सिन्ध कर ली<sup>3</sup>। इसपर गजिंसह उससे विदा लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उससे आज्ञा प्राप्तकर उसी वर्ष भाद्रपद के अंतिम दिनों में जोधपुर पहुंचा<sup>8</sup>।

"तुजुक इ जहांगीरी" से पाया जाता है कि १७ वें राज्य-वर्ष में ता॰ १ खुरदाद (वि॰ सं॰ १६७६ ज्येष्ठ सुदि १३ = ई॰ स॰ १६२२ ता॰ १२ मई) के दिन गजसिंह को एक नकारा दिया गया (रॉजर्स थ्रौर बेवरिज कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ० २३३)। "वीरविनोद" (भाग २, पृ० ३०४) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>१) बांकीदास (ऐतिहासिक बातें; संख्या ४२२) ने भी गजिसह का ख़िताब 'दलथंभण'' होना लिखा है। टाँड लिखता है कि किरमीगढ़, गोलखंडा, केलेणा, परनाला, गजनगढ़ ग्रासेर ग्रीर सतारा की लड़ाइयों में राठोड़ों ने बड़ी वीरता दिखलाई, जिससे उनके स्वामी गजिसह को 'दलथंभण'' का ख़िताब मिला (राजस्थान; जि॰ २, प॰ ३७२)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की रयात; जि॰ १, पृ॰ १४४-६। वीरवीनोद; भाग २, पृ॰ ८१६। "तुजुक इ-जहांगीरी" में भी जहांगीर के १६ वें राज्यवर्ष में ता॰ १ मिहिर (वि॰ सं॰ १६७= ग्राश्विन सुदि १०=ई॰ स॰ १६२१ ता॰ १४ सितम्बर को गजसिंह का मनसब ४००० ज्ञात ग्रोर ३००० सवार का किया जाना लिखा है (रॉजर्स ग्रोर बेविरिज कृत अनुवाद; जि॰ २. पृ० २१४)। मुंशी देवीप्रसाद-कृत "जहांगीरनामा" (पृ० ४७६) तथा "वीरविनोद" (भाग २, पृ० ३०४) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>३) बंकीदासः ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१३ में भी इसका उन्नेख है, पर उसमें इस घटना का समय वि॰ सं॰ १६७८ (ई॰ स॰ १६२१) दिया है।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १४४-६।

सन् जलूस १८ ता० २१ उर्देशिहिश्त (वि० सं० १६८० वैशास सुदि
१२ = ई० स० १६२३ ता० १ मई) को गजसिंह अपने देश से लौटकर
वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। इसके चार
गजसिंह का गांगी खुर्रम दिन बाद ता० २४ उर्देशिविहिश्त (ज्येष्ठ विद १ =
पर भेजा जाना
ता० ४ मई) को बादशाह ने शाहज़ादे परवेज़ को
एक विशाल सेना के साथ विद्रोही खुर्रम पर भेजा । इस अवसर पर
अन्य अफ़सरों आदि के साथ महाराजा गजसिंह को उसका मनसव
४००० जात और ४००० सवार का कर बादशाह ने उक्त सेना के साथ

<sup>(</sup>१) तुजुक इ-जहांगीरी; रॉजर्स श्रोर देवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, पृ॰ २४६। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ॰ ४१४।

<sup>(</sup>२) बादशाह जहांगीर का दूसरा पुत्र। इसका जन्म हि॰ स॰ १६६ (वि॰ सं॰ १६४० ई॰ स॰ १४६०) में तथा मृत्यु हि॰ स॰ १०३६ (वि॰ सं॰ १६८३ = ई॰ स॰ १६२६) में हुई।

<sup>(</sup>३) शाहजादा खुरम जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने बहुत प्रतिष्टा बढ़ाई थी । उसको वह श्रपना उत्ताधिकारी भी बनाना चाहता था, परन्तु बादशाह श्रपने राज्य के पिछले दिनों में श्रपनी प्यारी देगम न्रजहां के हाथ की कठ-पुतलीसा हो गया था, जिससे वह जो चाहती वही उससे करा लेती थी । न्रजहां ने श्चपने प्रथम पति शेर श्रक्रग़न से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था। उसको ही वह जहांगीर के पीछे बादशाह बनाना चाहती थी। इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुरंम के विरुद्ध बादशाह के कान भरने लगी श्रीर उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर भिजवाना चाहा । उन्हीं दिनों ईरान के शाह श्रव्वास ने कन्धार का किला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीझा विजय करने के लिए नूरजहां ने खुरंम को भेजने की सम्मति बादशाह को दी। तदनुसार बादशाह ने उसको बुरहानपुर से कन्धार जाने की त्राज्ञा दी । शाहजादा नृरजहां के इस प्रपंच को जान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाहा। वह समभ गया था कि यदि हिन्दुस्तान से बाहर जाना पहा भीर हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रहा तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ भी न रहेगा, जिससे वह बादशाह की अवज्ञाकर वि॰ सं॰ १६७६ (ई॰ स॰ १६२२) में उसका विद्रोही बन गया और दिल्या से मांडू जाकर सैन्य सिहत आगरे की और बदा ।

भेजा'।

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'शाहजादा खुर्रम दिल्ला में था। वह बादशाह से विद्रोही हो गया और सेना एक अ कर वहां से आगरे की तरफ़ अप्रसर हुआ। उदयपुर पहुंचने पर महाराणा अमरिसंह (? कर्णसिंह होना चाहिये) ने कुंचर भीम को सेना देकर उसके साथ कर दिया। जहांगीर उन दिनों अजमेर में था। उसने शाहजादे परवेज़ को खुर्रम पर भेजने का निश्चय कर आगरे की तरफ़ प्रस्थान किया और गर्जसिंह को भी बुलवाया जो चाइसू (चाटसू) नामक स्थान में जाकर उससे मिल गया। महाबतखां को परवेज़ का मुसाहिब नियत कर तथा गर्जसिंह के मनसब में १००० ज़ात और १००० सवार की वृद्धि कर बादशाह ने दोनों को परवेज़ के साथ रवाना किया । इस अवसर पर फलोशी और मेइता के परगने भी गर्जसिंह के नाम कर दिये गये। वि॰ सं०१६८१ कार्तिक सुदि १४(ई०स०१६२४ ता०१६ अक्टोबर) को हाजीपुर

<sup>(</sup>१) तुजुक इ जहांगीरी, राजर्स श्रीर बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ २, प्र॰ २६० तथा २६१। उमराए हन्दू, प्र॰ ३१०। मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; प्र॰ ४१४-६। वीरिवनोद; भाग २, प्र॰ ८१६। बंकीदास ने भी खुर्रम के साथ की लढ़ाई में गजिंस का शाही सेना के साथ रहना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६४ )। डा॰ बेनी-प्रसाद कृत ''हिस्ट्री श्रांव् जहांगीर'' (पु॰ ३६२ ) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>२) इसका वास्तविक नाम जमानाबेग था श्रीर यह काबुल के निवासी गोर-बेग का पुत्र था। श्रकबर के समय में इसका मनसब केवल पांचसौ था, पर जहांगीर के समय इसको उच्चतम सम्मान प्राप्त था, जो शाहजहां के समय में भी वहाल रहा। हि॰ स॰ १०४४ (वि॰ सं॰ १६६१-ई॰ स॰ १६३४) में इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>३) टॅड लिखता है कि खुर्गम ने गजिसह के पास सहायता के लिए लिखवाया, पान्तु वादशाह का कोपभाजन बनना उसे पस द नथा और साथ ही परवेज़ का भी वह पचपाती था, जिससे उसने खुर्गम की प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया (राजस्थान; जि.०. २, पृ० ६७४)।

हाँ बेनीप्रसाद-कृत ''हिस्ट्री बाँध् जहांगीर'' में इस जहाई का होंसे नदी के किनारे कम्पत नामक स्थान में होना जिखा है ( प्र॰ ३८२ )।

पटना में गंगाजी के किनारे खुर्रम और परवेज़ की सेनाओं की मुठभेड़ हुई। ख़र्रम की फ़ौज में सीसोदिया भीम २४ हज़ार सेना के साथ हरोल में था, गौड़ गोपालदास आदि भी खुर्म की सेना के साथ थे। परवेज़ की सेना में आंबेर का राजा जयसिंह (मिर्ज़ा राजा), महावतखां आदि हरोल में थे और महाराजा गजर्सिंह वाई तरफ़ नदी के किनारे कुछ दूर पर खड़ा था'। युद्ध आरम्भ होने पर भीम के घोड़ों की वागें उठीं, जिससे परवेज़ की सेना के पैर उखड़ गये। तब भीम ने खुर्रम से कहा कि हमारी विजय तो हुई, लेकिन गजासिंह, जो सैन्य सहित दूर खड़ा है, यदि आज्ञा हो तो उसे लड़ाई के लिए ललकारें। उस समय गर्जीसह नदी के किनारे पाजामे का नाड़ा खोल रहा था। उसके साथी कूंपावत गोरधन ने आगे बढ़ कड़क कर कहा कि परवेज़ की सेना तो भागी जा रही है और आपको नाड़ा खोलने का यही समय मिला है। गजसिंह ने कहा कि मैं भी यही देखता था कि कोई राजपूत मुक्ते कहनेवाला है या नहीं। इतना कहकर वह घोड़े पर सवार हुआ और उसने दुश्मनों पर तलवार चलाई। भीम ने उसका मुकाविला किया और वह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया । उसके युद्धचेत्र में गिरते ही खुर्रम ठहर न सका श्रीर भाग खड़ा हुआ। शाही सेना की विजय हुई ।'

<sup>(</sup>१) टॉड लिखता है कि बादशाह ने गजिसह की तरफ से सन्देह होने के कारण मिज़ों राजा जयसिंह को हरोल में रक्खा था। इससे गजिसिंह रुष्ट होकर अलग खड़ा हुआ था (राजस्थान; जि॰ १, पृ॰ ४३०)। गजिसिंह के अलग रहने का कारण कोई ऐसा भी बतलाते हैं कि खुर्रम जोधपुरवालों का भानजा था, जिससे वह अन्तःकरण से उससे लड़ना नहीं चाहता था [नागरीप्रचारिणी पत्रिका (काशी); भाग १, पृ॰ १८६]।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ॰ १४६-७। ख्यात से पाया जाता है कि इस विजय के उप-ताक्य में जहांगीर ने गजसिंह के मनसब में एक हज़ार सवार की वृद्धि कर दी, जिससे उसका मनसब पांच हज़ार जात तथा पांच हज़ार सवार का हो गया। फ्रारसी तवारीख़ों से इसकी पुष्टि नहीं होती, किन्तु "उमराए हनूद" से पाया जाता है कि बढ़ते-बढ़ते जहांगीर के राज्य-समय में गजसिंह का मनसब पांच हज़ार ज्ञात श्रीर पांच हज़ार सवार तक हो गया था (पृ॰ ३०८)।

ं उपर्युक्त वर्णन एकांगी तथा पच्चपातपूर्ण होने के कारण, उसमें भीम की बीरता का विस्तृत वर्णन नहीं दिया है, जिससे इस लड़ाई का वास्त-विक रूप ज्ञात नहीं होता । "मुन्तखबुल्लुवाव" का कर्ता मुहम्मद हाशिम खाफ़ीखां लिखता है-'राजा भीम और शेरखां ने वीरतापूर्वक शाहजादे परवेज़ के सामने जाकर तोपखाने पर इस तेज़ी श्रौर उत्साह के साथ आक्रमण किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा भीम अपने विश्वासपात्र साथियों सिंहत शत्रु-सेना की पंक्ति को चीरता हुआ सुलतान परवेज़ के खास गिरोह तक पहुंच गया। उस समय जो कोई उसके सामने श्राया वह तलवार श्रौर भालों से मारा गया। परवेज़ की सेना में पहुंचने तक उसके कई वीर मारे गये, तो भी उसका आक्रमण इतना तीव था कि चालीस हज़ार शत्रु-सेना के पांव उखड़ने को ही थे। इतने में महाबतसां ने भीम के सामने एक मस्त हाथी (जटाजूट नाम का) भेजने की सलाह दी। राजा भीम और शेरखां ने उस हाथी को भी तलवार और वर्छों के प्रहार से गिरा दिया। प्रत्येक बार जब वह श्राक्रमण करता तब दोनों पत्तवाले उसकी प्रशंसा किया करते थे। श्रंत में कई वीर साथियों सहित महावतखां भीम के सामने आया। राजा भीम बहुत से घाव लगने के बाद घोड़े से गिर गया । उस समय एक शत्रु उसका सिर काटने के लिए आया तो उसने जोश में आ़कर उसको मार डाला। जब तक उसके प्राण बने रहे तब तक उसने अपने द्वाथ से तलवार न छोड़ी और शेरखां भी लड़कर मारा गया ।' भीम के इस प्रकार वीरता के साथ काम आने के पश्चात् खुर्रम हारकर पटना होता हुआ दिच्छ को लौट गया<sup>र</sup>।

वि॰ सं॰ १६८२ (ई॰ स॰ १६२४) के कार्तिक ( अक्टोबर) मास

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० २८८।

भीम के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो नागरीप्रचारिगा पत्रिका (काशी); भाग

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्थात में खुरंम का हारकर सर्वप्रथम राजपीपला के पहाड़ों में जाना लिखा है (जि॰ १, प्र॰ १४६), जो ठीक नहीं है।

में बादशाह ने महावतलां को बुरहानपुर से बुलाकर फ़िदाईखां' को उसके स्थान में भेजा और शाहज़ादे परवेज़ तथा अन्य गजसिंह का दाितण में रहना उमरावों को कहलाया कि वे वहां पर ही रहें। महाचतलां ने इसपर कोई ध्यान न दिया श्रीर परवेज श्रादि को साथ लेकर चला, परन्तु गजसिंह ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया। फ़िदाईखां ने उससे परवेज़ आदि को समभाकर वापस बुलाने के लिए कहा। पहले तो गजिंस ने, यह कहकर ऐसा करने से इन्कार किया कि मैं साथ नहीं गया इससे महावतलां मुक्त से नाराज़ है और यदि अब जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगा तो वह श्रौर नाराज़ हो जायगा तथा मुमिकन है दरबार में मेरी बुराई करे, परंतु बाद में फ़िदाईखां के आश्वासन दिलाने पर उसने शाहजादे श्रौरं श्रन्य उमरावों को समका-वुकाकर वापस बुला लिया। इसके कुछ दिनों वाद फ़िदाईखां राठोड़ राजसिंह को साथ लेकर वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । उस समय उसने गर्जासेंह की सेवाओं की प्रशंसा कर ज़ब्त किया हुआ मेड्ते का परगना फिर उसके नाम करा दिया । हि० स० १०३६ ता० ७ सफ़र (वि० सं० १६८३ कार्तिक सुदि = ई० स० १६२६ ता० १८ अक्टोबर) बुधवार को शाहजादे परवेज की मृत्य हो गई श्रोर उन्हीं दिनों बादशाह ने राज्य विरोधी त्राचरण करने के कारण महाबतखां को भी राज्य से निकाल दिया3, जो पीछे से जाकर खुर्रम के शामिल हो गया।

उसी वर्ष कुंवर श्रमरसिंह के नाम मनसव श्रीर नागोर की जागीर वकील भगवानसाह जसकरण ने बादशाह को कहकर लिखवाली। इसपर गजिसहके कुंवर श्रमरसिंह को वह (श्रमरसिंह) राजसिंह कूंपावत श्रीर पन्द्रह सी मनसब श्रीर जागीर मिलना सवारों के साथ बादशाह की सेवा में चला गया ।

<sup>(</sup>१) संभवतः यह जहांगीर के दरवार का मनसबदार हिदायतुल्ला था, जिस्हे बादशाह ने क्रिदाईख़ां का ख़िताब दिया था।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ ३, पृ० ११६-६०।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० १८१, १८६ तथा १८६।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १६० ।

हि॰ स॰ १०३७ ता॰ २८ सफ़र (वि॰ सं॰ १६८४ कार्तिक विद ३० (स्रमावास्या) = ई॰ स॰ १६२७ ता॰ २८ स्रक्टोवर ) को काश्मीर से लाहोर

जहांगीर की मृत्यु और शाहजहां की गद्दीनशीनी लौटते समय राजोर<sup>3</sup> नामक स्थान में वादशाह जहांगीर का देहावसान हो गया<sup>3</sup>। इसकी खबर पाकर नूरजहां ने शहरयार<sup>8</sup> को गद्दी पर बैठाने के

लिए लाहोर से बुलाया, परन्तु नूरजहां का भाई आसफ़ खां अपने दामाद् खुर्रम को बादशाह बनाना चाहता था, अतएव उसने कुछ समय के लिए खुसरों के पुत्र बुलाकी को, जिसका दूसरा नाम दावरव इश था, त इत पर बैठा दिया और नूरजहां को नज़रवन्द कर कई अमीरों और राजा बास के बेटे राजा जगतिसंह के साथ स्वयं लाहोर की और प्रस्थान किया। इस समय उसने बनारसी नामक एक हिन्दू व्यक्ति को दिचिए की तरफ़ भेजकर खुर्रम से कहलाया कि वह शीघ्र आगरे पहुंचे। आसफ़ खां के लाहोर पहुंचने पर शहरयार उससे आकर लड़ा, पर उसे हारकर किले की तरफ़ भागना पड़ा। तब आसफ़ खां ने शहर पर क़ ज़ा कर लिया और उसे अन्धा करके कैंद्र कर दिया। उधर बनारसी ने जुनेर में पहुंचकर खुर्रम को आसफ़ खां की अगूंठी दी और सारा हाल कहा। इसपर उस (खुर्रम)ने दिच्ला के स्वेदार खान जहां लोदी से लिखा पढ़ी की, पर उसने इस और

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १६८३ कार्तिक वदि १३ (ई॰ स॰ १६२६ ता॰ ८ ऋक्टोबर) दी है (जि॰ १, पृ॰ १६०), जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में राजोर के स्थान पर भंभोर दिया है (जि॰ १, पृ॰ १६०)।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० ५६६।

<sup>(</sup> ४ ) बादशाह जहांगीर का सब से छोटा पुत्र ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी जहांगीर के बाद बुलाकी का गही पर बैठाया जाना श्रौर एक वर्ष पर्यन्त राज्य करना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ १६१), जो ठीक नहीं है। जहांगीर की मृत्यु वि॰ सं॰ १६८३ (ई॰ स॰ १६२६) में लिख देने के कारण ही ऐसी ग़लती हो गई हो ऐसा प्रतीत होता है।

कुछ भी ध्यान न दिया श्रौर निज़ामुल्मुल्क से मिलकर वालाघाट का सारा प्रदेश उसको दे दिया। साथ ही उधर के, श्रहमदनगर के किलेदार सिपहदारखां के श्रितिरिक्त श्रन्य सब बादशाही श्रमीर श्रौर जागीरदार भी उसके लिखने से बुरहानपुर श्रा गये। इस समय राजा जयसिंह श्रौर गजसिंह किसी कारणवश खानजहां के साथ थे, जिनकी सहायता से उसने मांडू के सूबेदार मुज़फ्फ़रखां को निकालकर वहां क़न्ज़ा कर लिया।

शहरयार की पराजय का समाचार पाकर ख़र्रम सिन्ध और गुज-रात का प्रबन्ध करने के अनन्तर गोगृंदा होता हुआ अजमेर पहुंचा। इसकी ख़बर पाकर जयसिंह और गजसिंह ख़ानजहां का साथ छोड़कर चल दिये । गजसिंह तो अपने देश चला गया, पर जयसिंह अजमेर में ख़र्रम की सेवा में उपस्थित हो गया। फिर ख़र्रम के हाथ का लिखा आदेशपत्र पहुंचने पर आसफ़ख़ां ने बुलाकी, उसके माई तथा दानियाल के पुत्रों आदि को माघ वदि ११ (ई० स०१६२ द्रता०२२ जनवरी) को मरवा डाला । माघ वदि १२ (ता०२३ जनवरी) को ख़र्रम आगरे पहुंचा और माघ सुदि १० (ता०४ फ़रवरी) को ''अबुल् मुज़फ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद किरां सानी शाह-जहां बादशाह गाज़ी'' नाम धारण कर तक़्त पर बैठा ।

उसी वर्ष फाल्गुन विद ४ (ता० १३ फ़रवरी ) को गर्जासह जोधपुर से चलकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ है। इस अवसर पर वादशाह

<sup>(</sup>१) मंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पृ० १-३।

<sup>(</sup>२) डा॰ बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री श्रॉव् शाहजहां; पृ० ६६।

<sup>(</sup>३) बादशाह जहांगीर का तीसरा पुत्र।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पृ० ३-४ ।

<sup>(</sup>१) वही; पृ०१। जोधपुर राज्य की ख्यात में (श्रावणादि) वि० सं० १६८४ (चैत्रादि १६८१) श्रापाढ वदि ४ (ई०स० १६२८ ता० १० जून) को खुर्रम का सिंहास-नारूढ़ होना लिखा है (जि० १, पृ० १६१), जो ठीक नहीं है। ख्यातों श्रादि में इसी प्रकार बहुधा संवत् श्रादि ग़लत दिये हैं।

<sup>(</sup>६) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि गजसिंह राज्यभक्त राजा था, श्रतएव जहांगीर के जीवनकाल में वह उसकी श्राज्ञा से खुर्र म से लड़ा था । इसका

गजसिंह का शाहजहां की सेवा में उपस्थित होना ने उसे खासा खिलश्रत, जड़ाऊ खंजर, फूल कटार संहित जड़ाऊ तलवार, सुनहरी ज़ीन सहित ख़ासा घोड़ा, ख़ासा हाथी और नक्कारा, निशान श्रादि दिये

श्रीर उसका मनसब ४००० ज़ात श्रीर ४००० सवार का, जो जहांगीर के समय में था, बहाल रक्खा । श्रयने प्रथम राज्यवर्ष में ही शाहजहां ने कुंवर श्रमर्रीसह को एक हाथी दिया ।

कुछ समय बाद आगरे के आस-पास के भोमियों की लूट-मार बढ़ने पर बादशाह ने उनके विरुद्ध फ़ौज भेजी, जिसमें गजसिंह के सैनिक भी शामिल

श्रागरे के पास के लुटेरे भोमियों पर सेना भेजना थे। लुटेरों की गढ़ी फ़तहपुर के निकट के सीस-रोधी गांव में थी। शाही सेना के अध्यक्त सरदारखां ने उस( गढ़ी )के पास पहुंचकर गजसिंह के

श्रादिमियों से उसपर श्राक्रमण करने के लिए कहा। राठोड़ों की एक श्रनी में बगड़ी का राठोड़ भगवानदास (बाघोत, जैतावत) श्रादि थे श्रीर दूसरी में पंचोली बलू श्रादि। बलू श्रादि उस समय श्राक्रमण करने के खिलाफ़ थे, पर सरदारखां ने कहा कि नहीं श्राज ही भगड़ा होगा। तब राठोड़ों ने घोड़े उठाकर गढ़ी पर श्राक्रमण किया। इस लड़ाई में भगवानदास,

उसके मन में बड़ा ख़याल रहता था। इस भावना को दूर करने के लिए बादशाह ने राव सगतिसंह (उदयसिंहोत, खरवेवालों का पूर्वज) की पुत्री लीलावती (जो रिश्ते में गजिस के काका की बेटी बिहन होती थी) को महाराजा के पास भेजा, जिसने जोध-पुर पहुंचकर चौगान में डेरा किया और महाराजा से मिलकर बादशाह की तरफ से सिरोपाव और अंगूठी उसे दी। फिर उसने सब बातों का स्पष्टीकरण करके आपस का ग्लानिभाव दूर किया। महाराजा ने आठ दिन तक उसे अपने यहां रखकर विदा किया और फिर अपने सरदारों आदि के सहित वह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ (जि॰ १, पृ० १६१-२)।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पृ० १०। उमराए हनूद; पृ० ३०६-१०। वीरविनोद; भाग २, पृ० ८१६।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; ए० १७।

राठोड़ कन्हीदास (माधोदासोत) आदि मारे गये, लेकिन गढ़ के भीतर के आदमी भाग गये और वहां शाही सेना का अधिकार हो गया। इस विजय का समाचार पाकर वादशाह ने राठोड़ों की वीरता की वड़ी प्रशंसा की ।

वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२४) में आंवेर के कछवाहे राजा जय-सिंह के पुष्कर में रहते समय, वहां जब वैर का बदला लेने के लिए कुछ

सामोद के रामासिंह की सहायता करना लोगों ने राठोड़ों की प्रशंसा की तो जयसिंह को वह वात बुरी लगी और उसने कहा कि मैंने कब अपने किसी वदला लेनेवाले सरदार का आदर नहीं किया।

गौड़ों ने कछवाहे वीजल को माराथा, जिसका बदला लेना बाक़ी था। शाहजहां के सिंहासनारूढ़ होने पर गौड़ों का वल वढ़ा। एक दिन गौड़ किशनसिंह ४० सवारों के साथ आगरे जाता हुआ सामोद से दो कोस दूरी पर ठहरा। इसकी सूचना सामोद के रावल रामिसंह को मिलने पर वह अपने सैनिकों सहित उसके समच आया और उसने लड़ाई कर उसे मार डाला। राजा जयसिंह ने जब यह समाचार सुना तो उसने वादशाह के कोप से बचने के लिए रामसिंह को राज्य से निकाल दिया श्रीर इसकी सूचना बादशाह को दे दी। गौड़ विट्ठलदास ने किशनसिंह के मारे जाने की खबर पाकर राजा जयसिंह पर चढ़ाई की तो बादशाह ने यह कहकर कि मैं श्रपराधी को दंड दूंगा, उसे लौटा दिया। रामिसह पहले तो मेवाड़ के राखा जगतसिंह के पास जाकर रहा, पर वहां कहा सुनी हो जाने से वह अपने राजपूतों के साथ आगरे गया और गजसिंह के डेरों के निकट ठहरा। उसके वहां रहने का पता जब विट्ठलदास को लगा तो उसने इसकी सूचना बादशाह को दे दी, जिसने उसे पकड़कर ले आने का हुक्म जारी किया। रामसिंह यह देखकर लड़ मरने के लिए सन्नद्ध हुन्ना। उसका मिश्र आउवा का ठाकुर उद्यभाण (चांपावत) भी उसका साथ देने को प्रस्तुत हो गया।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १६३-१। बांकीदास (ऐतिहा-सिक बातें; संख्या ८६१) ने इस घटना का समय वि॰ सं॰ १६८४ आषाढ बिद ८ (ई॰ स॰ १६२७ ता॰ २८ मई) दिया है।

यह देख महाराजा गर्जासंह ने भी रणभेरी वजवा दी। वादशाह ने जब देखा कि अवस्था बहुत भीषण हो रही है तो उसने अपनी तरफ़ से युद्ध का आयोजन बंद करवा दिया और महाराजा से रामिसंह को दरवार में लाने के लिए कहलवाया। बाद में सारी सत्य वार्ता प्रकट होने पर वादशाह ने सामोद की जागीर पीछी रामिसंह को दे दी और गौड़ों तथा कछवाहों में आपस में मेल करा दिया?।

शाहजहां ने सिंहासनारूढ़ होने पर महाबतस्तां की नियुक्ति दक्षिण में कर स्वानजहां लोदी को अपने पास बुला लिया था, पर वह वि० सं० गर्जासेंह का स्वानजहां पर १६८६ कार्तिक विद १२ (ई० स०१६२६ ता०३ अक्टो- सेजा जाना वर) को आगरे से भाग गया । इसपर वादशाह ने स्वाजा अबुलहसन को राजा जयसिंह, राव सूर भुरिटया आदि के साथ उसके पीछे रवाना किया, जिन्होंने धौलपुर में उसे जा घेरा, पर वह वहां से निकल भागा। उसके बुंदेलखंड, गोंडवाना और वालाघाट होते हुए निज़ामुल्मुल्क के पास पहुंचने का समाचार पाकर पौष सुदि १० (ता०१४ दिसंबर) सोमवार को बादशाह स्वयं दित्तिण की तरफ रवाना हुआ। इस अवसर पर राठोड़ अमरसिंह का मनसब बढ़ाकर २००० ज़ात और १३०० सवार का कर दिया गया। चेत्र विद ६ (ई० स०१६३० ता०२२ फरवरी) को बादशाह ने आगरे से बड़े-बड़े सरदारों की अध्यत्तता में तीन विशाल फ्रोंजें खानजहां के विरुद्ध रवाना कीं। पहली और दूसरी फ्रोंजों के अध्यत्त कमशः

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १७२-४। फ्रारसी तबारीख़ों में इस घटना का उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पृ० ११।

<sup>(</sup>३) वहीं; ए० २३। जोधपुर राज्य की ख्यात में कार्तिक वदि १३ (ता० १४ अक्टोबर) दिया है (जि॰ १, ए० १६४)।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ल्यात में रज़ाहुसेन लिखा है, जो ख़ानजहां से लड़ाई। होने पर मारा गया (जि॰ १, पृ॰ १६४)।

इरादतलां और शाइस्तालां थे और तीलरी का संचालन गजिसह के द्वाथ में था। एक दिन राव दूदा, शञ्जसाल, कल्लवाहा करमसी, वलमद्र शेलावत और राजा गिरधर श्रादि राजपूत सरदार, जो सेना की चंदावल में थे, दो कोस दूर जा पड़े। वहां लानजहां, दिरयालां, बहलोल और मुकर्रबलां वारह हज़ार फ़ौज के साथ घात में खड़े थे। वे शाही सेना की उक्त दुकड़ी को शाफिल देख उसपर टूट पड़े। मुग़लों और राजपूतों ने बड़ी वीरता से उनका मुक़ाविला किया, पर उनमें से श्रिधकांश मारे गये, जिनमें मालदेव का प्रपौत्र करमसी भी था और कुल भाग गये । इसके कुल दिन बाद ही बादशाह की श्राह्मानुसार गजिसह उसकी सेवा में उपस्थित हो गया । वि० सं० १६८७ श्राह्मिन सुदि ६ (ई० स० १६३० ता० ४ श्रक्टोबर) को बादशाह ने गजिसह को पुरस्कार श्रादि देकर फ़ौज में भेजा । इसी वर्ष माधोसिंह के हाथ से खानजहां मारा गया ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'उन्हीं दिनों में विलायत (?) का बादशाह चार लाख फ़ौज के साथ दिस्ती पर चढ़ आया । इस सेना में

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि गजिसह को बादशाह ने दौलताबाद की तरफ भेजा (जि०१, पृ०१६१)। महकर के पास सीरपुर है। वहां शाही सेना के पहुंचने पर गजिसह हरावल में और शाहस्ताख़ां थ्रादि चन्दोल में थे। दिलियों की फ्रीज दिखाई पड़ते ही महाराजा ने उसपर ध्राक्रमण किया। इधर ख़ानजहां ने पीछे से शाहस्ताख़ां थ्रादि पर ध्राक्रमण कर दिया, जिसमें शाही सेना के बहुतसे भादमी मारे गये। यह ख़बर मिलने पर गजिसह पीछे लीटा। उसके पहुंचते ही शाहुसना भाग खड़ी हुई (जि०१, पृ०१६७-८)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग; ए० २३-३३।

<sup>(</sup>३) वही; पहला भाग; पृ॰ ३४।

<sup>(</sup> ४ ) वहीं, पहला भाग; पृ० ३८।

<sup>(</sup>१) वहीं; पहला भागः; पृ० ४६। ४१

बहुत से सिक्ख सैनिक भी थें। उत्पात बढ़नें सिक्खों श्रादि की दिल्ली पर प्रागरे से शाहजहां भी फ़ौज लेकर चढ़ाई श्राक्रमणुकारियों का दमन करने के लिए

चला। इस अवसर पर गजिसह तथा गांव पूजलोतां का मेड़तिया रघुनाथसिंह भी उसके साथ थे। लड़ाई आरम्भ होने के समय गर्जासह बाई तरफ़ कुछ सेना के साथ खड़ा था। थोड़ी लड़ाई के अनन्तर ही शाही सेना के पैर उखड़े और बादशाह भी अपना हाथी युद्धत्तेत्र से बाहर ले जाने को उद्यत हुआ। ऐसी दशा देख रघुनाथसिंह ने उसके समज्ञ जाकर उसे कटु वचन कहकर ठहरने के लिए कहा, जिससे वादशाह रुक गया। तब रघुनाथसिंह ने गजसिंह से जाकर कहा कि सिसोदिया भीम को मारा था, त्राज फिर वैसा ही अवसर आ उपस्थित हुआ है। इसपर गर्जासह अपने सैनिकों सहित बाई तरफ़ से शत्र-सेना पर ट्रट पड़ा। शाही सेना भी जमकर लड़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सिक्खों और विलायत के मीर आदि को रण्तेत्र छोड़कर भागना पड़ा और शाही सेना की विजय हुई। शाहजहां ने इसके उपलद्य में गजसिंह को महाराजा की उपाधि दी श्रोर मनसब भी तीन इज़ार श्रोर बढ़ाना चाहा, परन्तु उस( गर्जासंह )ने कहा कि इसके सम्बन्ध में मैं श्रापसे विचार कर श्रर्ज़ करूंगा। फिर उस-(शाहजहां) ने रघुनाथसिंह को चुलाकर उसे सवा तीन हज़ारी मनसव श्रीर ११२ गांवों के साथ मारोठ का परगना दे दिया ।'

ख्यात के उपर्युक्त कथन की तत्कालीन फ़ारसी तवारीखों से पुष्टि नहीं होती। ख्यात में लिखा हुआ विलायत का बादशाह कौन था और विलायत से किस देश का आशय है, यह भी पता नहीं चलता, अतप्व उक्त कथन में सत्य का अंश कितना है यह कहना कठिन है और यह कथन काल्पनिक ही प्रतीत होता है।

वि० सं० १६८८ पौष विद ६ (ई० स० १६३१ ता० ४ दिसंबर) को बाद-शाह ने बुरहानपुर से बीजापुर के स्वामी स्नादिल खां (शाह) को दंड देने के लिए

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १६१-७०।

शाही सेना के साथ वीजापुर पर चढ़ाई श्रासफ़खां की श्रध्यचता में एक फ़ौज रवाना की। उसके साथ राजा गजसिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह, राजा पहाड़सिंह श्रादि भेजे गये। साथ ही श्रवटु-

रलाखां वहादुर को भी तिलंगाने के लश्कर सिंहत आसफ़खां के शामिल होने के लिए लिखा गया । आसफ़ख़ां गुलवर्ग होकर बीजापुर पहुंचा आर गजिसेंह आदि को हिरोल में, राजा भारत, राजा अनूपिसंह आदि को दाहिनी एवं राजा जयिसंह तथा राजा जुभारिसंह बुंदेले को बाई अनी में रखकर उसने बीजापुर पर घेरा डाल दिया। बीजापुरवालों ने इसके पूर्व ही अपने इलाक़े को बीरान कर दिया था, जिससे शाही सेना को अनाज मिलने में कष्ट होने लगा। ऐसी दशा में वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही आसफ़िलां घेरा उठाकर शोलापुर के किले के नीचे होता हुआ बादशाही इलाक़े में लौट गया। इस अवसर पर बीजापुर के पन्द्रह हज़ार सवारों ने उसका शोलापुर तक पीछा किया ।

वि० सं० १६८६ चैत्र वि६ ६(ई०स०१६३३ता०२२फ़रवरी) को महा-राजा गर्जासेंह ने बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर एक हाथी श्रीर कुछ

क्रोटे पुत्र जसवंतर्सिह को उत्तराधिकारी नियत करना जड़ाऊ चीज़ें भेंट कीं । जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि जब बादशाह पंजाब को गया, उस समय गजिंसह भी उसके साथ था।

<sup>(</sup>१) राजा नरसिंहदेव बुंदेले का पुत्र। शाहजहां के राज्यकाल में इसका मन-सब ४००० ज्ञात श्रोर ३००० सवार तक बढ़ गया था। हि० स० १०६४ (वि० सं० १७१०-११ = ई० स० १६४४) में इसका देहांत हुआ।

<sup>(</sup>२) ख़्वाजा अब्दुङ्का अहरार का वंशधर।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवींप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग, पृ० ६१-६। "उमराए हन्द्र" (पृ० ३१०) में सन् ज़लूस ३ (वि० सं० १६८६-८७=ई० स० १६३०) में गजसिंह का बीजापुर की चढ़ाई में जाना लिखा है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>४) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग, पृ॰ ८७। "उमराए हनूद" (पृ॰ ३१॰) में सन् जुलूस ६ (वि॰ सं॰ १६८६-६०८ई॰ स॰ १६३३) में गजसिंह का बादशाह की सेवा में उपस्थित होना ख्रोर उसे ख़िलखत तथा घोड़ा मिलना लिखा है।

श्रमरसिंह गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, परन्तु उसके हठी एवं उद्दंड होने के कारण महाराजा उसके विरुद्ध रहता था श्रीर श्रपने छोटे पुत्र जसवन्ति। सिंह पर अधिक प्रेम होने से वह उसको ही श्रपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। श्रतपव श्रमरसिंह को कोई दूसरी जागीर दिलाने का निश्चय कर उसने उसे लाहोर बुलाया। श्रपने पिता के श्रादेशानुसार (श्रावणादि) वि० सं० १६६० (चैत्रादि १६६१) वैशाख विद ११ (ई० स० १६३४ ता० १३ श्रप्रेल) को जोधपुर से चलकर बीलाड़ा होता हुआ वैशाख सुद्दि २ (ता० १६ श्रप्रेल) को वह मेड़ते पहुंचा, जहां से वि० सं० १६६१ श्राप्तोज सुदि १० (ई० स० १६३४ ता० २२ सितंबर) को रवाना होकर डांगोलाई श्रीर बड़ी पद्मावती होता हुआ वह लाहोर पहुंचा। पौष विद ६ (ता० ४ दिसंबर) बृहस्पतिवार को वह श्रपने पिता के साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, जिसने उसे २४०० ज़ात और १४०० सवार का मनसब और लगभग ४३ लाख रुपये की जागीर दी । उसी वर्ष गजसिंह वहां से लौट गया।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि अनारां नाम की किसी नवाब की छी से गजिसिंह का गुप्त प्रेम हो गया था। यह ख़बर जब फैलने लगी तो अनारां के कहने से महाराजा उसे उसके महलों से निकाल लाया । बाद में बादशाह पर यह भेद प्रकट होने पर वह उसे जोधपुर ले गया। एक दिन जब महाराजा अनारां के महलों में था, कुंबर जसवन्तिसिंह उसके पास आया। उसको देखते ही महाराजा और अनारां जैसे ही खड़े हुए, वैसे ही जसवन्तिसिंह ने उनके जूते उठाकर उनके आगे धर दिये। धनारां ने कहा कि ये क्या करते हो, में तो महाराजा की दासी हूं, तो कुंबर ने कहा कि आप तो मेरी माता के समान हैं। इससे अनारां उसपर बड़ी प्रसन्न हुई और उसने महाराजा से उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन ले लिया। अमरिसिंह के स्वेच्छाचारी स्वभाव के कारण अनारां उससे सदा अप्रसन्न रहा करती और उसकी महाराजा से दुराई किया करती थी। इन कई कारणों से महाराजा ने अमरिसिंह के स्थान में अपने छोटे पुत्र जसवन्तिसिंह को अपना उत्तराधिकारी नियत किया। अनारां की बन-वाई हुई ''अनारां बेरी'' जोधपुर में विद्यमान है। महाराजा के मरने पर सरदारों ते उस( अनारां )को धोले से मार डाला ( जि० १, ए० १०१-२ )।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १७७-म।

इसी बीच वि० सं०१६६० (ई० स०१६३४) के फालगुन (फ़रवरी) मास में फलोधी पर बलोचों की फ़ौज ने चढ़ाई की। उस समय गर्जासंह की सेना बहां थी, जिसने उनका मुक्ताबिला किया। इस बलोचों की फलोधी पर चढ़ाई में भाटी अचलदास (सुरताणीत), भाटी हरदास (किल्लाबत) आदि सरदार मारे गयें।

वि०सं० १६६२ फाल्गुन सुदि १४ (ई० स० १६३६ ता० १० मार्च) करे वादशाह ने गर्जासंह को पुनः इनाम-एकराम दिया । फिर (श्रावणादि) वि० सं० १६६३ (चैत्रादि १६६४) ज्येष्ठ वदि७ (ई० स० १६३७ ता० ६ मई) को श्रापस की कुछ शर्तें श्रादि तय होकर जसवन्तासंह का विवाह जैसलमेर के रावल मनोहरदास की पुत्री से हुन्ना ।

वि॰ सं॰ १६६४ पौष विद ४ (ई॰ स॰ १६३७ ता॰ २६ नवंबर) को महाराजा अपने पुत्र जसवन्तिसिंह के साथ वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। इसके कुछ समय वाद ही माघ सुदि ११ गर्जीसिंह को पास जाना (ई॰ स॰ १६३८ ता॰ १६ जनवरी) को वादशाह की संथ बादशाह के पास जाना वर्षगांठ के अवसर पर उसे एक ख़िलअत मिली ।

टॉड लिखता है कि वि॰ सं॰ १६६० (ई॰ स॰ १६३३) में गजसिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमरा (अमरसिंह) को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। इस अवसर पर बहुतसे सरदार उसके साथ हो लिये छौर वह उनके साथ शाहजहां के दरवार में उपस्थित हुआ, जिसने उसके राज्य से निकाले जाने की मन्ज़ूरी दे देने पर भी उसे अपनी सेवा में रख लिया। थोड़े दिनों में ही उसकी वीरता से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे राव का ख़िताब, ३००० का मनसब और नागोर की जागीर दी (राजस्थान; जि॰ २, पु॰ ६७६)।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १७६-७।
- (२) मुंशी देवीप्रसादः शाहजहांनामाः पहला भाग, पृ० १७४।
- (३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १७६-८०। लच्मीचंद-लिखित ''तवारीख़ जैसलमेर'' में इसका उन्नेख नहीं है।
  - ( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग; पृ॰ ६ तथा ७ ।

ईरान (फ़ारस) के शासक शाह अब्बास (प्रथम) का वि० सं० १६८४ माघ विद १ (ई० स० १६२१ ता० ८ जनवरी) गुरुवार को देहान्त होने पर

कन्धार की लड़ाई में गजिसंह का श्रपने पुत्र श्रमरसिंह के साथ शामिल रहना उसका पौत्र शाह सफ़ी वहां का स्वामी हुन्ना। उसके राज्य-समय में बड़ी श्रव्यवस्था फैली। शाह सफ़ीने कन्धार के हाकिम श्रलीमर्दान्ख़ां के श्राचरण से श्रसन्तुए होकर सियायूश क़ोल्लर श्रक्तासी को वहां

का हाकिम नियतकर अलीमदीनख़ां को दरबार में वापस रवाना करने के लिए भेजा। उसके श्रागमन से घबराकर श्रलीमदीनखां ने गज़नी के सेना-पति पवज्खां काक्शाल पवं काबुल के हाकिम सईद्खां के पास श्रादमी भेजकर सहायता की याचना की। तद्जुसार वि० सं० १६६४ फाल्गुन सुदि ११ (ई०स० १६३८ ता० १४ फ़रवरी) को रवाना होकर बारह दिनबाद एवजखां कन्धार पहुंचा। श्रलीमदीनखां ने इसके तीसरे दिन क़िला उसके सुपुर्द कर बादशाह के नाम का खुतबा पढ़ा श्रीर उसके पास उपहार के साथ श्रधी-नता सूचक एक पत्र भेजा। कंधार के ऋधीन हो जाने से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई श्रीर उसने सईदखां को कावुल से श्रलीमर्दानखां की सहायता के लिए जाने की श्राज्ञा भेजी। श्रनन्तर उसने कुलीच खां का मनसब ४००० ज़ात व ४००० सवार का कर कंधार के क़िले की रचा का कार्य उसे सींपा पर्व शाहज़ादे ग्रुजा का मनसब १२००० ज़ात तथा ८००० सर्वार की करके उसको यह श्राज्ञा देकर काबुल भेजा कि यदि शाह सफ़ी कन्धार पर श्राक्रमण करे तो वह उसपर प्रत्याक्रमण करे श्रन्यथा वह साथ भेजे हुए खानदौरां, जयांसेंह, गर्जासेंह<sup>9</sup>, श्रमरसिंह, माधोसिंह श्रादि को ही भेजे<sup>3</sup>। मुंशी देवीप्रसाद-कृत 'शाहजहांनामा'' से पाया जाता है कि सियायूश के

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद-कृत "शाहजहांनामा" में केवल प्रमरसिंह का नाम दिया है, पर श्रागे चलकर उसने लड़ाई के हाल में गजसिंह का भी शामिल रहना लिखा है (दूसरा भाग; पृ॰ १२)।

<sup>(</sup>२) डा॰ बनारसीप्रसाद सन्सेना; हिस्टी श्रॉव् शाहजहां; पु॰ २१४-८। मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग; पु॰ ३-१०।

साथ की लड़ाई में सईदख़ां की तरफ़ गजासिंह और अमरासिंह दोनों ही विद्यमान थे, जिन्होंने अच्छी वहादुरी दिखलाई'।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि आगरे में रहते समय जब महाराजा बीमार पड़ा, उस समय वादशाह शाहजहां उसकी तबियत का

हाल पूछने उसके डेरे पर गया। उसने गजासिंह से
गजिसिंह की बीमारी श्रीर
महत्यु
महाराजा ने कहा कि मेरे बाद मेरे पुत्र जसवन्तसिंह

को राज्य देने का श्राप वचन दें। वादशाह ने उसी समय इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके वाद गजिंस ने श्रपने तमाम उमरावों एवं मुत्स-हियों को बुलाकर शपथ दिलाई श्रोर कहा कि तुम सब जस् (जसवन्ति सिंह) की चाकरी में रहना श्रोर उसे ही राज्य दिलाना। उन्होंने भी तत्काल महाराजा की इस बात की मंजूर कर लिया। (श्रावणादि) वि० सं० १६६४ (चैत्रादि १६६४) ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १६३८ ता० ६ मई) रविवार को श्रागरे में ही महाराजा का देहावसान हो गया श्रोर उसका श्रंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ। इसकी खबर जोधपुर पहुंचने पर उसकी कई राणियां सती हुई 3।

जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रनुसार महाराजा गजासिंह की दस राणियां थीं, जिनसे उसके ३ पुत्र—श्रमरसिंह (जन्म वि० सं० १६७० पौष

<sup>(</sup>१) दूसरा भागः पृ० १२-३।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद-कृत "शाहजहांनामा" (दूसरा भाग; पृ० ३१) तथा "वीरविनोद" (भाग २, पृ० ६२०) में भी वि० सं० १६६४ ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १६३८ ता० ६ मई ) रविवार दिया है । बांकीदास वि० सं० १६६४ ही देता है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १६३३)। मारवाइ में संवत् श्रावया से बदखता है। इस हिसाब से ख्यातों में दिया हुन्ना समय ही ठीक है। टांड ई० स० १६६४ में गजसिंह का गुजरात की लड़ाई में मारा जाना जिखता है (राजस्थान; जि० २, पृ० ६७४), परन्तु फ्रारसी तवारीख़ों श्रीर ख्यातों को देखते हुए टांड का कथन अमपूर्य ही है।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ल्यात; जि॰ ३, पृ० १ = ६-७।

सुदि १०=ई० स० १६१३ ता० ११ दिसंबर ), जस-राणियां तथा सक्तिति वन्तिसिंह (जन्म वि० सं०१६८३ माघ विद् ४= ई० स० १६२६ ता० २६ दिसंबर) श्रौर श्रचलसिंह—हुए<sup>9</sup>। बांकीदास-कृत "ऐतिहासिक बातें" से पाया जाता है कि उसकी एक पुत्री चन्द्रकुंवर-बाई का विवाह बांघोगढ़ के स्वामी राजा श्रमरसिंह के साथ हुआ था।

महाराजा की भवन-निर्माण की तरफ़ भी विशेष रुचि थी। उसकी आज्ञा से कूंपावत राजसिंह ने तोरण पोल, सभामंडप, दीवानखाना,

श्रानंद्घनजी का ठाकुर-द्वारा श्रादि बनवाये थे। महाराजा तथा उसकी राशियों के बनवाये हुए स्थान आदि

इनके अतिरिक्त उसने तलहरी का नया महल भी बनवाया श्रीर श्रनेकों उद्यान श्रीर कुंप इत्यादि भी

बनवाये। महाराजा की राणियों में से चंद्रावत कश्मीरदे ने गांगेलाव तालाब श्रीर बाघेली कुसुमदे ने कागड़ी तालाब बनवाये ।

महाराजा गजसिंह के राज्य-समय के अवतक ग्यारह शिलालेख प्रकाश में आये हैं, जो वि० सं०१६७८ (ई० स०१६२१) से लगाकर वि॰ सं॰ १६८६ (ई॰ स॰ १६३२) तक के हैं । इनमें से अंतिम दो में,

महाराजा के समय के शिलालेख

जो वि॰ सं० १६८६ के हैं, महाराजा के नाम के साथ उसके युवराज कुंवर श्रमरसिंह का नाम भी दिया है तथा वे जैनमन्दिरों के जीगोंद्धार के

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ १८७-१०। इनमें से अचलसिंह बाल्यावस्था में ही मर गया।

<sup>(</sup>२) संख्या २३०।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, १० १८१।

<sup>(</sup>४) डा॰ मंडारकर; ए लिस्ट ब्रॉव् दि इन्स्क्रिप्शन्स ब्रॉव् नॉर्दर्न इंडिया; संख्या ६७१, ६७४, ६७७, ६८४, ६८६, ६६१ तथा ६६२। पूरणचंद नाहरः जैनलेख-संप्रहः प्रथम खंडः संख्या ७८३, ८२४, ८२७, ८२६, ८३०, ८२४, ६०४ तथा ६८१।

<sup>(</sup>१) जर्नल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बंगाल (न्यू सीरीज़) . जि॰ १२, संख्या ३ (ई॰ स॰ १६१६), पृ॰ ६७-म ।

संबंध के हैं। शेष लेख भी जैनधर्म से संबंध रखनेवाले हैं श्रीर वे पीतल की मूर्तियों पर खुदे हुए हैं।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है महाराजा गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह था, परंतु उसपर रुष्ट रहने के कारण महाराजा ने उसको राज्य के हक़ से वंचित कर अपने छोटे पुत्र जसवन्तासिंह

महाराजा गजासिंह के ज्येष्ठ पुत्र श्रमरसिंह तथा उसके वंशज

को अपना उत्तराधिकारी नियत किया। वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में उसको लाहोर वंला-

कर महाराजा ने उसे बादशाह शाहजहां से पृथक् मनसब श्रीर बड़ोद, भाषाय, सांगोद आदि के परगने जागीर में दिला दिये। फिर महाराजा ने अमरसिंह की माता सोनगरी तथा उसके अन्य परिवार को जोधपुर से इटा दिया, जिसपर वे बड़ोद में अमरसिंह के पास जा रहे। वादशाह शाहजहां के राज्यसमय वह उसकी तरफ़ की कई चढ़ाइयों में शाही फ़ौज के शामिल रहा। सन् जुलूस २ (वि० सं० १६८४-८६ = ई० स० १६२६) में वह खानजहां के साथ जुकारसिंह वुंदेले का दमन करने गया; सन् जुलूस ६ (वि० सं० १६६२-६३ = ई० स० १६३४-३६) में दक्तिण की तरफ़ चढ़ाई होने पर वह शाही फ़्रीज के साथ उधर गया; सन् जुलूस ११ (वि० सं० १६६४-६४ = ई० स० १६३७-३८) में वह शाहजादे ग्रजा के साथ कायुल गया; सन् जुलूस १४ (वि॰ सं० १६६७-६८ = ई॰ स० १६४०-४१) में भी वह शाहज़ादे मुराद के साथ वहीं रहा श्रीर वहां से राजा बासू ( पंजाब ) के पुत्र राजा जगतिसंह का दमन करने के लिए भेजा गया। वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४) में बीकानेर के गांव सीलवा और नागोर के गांव जाजिएयां के संबंध में कलह होने पर बीकानेरवालों के साथ अमरसिंह की सेना की लड़ाई हुई, परन्तु उसमें उसकी पराजय हुई। यह लड़ाई "मतीरे की राड़" के नाम से भी प्रसिद्ध है । उसी वर्ष उसने बादशाह के

<sup>(</sup>१) इस लड़ाई का विस्तृत वृत्तान्त आगे बीकानेर राज्य के इतिहास में दिया जायगा।

एक प्रमुख द्रबारी सलावतखां को मार डालां, पर उसी समय विट्ठलदास गोड़ के पुत्र अर्जुन तथा कई व्यक्तियों ने उसपर आक्रमण कर उसका भी खात्मा कर दिया। यह घटना वि० सं०१७०१ श्रावण सुदि २ ( ई० स० १६४४ ता० २४ जुलाई) को हुई। इसकी ख़बर मिलने पर अमरसिंह के राजपूर्तों ने शाही श्रफ़सरों पर श्राक्रमण कर दिया श्रोर उनमें से बहुतों को मारकर वे मारे गये। अमरसिंह वड़ा वीर, साहसी और सच्चा राजपृत था। शाहजहां के दूसरे राज्यवर्ष में उसे २४०० ज़ात तथा १४०० सवार का मनसब मिला था, जो बढ़ते बढ़ते ४००० ज़ात श्रीर ३००० सवार तक हो गया था। गजसिंह की मृत्यु होने पर बादशाह ने उसे "राव" का खिताब श्रीर नागोर की जागीर भी दे दी थी। उसके दो पुत्र रायसिंह तथा ईश्वरी-सिंह हुए। रायसिंह का जन्म वि० सं० १६६० आश्विन सुदि १० (ई० स० १६३३ ता० २ अक्टोबर ) को हुआ था। हि० स० १०४६ ता० १२ जीकाद ( वि० सं० १७०६ कार्तिक सुदि १३ = ई० स० १६४६ ता० ७ नवंबर ) को जब वह बादशाह के पास उपस्थित हुआ तो उसे उसकी जागीर के अतिरिक्त १००० ज़ात और ७०० सवार का मनसब प्राप्त हुआ। वह कन्धार, चित्तोड़ तथा खजवा आदि की चढ़ाइयों में शाही फ़ौज के साथ शामिल रहा था । पीछे से महाराजा जसवन्तिसह के खजवा से देश चले जाने पर रायिसह ४००० ज़ात एवं ४००० सवार का मनसब तथा "राजा" का खिताब देकर उस( जसवन्तिसंह )के विरुद्ध भेजा गया, जिसका विस्तृत उल्लेख श्रागे जसवन्तासिंह के इतिहास में किया जायगा । श्रौरंगज़ेब के राज्यसमय में वह दाराशिकोह तथा शिवाजी पर की चढ़ाइयों में शाही फ़ौज के साथ

<sup>(</sup>१) ख्यातों में लिखा है कि सलाबताख़ां ने उसे "गंवार" कहा था। श्रमर-सिंह जैसे वीर श्रौर सत्यप्रिय राठोड़ को यह शब्द श्रप्रिय लगा, जिससे उसने श्रवसर पाते ही उसपर कटार का वार कर मार डाला (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २६४)। "उमराए हन्द" से पाया जाता है कि श्रमरसिंह के इस श्राचरण का कारण सिवाय इसके श्रौर कुछ न ज्ञात हुश्रा कि वह शराब के नशे में चूर था (पृ॰ १६)। ऐसा भी पता चलता है कि नागोर की लड़ाई के कारण सलाबताख़ां बीकानेर यालों का पश्चपात करने लगा था, जिससे श्रमरसिंह उसपर नाराज़ था।

रहा। अनन्तर उसने शाहज़ादे मुहम्मद मुश्रद्यम एवं खांजहां बहादुर कोकल्ताश की अध्यक्तता में रहकर अच्छा कार्य किया। दिल्ला में रहते समय ही (श्रावणादि) वि० सं० १७३२ (चेत्रादि १७३३) श्रापाढ विद १२ (ई० स० १६७६ ता० २६ मई) को उसकी मृत्यु हुई। रायसिंह का पुत्र इन्द्रसिंह हुआ, जिसे जसवन्तसिंह की मृत्यु होने के बाद औरंगज़ेब ने जोधपुर दे दिया था। वह अजीतसिंह तथा दुर्गादास आदि पर की वादशाह की कई चढ़ाइयों में शामिल रहा था, जिनका इतिहास आगे यथास्थान आयेगा। इन्द्रसिंह के सात पुत्र—मोहकमसिंह, महासिंह, श्यामसिंह, मोहनसिंह, अजबसिंह, फ़तहसिंह और भीमसिंह—हुए।

महाराजा गर्जासंह अपने पिता के समान ही वीर, साहसी, नीति-कुशल, गुण्याही, उदार श्रीर दानशील व्यक्ति था। शाही दरवार में उसका

महाराजा गजसिंह का व्यक्तित्व सम्मान ऊंचे दरजे का था श्रौर जहांगीर तथा शाहजहां दोनों के समय की बड़ी-बड़ी चढ़ाइयों में शाही सेना के साथ रहकर उसने श्रच्छी बहादुरी

दिखलाई थी। उसका मनसब बढ़ते-बढ़ते पांच हज़ार ज़ात तथा पांच हज़ार सवार का हो गया था और समय-समय पर उसे उक्त दोनों बादशाहों की तरफ़ से मूल्यवान वस्तुएं उपहार में मिलती रहीं। उसने भी कई बार बादशाह एवं दूसरे कई अमीरों को अपनी तरफ़ से हाथी नज़र किये। सिंहासनाकृढ़ होने के बाद उसने तीन वार चांदी का तुलादान किया— पहला वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३), दूसरा १६८१ (ई० स० १६२४) तथा तीसरा (आवणादि) १६६० (चैत्रादि १६६१ = ई० स० १६३४) में । बह विद्वानों, चारणों, ब्राह्मणों आदि का अच्छा सम्मान करता था। उसने चारणों, भाटों आदि को सोलह वार लाख प्रसाव और ६ हाथी दिये थे। ख्यात से पाया जाता है कि एक लाख प्रसाव के नाम से २४००) विये जाते थे । इसके अतिरिक्त उसने कई अवसरों पर चारणों आदि को

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १८६।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ० १८०-१। इस स्थल पर संभवतः २५०००) के स्थान

गांव भी दान में दिये थे'। उसकी गुणग्राहकता केवल मारवाड़ राज्य तक ही सीमित न थी, बल्कि बाहर के विद्वानों, कवियों श्रादि का भी वह पूरा-पूरा संस्मान करता थां।

गजसिंह चिरत्र का कुछ हीन था, जिससे अपने पिछले दिनों में वह अपनी प्रीतिपात्री अनारा के कहने में चलने लगा था। उसी के कथन से प्रभावित होकर उसने अपने वास्तविक उत्तराधिकारी अमर्रासंह को राज्य के हक्र से वंचित कर छोटे पुत्र जसवन्तर्सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया।

में भूत से २४००) तिखे गये हों। महाराजा सूरसिंह के समय एक साख पसाब के नाम से २४०००) ही दिये जाते थे (देखो ऊपर ए० ३८७, टि० २)।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १६१ ।

<sup>(</sup>२) बाहर के सम्मान पानेवाले ब्यक्रियों में मेवाइ के द्रधवाड़िया खींवराज (चेमराज) जैतमालोत तथा सिरोही के ब्राइा दुरसा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हें लाख पसाव के ब्रतिरिक्त हाथी तथा क्रमशः राजिगयावास (परगना सोजत) बि॰ सं॰ १६६४ कार्तिक सुदि ६ (ई० स० १६३७ सा० १७ ब्रक्टोबर) को ब्रौर पांचेटिया (परगना सोजत) गांव वि॰ सं० १६७७ (ई० स० १६२०) में मिले थे (जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १६२)।

## नवां अध्याय महाराजा जसवन्तर्सिह

असा कि उत्पर लिखा जा चुका है जसवन्तसिंह का जनम वि॰ सं॰ १६८३ माघ विद ४ (ई॰ स॰ १६२६ ता॰ २६ दिसंबर) को बुरहानपुर में

जन्म तथा जोधपुर का राज्य मिलना हुआ था<sup>9</sup>। पिता की मृत्यु के समय वह बूंदी में विवाह करने के लिए गया हुआ था, जहां यह दु:खद समाचार पहुंचने और बादशाह की आहा

प्राप्त होने पर वह तत्काल सीधा शाही दरवार में उपस्थित हो गया<sup>3</sup>। वादशाहं ने उसे अपने हाथ से टीका देकर<sup>3</sup> खिलअत, जड़ाऊ जमधर, चार हज़ार ज़ात और चार हज़ार सवार का मनसब, राजा का खिताब, मंडा, नक़ारा, सुनहरी ज़ीन का घोड़ा और खासा हाथी प्रदान किया<sup>8</sup>। जसवन्तसिंह ने भी इस अवसर पर एक हज़ार मोहरें, बारह हाथी और कुछ जड़ाऊ चीज़ें वादशाह को भेंट कीं 1 जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस अवसर पर वादशाह ने राठोड़ राजसिंह (खींवाबत),

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १६४। वीरविनोद; भाग २, पृ० ८२१।

<sup>(.</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ५० १६४।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १, पृ॰ १६४ [ इसका समय (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १६६४ (चैत्रादि १६६४) भ्राषाढ वदि ७ = ई॰ स॰ १६३८ ता॰ २४ मई दिया है ]। बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते; संख्या १२३।

<sup>(</sup>४) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, पृ० ३ १-४०। उमराए हन्द; पृ० १४१। वीरविनोद; भाग २, पृ० ८२२। जोधपुर राज्य की स्थात में भी सिरोपाव, हाथी, घोड़ा, श्राभूषण श्रादि मिलने का उन्नेख है (जि० १, पृ० १६४)।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, पृ० ४०.। उमराए हन्दू; पृ० १४१।

राठोड़ गोरधन ( चांदावत ), राठोड़ विट्ठलदास ( गोपालदासोत ), राठोड़ जगतसिंह ( रामदासोत ) स्रादि जसवन्तिसिंह के उमरावों को भी सिरोपाव दिये । उसी ख्यात के स्रमुसार जसवन्तिसिंह को टीके में जोधपुर, सोजत, फलोधी, मेड़ता स्रोर सिवाणा के परगने मिले ।

राज्यप्राप्ति के समय जसवन्तिसिंह की अवस्था केवल बारह वर्ष की थी, अतएव ठीक प्रकार से राज्य-कार्य चलाने के लिए बादशाह ने आसोप के ठाकुर राजसिंह (कूंपावत) को एक राजसिंह का मंत्री बनाया जाना

जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया<sup>3</sup>। वि० सं०१६६५ भाद्रपद वदि ४ ( ई० स०१६३८ ता०१८ त्रगस्त)

को बादशाह ने जसवन्तिसंह आदि के साथ आगरे से दिक्की के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सामीघाट में डेरा हुआ । भाद्रपद जसवन्तिसंह का बादशाह के साथ दिक्की जाना सुदि ६ (ता०६ सितंबर) को बादशाह के दिक्की

पहुंचने पर मंत्री राजसिंह ने एक हाथी उसको

मेंट कियां। आश्विन विदि १ (ता० १४ सितंबर) को बादशाह ने दिल्ली से कृच किया। जसवन्तसिंह आदि कई अमीर, जो दिल्ली में रक्खे गये थे, बादशाह का आदेश पाकर पालम में डेरे होने पर उसकी सेवा में उपस्थित हो गये । आश्विन सुदि ६ (ता० ६ अक्टोबर) को परगने अंदरी के अश्वितयारपुर नामक स्थान में बादशाह ठहरा ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए॰ १६४-४।

<sup>.(</sup>२) वहीं; जिं० १, ए० १६५।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ४३। बीरविनोद; भाग २, ए० ८२२।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ४२।

<sup>(</sup> १ ) वही; दूसरा भाग, पू॰ १२।

<sup>(</sup>६) वही; दूसरा भाग, पृ० ५२।

<sup>(</sup> ७ ) बही; दूसरा भाग, पु॰ १२।

गजिसिंह के समय में महेशदास उसका चाकर था। जसवन्तासिंह के राज्याधिकार प्राप्त करने पर वह उसकी सेवा में रहकर कार्य करने लगा। कार्तिक सुदि १० (ता० ६ नवंबर) महेशदास को मनसब मिलना को ज्यास नदी के किनारे रहते समय बादशाह ने उसे द०० जात और ३०० सवार का मनसब दिया।

उसी वर्ष माघ वदि ४ (ई० स० १६३६ ता० १३ जनवरी) को बादशाह की वर्षगांठ बड़ी घूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जसवन्तसिंह के मनसब में १००० ज़ात और १००० जसवन्तसिंह के मनसब में वृद्धि से पाया जाता है कि मनसब में वृद्धि होने के साथ

इस अवसर पर उसे जेतारण का परगना भी मिला ।

वि० सं० १६६६ चैत्र सुदि ३ (ई० स० १६३६ ता० २७ मार्च ) को बादशाह का मुक़ाम रावलिंडी में हुआ । जसवन्तिसह को साथ ले वहां से

जसवन्तासिंह का बादशाह के साथ जमुर्रद की तरफ़ जाना नोशहरा होता हुआ बादशाह पेशावर पहुंचा, जहां आसफ़ख़ां और जसवन्तिसह को छोड़कर वह स्वयं जमर्रद (जमकद) की थोर अयसर हुआ। सारे

लश्कर का लैबर के तंग द्रें से गुज़रना कठिन था, इसीलिए बादशाह ने पेसा प्रबंध किया था । उसके श्रली मस्जिद में पहुंचने पर वैशास सुदि ४ (ता०२० श्रप्रेल) को जसवन्तिसह श्रादि भी उसके पास पहुंच गये । श्रनन्तर चिनाब नदी के किनारे से फाल्गुन सुदि ११ (ई० स० १६४० ता० २३

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, पृ० १३।

<sup>(</sup>२) वहीं, दूसरा भाग, पृ० १६। वीरविनोद, भाग २, पृ० ८२२। जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, पृ० १६१।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० १३४।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, प्र॰ ४८-१।

<sup>(</sup> १ ) वहीं; दूसरा भाग, पृष्ट १६-६०।

<sup>(</sup>६) बही; दूसरा भारा, पु॰ ६१।

फ़रवरी) को जसवन्तिसह को खिलश्रत श्रीर घोड़ा देकर बादशाह ने देश जाने की श्राज्ञा दी'।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि जोधपुर पहुंचकर (श्रावणादि) वि० सं० १६६६ (चैत्रादि १६६७) जोधपुर में सिंहासनारूढ़ होना जसबन्तसिंह वहां की गद्दी पर बैठा ।

वि० सं० १६६ वैशाख विद २ (ई० स० १६४१ ता० १८ मार्च) को जासवन्तिसह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । इसके कुछ समय पूर्व राजिसह की मृत्यु पर महेश ही मंत्री राजिसह का देहान्त हो गया था, जिससे दास का मंत्री बनाया बादशाह ने महेशदास को खिलाश्रत आदि देकर जाना उसके स्थान में मंत्री बनाया ।

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि जसवन्तर्सिंह का मनसव बढ़कर ४००० ज़ात श्रीर ४००० सवार का हो गया था। वैशाख सुदि १३ ( ता०

असवन्तसिंह के मनसब में पुनः वृद्धि १३ अप्रेत ) को उसके मनसब में से एक हज़ार सवार दो-अस्पा और से-अस्पा मुक्तर्र हुए । उसी वर्ष कार्तिक वदि ४ (ता० १२ अक्टोबर) को

अरब से ७१ घोड़े एक लाख रुपयों में खरीद कर आये। उनमें से भी एक घोड़ा बादशाह ने जसवन्तरसिंह को दिया<sup>6</sup>।

वि॰ सं॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६४२) में ईरान के शाह सफ़ी ने, जो कम के सुलतान मुरादखां से सन्धि करके कंधार पर चढ़ाई करने का

- (१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, पु॰ ६८।
- (२) जिल्द १, पृ० १६६।
- (३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ७४-६।
- (४) वही; दूसरा भाग, पृ० ७७।
- (१) वही; दूसरा भाग, पृ० ७७। उमराए हन्दू; पृ० १४४।
- ( ६ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ८४-६।

र्दरान के शाह पर वादशाही सेना के साथ जाना आयोजन कर रहा था, अपने सिपहसालार रुस्तम गुर्जी को कंधार पर रवाना किया । इसपर वादशाह ने स्वयं उसका सामना करने के लिए

जाने का विचार किया, लेकिन शाहज़ादे दाराशिकोह के यह अर्ज़ करने पर कि आप लाहोर में ही उहरें और मुक्ते चढ़ाई करने की आज्ञा दें, वादशाह ने उसका मनसव बीस हज़ार ज़ात और बीस हज़ार सवार का कर तथा खिलअत आदि दे उसे ही कंधार की तरफ़ रवाना किया । इस अवसर पर उसके साथ राजा जसवन्तिसंह', राव अमरिसंह (नागोर), राव शत्रुसाल (बूंदी), राजा जयिसंह (कछवाहा), राजा रायिसंह (टोड़ा) आदि राजपूत राजा भी भेजे गये। उनके गज़नी पहुंचने से पूर्व ही, काशान में वैशाख सुदि १३ (ता०२ मई) को अधिक शराव पीने के कारण शाह सफ़ी का देहांत हो गया। गज़नी पहुंचकर इसकी सूचना दाराशिकोह ने बादशाह के पास भेजी और स्वयं हिरात तथा सीस्तां विजय करने का विचार करने लगा। इस वात का पता चलने पर वादशाह ने उसे लौट आने का हुकम भेजां।

हि॰ स॰ १०४३ ता० १२ रबीउस्सानी (वि॰ सं० १७०० श्राषाढ जसवन्तिसह को स्वदेश जाने सुदि १३ = ई० स० १६४३ ता० १६ जून) को की छुट्टी मिलना जसवन्तिसिंह छुट्टी लेकर जोधपुर गया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) इस अवसर पर जसवन्तिसंह को बादशाह ने ख़ासा ख़िलत्रत, जड़ाऊ जमधर फ़ूलकटार सिहत, सुनहरी साज़ का घोड़ा श्रीर ख़ासा हाथी दिया (सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ११४)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ११२-७। उमराए इन्द्र; ए० १४४। वीरविनोद; भाग २, ए० ३३८ तथा ८२२।

<sup>(</sup>३) उमराए हन्द; ए० १४४ । मुंशी देवीप्रसाद कृत "शाहजहां नामा" (दूसरा भाग, ए० १२४) में भाद्रपद सुदि १४ (ता० १८ अगस्त) को जसवन्तसिंह को जोधपुर जाने की छुटी मिलना लिखा है। "वीरविनोद" के अनुसार आश्विन मास में उसे स्वदेश जाने की छुटी मिली (भाग २, ए० ८२२)। उसी पुस्तक में एक दूसरे

उसी वर्ष जालोर के हाकिम के राड़दड़ा गांव लूटने पर जब महेचा महेशदास भूमि का विगाड़ करने लगा तो उसपर मुंहणोत नैणसी सेना लेकर गया। उसने वहां पहुंचकर राड़दड़ा को राइदड़ा पर मुंहणोत नैणसी का भेजा जाना पश्चात् उसने वहां का श्रधिकार रावल जगमाल'

## को दे दिया ।

वि० सं० १७०० मार्गशीर्ष सुदि ६ (ई० स० १६४३ ता० १० नवंबर )
को बादशाह ने अजमेर पहुंचकर ख़्वाजा शरीफ़ की ज़ियारत की । उसी
दिन जसवन्तसिंह जोधपुर से जाकर उस (बादजसवन्तसिंह का अजमेर में
बादशाह के पास जाना
शाह )की सेवा में उपस्थित हो गया । पौप विद १ (ता० १६ नवंबर ) को अजमेर से आगरे के
लिए प्रस्थान करते समय बादशाह ने उसकी पुनः देश जाने की आझा
प्रदान की

वि० सं० १७०१ माघ विद १२ (ई० स० १६४४ ता० १४ जनवरी) को बादशाह ने आगरे से लाहोर की तरफ़ प्रस्थान किया। माघ सुदि २

स्थल पर लिखा है कि यह छुटी बादशाह ने अजमेर से आगरा जौटते समय मार्ग में दी थी (भाग २, पृ॰ ३३६)।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में इसे भारमल का पुत्र लिखा है, परना मालानी प्रान्त के नगर ग्राम के रणछोड़जी के मंदिर में खुदे हुए वि॰ सं॰ १६८६ (ई॰ स॰ १६२६) के रावल जगमाल के लेख से पाया जाता है कि भारमण उसका पिता नहीं बिहेक पुत्र था। उसका पिता तो तेजसी था।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की व्यात; जि॰ १, पृ० २५०।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा माग, ए० १२७-८ । उमराय हत्द (४० १४४) में हि॰ स॰ १०४३ ता॰ ८ रमज़ान (वि॰ सं॰ १७०० मार्गशीर्ष सुदि ११ = ई॰ स॰ १६४३ ता॰ ११ नवम्बर) दिया है।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, जि॰ २, पृः १२ म-४।

जसवन्तार्सेह को आगरे की उसने जसवन्तार्सिह को, जो फिर उसके पास पहुंच च्येदारी मिलना गया था, खासा खिलस्रत प्रदान कर नये स्वेदार

श्रीख फ़रीद के पहुंचने तक आंगरे के प्रवन्ध के लिए नियुक्त किया'।

कुछ दिनों तक लाहोर में रहने के उपरान्त वि० सं० १७०२ चेन्न
सुदि म (ई० स० १६४४ ता० २४ मार्च) को वादशाह ने काश्मीर के लिए
प्रस्थान किया, जहां पहुंचकर श्रापाढ सुदि ६
वसवन्तिसंह का लाहोर जाना
(ता० २२ जून) को उसने श्रपने लाहोर लौटने
तक जसवन्तिसंह को भी वहां (लाहोर.) श्राने को लिखा । इसके श्रमुसार मार्गशीर्ष विदं १ (ता० २४ श्रमुटोवर) को वादशाह के काश्मीर से
लाहोर वापस लौटने पर महाराजा उसके पास उपस्थित हो गया । वि०
सं० १७०३ ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १६४६ ता० १३ मई) को पेशावर
में वादशाह की वर्ष गांउ के उत्सव के समय महाराजा के मनसब के १०००
सवार श्रीर दो-श्रस्पा तथा से-श्रस्पा कर दिये गये । इसके बाद बादशाह के श्रादेशानुसार महाराजा श्रांवर के कुंवर रामिसंह के साथ एक
मंज़िल श्रागे चलने लगा । इस प्रकार श्रापाढ विद १० (ता० २६ मई)
को वादशाह कावुल पहुंचा, जहां पहले पहुंचे हुए जसवन्तिसंह तथा श्रन्य
व्यक्ति उसकी पेशवाई के लिए गये । हि० स० १०४६ ता० ४ जिलहिज

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीयसाद; शाहजहांनामा; दृसरा भाग, ए० १६०। उमराए हन्दुः ४० १४४।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दृसरा भाग, पु॰ १६२, १६६ ।

<sup>(</sup>३) वही; दूसरा भाग, पु॰ १७८।

<sup>(</sup>४) मनसब के जिन सवारों की तनप्रवाह दूनी मिलती थी वे "दो-घरपा" धौर जिनकी तिगुनी मिलती थी वे 'से-घरपा" कहलाते थे।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, पृ० १८६-६०। उमराप् हनद; पृ० १११।

<sup>(</sup>६) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसस भाग, ए० १६०।

<sup>(</sup>७) वही, दूसरा भाग, पृ० १६४।

(वि० सं० १७०३ पौष सुदि ४=ई० स० १६४७ ता० १ जनवरी) को उसके मनसब में से ४०० सवार श्रीर दो-श्रस्पा से-श्रस्पा किये गये । इसके बाद दो बार वृद्धि होकर महाराजा के मनसब के ४००० सवार ही दो-श्रस्पा से-श्रस्पा हो गये ।

उन दिनों सोजत के पहाड़ों में से चढ़कर रावत नराण (नारायण)
श्रास-पास की भूमि का बहुत नुक्रसान करता था, अतएव मुंहणोत नैण्सी
तथा उसका भाई सुन्दरदास उसपर भेजे गये।
मुंहणोत नैण्सी का रावत
नारायण पर भेजा जाना
आदि गांवों को नप्ट कर दिया<sup>3</sup>।

वि॰ सं॰ १७०४ (ई॰ स॰ १६४८) में बादशाह के लाहोर में रहते समय कंधार के क़िलेदार के पास से ख़बर आई कि शाह अब्बास ने

शाही सेना के साथ कंधार

४०००० सेना तथा तोपों आदि के साथ पहुंचकर किले को घेर लिया है, अतएव तुरंत सहायता पहुंचाना आवश्यक है। यह समाचार मिलते ही

बादशाह ने शाहज़ादे श्रोरंगज़ेब को लिखा कि वह मुलतान से सीधा कंधार की तरफ़ प्रस्थान करे। इस चढ़ाई पर उसके साथ जाने के लिए राजा जसवन्तिसंह, सादुल्लाख़ां, बहादुरख़ां, कुलीचख़ां, राजा विट्टलदास गौड़ श्रादि १३२ शाही श्रफ़सर ४०००० सवारों के साथ भेजे गये। वि० सं० १७०६ चैत्र सुदि २ (ई० स० १६४६ ता० ४ मार्च) को बादशाह ने स्वयं खाहोर से काबुल की तरफ़ प्रस्थान किया। इसी बीच ख़वासख़ां ने कंधार का किला ईरान के शाह को समर्पण कर दिया। यद्यपि बादशाह की श्राज्ञा यह थी कि शाहज़ादा (श्रीरंगज़ेव) शीघातिशीघ्र कंधार पहुंच कर किले पर घेरा डाले, पर लश्कर के लिए श्रावश्यक सामान श्रादि का प्रबंध करने में उसे मुलतान में देर हो गई। फिर भी बादशाह के श्रादेशां-

<sup>(</sup>१) उमराए हन्दः पृ० १४४।

<sup>(</sup>२) वजरत्नदासः, मत्रासिरुल् उमराः, पृ० १७०।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० २५०।

जुसार वह श्रीर सादुङ्खाखां मार्ग से वर्फ़ तथा माड़ियां श्रादि साफ़ करते हुए प्रथम आषाढ वदि २ (ता० १७ मई) को कंधार के पास जा पहुंचे। सारी बादशाही सेना वहां सात दुकड़ियों में पहुंची थी। वड़ी कठिनता पवं बहुतसी जानें गंवाकर शाही सेना ने क़िले पर घेरा डाला। कई बार किले के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न किया गया, पर शत्रु की सावधानी के कारण सफलता न मिली। इसी बीच मुर्तज़ा कुलीखां आदि ३१ अमीरों की अध्यत्तता में २०००० क़ज़लवाशों के चढ़ आने का समाचार मिला। शाहजादे ने श्रावण सुदि १४ (ता० ११ श्रगस्त) को रुस्तमस्तां श्रीर कुलीचख़ां वरोरह को उनपर भेजा, जिन्होंने वड़ी लड़ाई के बाद उन्हें परास्त कर भगा दिया, परन्तु क़िले पर अधिकार करने का शाही सेना का प्रत्येक प्रयत्न विफल होता रहा। कंधार से लगातार असफलता के समा-चार पाने पर काबुल से लौटते समय वादशाह ने शाहज़ादे को घेरा उठाकर चले त्राने को लिख दिया। इसके त्रानुसार चार महीने घेरा रहने के उपरन्त दो-तीन इज़ार श्रादिमयों श्रोर चार-पांच हज़ार जानवरों की जानें व्यर्थ गंवाकर शाहजादे ने श्रवशिष्ट सेना के साथ वादशाह की सेवा में प्रस्थान किया ।

जैसलमेर के रावल मनोहरदास के निःसन्तान मरने पर राजलोक (राणियों) को मिलाकर रामचन्द्र गद्दी पर वैठा श्रीर उसने भाटियों को भी श्रापने पत्त में कर लिया। यह कार्य सीहड़ रघु-

जसवन्तसिंह का सेना भेजकर पोकरण पर श्रिथकार करना भी अपने पत्त में कर लिया। यह कार्य सीहड़ रघु-नाथ भागोत की अनुपस्थिति में हुआ था, अतएव उसके मन में इसकी आँट पड़ गई। उन दिनों भाटी

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ए० २६-४१। "उमराए इनूद" में भी सन् जुलूस २२ (वि० सं० १७०४-६ = ई० स० १६४८-६) में जसवन्त-सिंह का शाहज़ादे औरंगज़ेब के साथ कंधार पर जाना लिखा है (ए० १४४)।

<sup>(</sup>२) रावल मालदेव (लूणकर्णात) के दूसरे पुत्र भवानीदास का पौत्र (संहणोत नैणसी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ३३४-६)। ज्येष्ठ होने के कारण वास्तविक उत्तराधिकारी भी यही था।

सबलसिंह (दयालदासोत') राव रूपसिंह भारमलोत (कछवाहा) के यहां नौ-दस हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता था श्रीर बादशाह शाहजहां की रूपसिंह पर बड़ी कृपा थी। उसने सबलसिंह के बास्ते बादशाह से अर्ज की, जिसने उसे जैसलमेर का राज्य दिलाना स्वीकार किया । इसी अवसर पर महाराजा जसवन्तार्सेंह ने वादशाह से निवेदन कर पोकरण पर अधिकार करने का फ़रमान लिखा लियां । महाराजा ( श्रावणादि ) विं० सं० १७०६ (चैत्रादि १७०७) वैशाख सुदि ३ (६० स० १६४० ता० २३ अप्रेल ) को जहानाबाद से मारवाड़ में गया श्रीर ज्येष्ठ मास में जोधपुर पहुंचते ही उसने राव सादल गोपालदासोत और पंचोली हरीदास को फ़रमान देकर जैसलमेर भेजा। रावल रामचन्द्र ने पांच भाटी सरदारों की सलाह से यह उत्तर दिया कि पोकरण पांच भाटियों के सिर कटने पर मिलेगा । इसपर जोधपुर में सेना एकत्र होने लगी । बादशाह के पास भी इस घटना की खबर पहुंची, जिससे वह रामचन्द्र से अप्रसन्न हो गया और उसने कुछ दिनों बाद ही सबलासिंह के शाही सेवा स्वीकार करने पर जैसलमेर का फरमान उसके नाम कर दिया। भाटी रघुनाथ तथा कितने ही अन्य भाटी सरदार भी रामचन्द्र से बदल गये और उन्होंने सबलसिंह को शीव आने को लिखा।.

<sup>(</sup>१) रावल मालदेव के आठवं पुत्र खेतसी का पौत्र (मुंहणोत नैग्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ३३४-७)। जोधपुर राज्य की ख्यात में इसे वास्तविक उत्तराधि-कारी लिखा है (जि॰ १, पृ॰ २०१), जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में सबलसिंह का स्वयं घादशाह के पास जानां लिखा है (जि॰ १, पृ॰ २०१)। लच्मीचंद-लिखित ''तवारीख़ जैसलमेर'' में भी ऐसा ही लिखा है (पृ॰ ५१)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बादशाह ने जैसलमेर पर सबलसिंह का श्रधिकार कराने के एवज़ में पोकरण उसे दी (जि॰ १, पृ॰ २०१)।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में श्राषाढ विद ३ (ता॰ ६ जून) दिया है (जि॰ १, ५० २०१)।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की रुयात में इसका उद्धेख नहीं है।

तब स्यलसिंह अपने श्रादिमयों सिंहत फलोधी के निकट भोलासर पर पहुंचा, जिसके निकट जैसलमेरवालों के साथ लड़ाई होने पर उसकी विजय हुई'। तत्पश्चात् महाराजा जसवन्ति सिंह की सेना शीघ ही पोकरण गई'। सवलसिंह भी खाररेड़ा के ७०० श्रादिमयों सिंहत महाराजा से जा मिला। वि० सं० १७०७ (ई० स० १६४०) के कार्तिक (श्रक्टोवर) मास में गढ़ से श्राध कोस के अंतर पर इंगरसर तालाव पर उक्त सेना का डेरा हुआ। तीन दिन तक गढ़ पर धावे होने से भाटी भयभीत हो गये। इसी बीच सबलसिंह ने गढ़ के भीतर के भाटियों से बातचीत कर उन्हें बाहर निकलवा दियां। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि कुछ भाटियों ने गढ़ के बाहर श्राकर राठोड़ सेना का सामना किया, पर वे मारे गये। इस प्रकार पोकरण के गढ़ पर महाराजा की सेना का श्रिधकार हो गयां।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में शियां के स्वामी राठोंड़ गोपालदास (सुंदर-दासोत मेड़तिया), पाली के स्वामी राठोंड़ विद्वलदास (गोपालदासोत चांपावत) तथा आसोप के स्वामी नाहरख़ां (राजसिंहोत बूंपावत) की अध्यत्तता में जोधपुर से तीन सेनाओं को पोकरण पर जाना और साथ में सबलसिंह का भी होना लिखा है (जि॰ १, ५० २०१)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में आश्विन सुदि १३ (ता॰ २७ सितंबर) को जोधपुर की सेना का हूंगरसर पर डेरा होना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ २०१)।

<sup>(</sup> ४ ) मुंह्योत नैग्सी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ ३४७-४०।

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ए॰ २०१-३। लच्मीचंद-लिखित ''तवारी व जैसलमेर'' में खिखा है कि सबलसिंह के दिश्ली से फ़रमान और सेना लेकर जैसलमेर पहुंचने पर सब सरदारों ने उसे ही योग्य जानकर राज्य देने का वचन दिया और इस सम्बन्ध में उसके पास पत्र लिखा, जो भूल से महाराजा जसवन्तसिंह के हाथ में पड़ गया। तब महाराजा ने सबलसिंह से कहलाया कि श्रव पोकरण हमें दे दो। सबलसिंह के सिंहासनारूढ़ होते ही जोधपुर की फ्रीज पोकरण गई। देश में दुराज होने के कारण मदद न पहुंची, जिससे ५४ गांवों सिंहत पोकरण पर जोधपुर का श्रमल हो गया (पु॰ १६)।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि पोकरण पर अधिकार करने के बाद राठोड़ सेना जैसलमेर गई। उसका आगमन सुनते ही भाटी रामचन्द्र भाग गया। तब सबलांसिंह को वहां के संवलिंस की जैसलमेर की सिंहासन पर बैठाकर उक्त सेना जोधपुर लौट गई। दिलाना

शाहजहां के २६ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १८०६ = ई० स० १६४२)

में जसवन्तिसंह का मनसव बढ़कर छः हजार ज़ात और पांच हज़ार सवार

(दो-श्रम्पा और से-श्रम्पा) हो गया । इसके

जसवन्तिसंह के मनसव

बाद सन् जुलूस २६ (वि० सं० १७१२ = ई० स०

१६४४) में उसका मनसव छः हज़ार ज़ात और

छु: हजार सवार का हो गया। इस अवसर पर उसे महाराजा का खिताब मिला और साथ ही स्वदेश जाने की छुट्टी भी मिली<sup>3</sup>।

(श्रावणादि) वि० सं० १७१३ (चैत्रादि १७१४) वैशाख वदि २ (ई० स० १६४७ ता० २१ मार्च) को महाराजा की आज्ञानुसार मुंहणोत संवर्षों पर सेना भजना संदरदास (जैमलोत) ने सेना सहित जाकर गांव पांचेटा तथा कवलां के उपद्रवी सिंधलों से लड़ाई कर उनको हराया ।

वि॰ सं॰ १७१४ (ई॰ स॰ १६४७) में बादशाह (शाहजहां) रोगग्रस्त हुआं।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २०३। ''तवारीख़ जैसलमेर'' में इसका उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) उमराए हन्दुः, ए० १४६ । "वीरविनोद" में इसी श्रवसर पर उसे महाराजा का ख़िताब मिलना लिखा है (भाग २, ए० ३४२)।

<sup>(</sup>३) उमराए हनद; ए० १४४। मुंशी देवीप्रसाद कृत "शाहजहाँ नामे" में इस सन् जुलूस में राजा जसवन्तसिंह को केवल इ नाम-एकराम मिलना ही लिखा है (तीसरा भाग, ए० १०६)।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० २४७-८।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० १६६ । "मुंतखंडजू-

मन्की' लिखता है—'उसकी बीमारी यहां तक बढ़ी कि सारे दिल्ली नगर

में खलबली मच गई। ऐसी अबस्था देखकर बादशाह ने किले के द्वार बंद करा दिये। मुसलमान
अफ़सरों पर विश्वास न होने के कारण उसने एक फाटक पर राजा
जसवन्तिसंह को और दूसरे पर राजा रामिसंह रोटला को रक्खा, जो
एक हज़ार राजपूतों के साथ किले की रच्चा करने लगे। उन्हें आज्ञा दी
गई कि दारा के अतिरिक्त और किसी को भीतर न आने दें और उसे भी
वहां रात को रहने की मनाही थी। बादशाह की पुत्री उसके भोजन की
देख-रेख के लिए भीतर रही। इतना प्रवन्ध करने पर भी बादशाह ने किले
के भीतर रहनेवाले व्यक्तियों से क्सम खिलाली थी कि वे उसके साथ
दग़ा न करेंगे, क्योंकि उसे ज़हर दिये जाने की आशंका बनी रहती थीं ।'

- (१) इसका पूरा नाम निकोलाग्रो मन्की (Niccolao Manucci) था। संसारश्रमण की लालसा से यह बहुत छोटी श्रवस्था में श्रपनी जन्मभूमि इटली का परित्याग कर भारतवर्ष में श्राया श्रीर बहुत दिनों तक मुग़ल दरबार में रहा, जहां का हाल उसने श्रपने बृहत् प्रन्थ "स्टोरिया डो मोगोर" (Storia Do Mogor) में बिखा है।
- (२) यह राव मालदेव के पुत्र चन्द्रसेन के पौत्र कर्मसेन का पुत्र था, जो शाहजहां के राज्यकाल में शाही सेवा में प्रविष्ट हुन्ना श्रीर उसकी तरक्ष की कितनी ही खड़ाइयों में शामिल रहा था। इसका मनसब शुरू में १००० ज़ात श्रीर ६०० सवार था, जो क्रमशः बढ़कर ३५०० ज़ात श्रीर १००० सवार हो गया। समूगढ़ (समूनगर) की लड़ाई में यह दारा की क्रीज के साथ था श्रीर वीरतापूर्वक लड़ता हुन्ना मुराद के तीर से मारा गया, जिसका उल्लेख श्रागे यथास्थान श्रायेगा। यह वीर होने के साथ ही दानी भी था। ऐसी प्रसिद्धि है कि यह श्रकाल के समय लोगों में रोटियां बांटा करता था, जिससे इसका नाम ''रोटला'' प्रख्यात हो गया (वीरविनोद; भाग २, पृ० ३५५ का टिप्पण )।

ह्युबाव" में हि॰ स॰ १०६७ ता॰ ७ जिलहिज ( वि॰ सं॰ १७१४ भाद्रपद सुदि ६ = ई॰ स॰ १६४७ ता॰ ६ सितम्बर ) को शाहजहां का बीमार पड़ना लिखा है (इलियट्; हिस्टी ग्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, पृ॰ २१३)।

<sup>(</sup>३) स्टोरिया को मोगोर; जि॰ १, पृ॰ २४०-१।

बादशाह की बीमारी का समाचार उसके अन्य पुत्रों के पास पहुंचने पर वे राज्य-प्राप्ति के लिए अलग-अलग सैन्य एकत्र करने लगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक श्रक्तवाह फैला दी थी कि शाह शुजा की बसावत बादशाह का देहानत हो गया। शाह शुजा ने यह खबर पाकर बंगाल से एक विशाल सेना के साथ तक़्त पर श्रधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। उसने गंगा के मार्ग में नावों का बेड़ा भी डाल दिया, जिसका संचालन पोर्चुगीज़ लोगों के हाथ में था। उसने आगरे होकर चलने का निश्चय किया और यह प्रकट किया कि दारा ने बादशाह को विष देकर मार डाला है, जिसे वह सज़ा देने के लिए जा रहा है। शाह शजा की बगावत का समाचार जब शाहजहां को मिला उस समय वह पहले से स्वस्थ हो चला था। उसने अपने अच्छे होने का समाचार शाह शुजा के पास भेजकर उसे वापस जाने का आदेश किया, पर इसी बीच यह खबर पाकर कि वादशाह की बीमारी सांघातिक है, शाह शुजा ने वह चिट्टी दवा ली श्रीर श्रागे बढ़ने लगा। यह खबर पाकर शाहजहां को, यह प्रकाशित करने के लिए कि वह जीवित है, बाध्य होकर आगरे जाना पड़ां, पर जब इससे आशानुरूप लाभ न हुआ तो उसने दारा के ज्येष्ठ पुत्र सुलतान सुलेमान शिकोह को शाह शुजा के विरुद्ध भेजा। उसके साथ राजा जयसिंह तथा दिलेरखां आदि सरदार भेज गये । शाह शुजा इस बीच बनारस तक पहुंच गया था, जहां शाही सेना ने पहुंचकर उसे

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद-कृत "शाहजहांनामा" में उसका हवा बदलने के लिए श्रागरे जाना लिखा है (तीसरा भाग, पृ० १६४)।

<sup>(</sup>२) मन्की; स्टोरिया डो मोगोर; जि॰ १, ए॰ २४१-३। मुंशी देवीप्रसाद-कृत 'शाहजहांनामा" में भी उपर्युक्त व्यक्तियों का शाह शुजा के विरुद्ध भेजा जाना जिखा है (तीसरा भाग, पृ॰ १७०-१)।

<sup>(</sup>३) "त्रालमगीरनामा" के अनुसार यह लड़ाई गंगा के किनारे के बहादुरपुर नामक गांव में हुई (इलियट्; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ ७, ए० २१४, टि॰ १)।

हराकर भगा दिया<sup>9</sup>। उसका बहुतसा खज़ाना श्रीर बहुतसे श्रादमी शाही सेना के हाथ लगे, जो श्रागरे लाये गये, जहां दारा ने उनमें से कई को मरवा डाला<sup>3</sup>। बाद में उसके समाप्रार्थी होने पर बादशाह ने उसकी बंगाल की जागीर उसके नाम बहाल कर दी श्रीर सुलेमान शिकोह को लौट श्राने को लिख दिया<sup>3</sup>।

इस बीच बादशाह पूर्ण स्वस्थ हो गया, जिससे उसने दिक्षी लौट जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु दारा ने इसमें ढील डालकर उसका ध्यान मुरादबङ्श की बगावत की तरफ़ आकर्षित औरंगज़ेव और मुरादबङ्श किया । इसके साथ ही उसने उस(वादशाह) को वगावत को यह भी सभाया कि औरंगज़ेव कृतवल्लमुल्क से

- (१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० १०१। मनूकी लिखता है कि बादशाह के आदेशानुसार पहले राजा जयसिंह ने शाह शुजा को पत्र भेजकर समस्ताने की चेष्टा की, पर इसका कोई परिशाम न हुआ। शाह शुजा ने शाही सेना पर धोखे से बार करने के लिए यह प्रकट किया कि राजा के लौटने पर में भी लौट जाऊंगा। जयसिंह उसकी मंशा समस्त गया। उसने प्रकट रूप से तो सेना को लौटने का आदेश दिया पर भीतर ही भीतर उसे युद्ध के लिए तैयार रहने को चेतावजी दे दी, जिससे शाह शुजा के पीछे से हमला करते ही उसने उसे परास्त कर दिया (स्टोरिया डो मोगोर; जि०१, प०२४३-७)। ''मुंतख़बुल्लुवाव'' से पाया जाता है कि जयसिंह ने शुजा पर उस समय आक्रमण किया जब वह शराव के नशे में चूर पढ़ा था, जिससे भागने के श्रतिरिक्ष उसके पास दूसरा उपाय न रह गया (इलियट्; हिस्ट्री धॉव् इंडिया; जि०७, प०२११)।
- (२) मुंतख़बुल्लुबाब—इलियट्; हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, प्र॰ २११। मनूकी-कृत ''स्टोरिया डो मोगोर'' में भी ऐसा ही उन्नेख है (जि॰ २, प्र॰ २४१)।
  - (३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० ६७१।
- (४) "मुंतख़बुल्लुबाव" से पाया जाता है कि उसने अपने नाम का खुत्बा पढ़वाकर अपने सिक्के तक जारी कर दिये थे। इसके साथ ही उसने सुरत के गढ़ पर क़ब्ज़ा करके वहां के स्यौदारियों से रूपये भी वसूल किये थे (इलियट्, हिस्ट्री आव इंडिया, जि॰ ७, प्र॰ २१६-७)।

प्राप्त पेशकशी के रुपये लेकर युद्ध की तैयारी में खर्च कर रहा है श्रीर स्वा-स्थ्य का समाचार लेने के बहाने सैन्य-सहित इधर आया चाहता है, अतएव उचित तो यह है कि उसके पास से खज़ाना श्रीर सेना वापिस मंगवाली जाय'। स्रनिच्छा होते हुए भी बादशाह को दारा की बात माननी पड़ी। सैन्य वापिस करने का हुक्म श्रौरंगज़ेब के पास उस समय पहुंचा, जब वह बीजापुर विजय करने के लिए प्रस्थान करनेवाला था। श्रौरंगज़ेव ने इस अवसर पर लौटनेवाले कई सरदारों को पकड़कर दौलताबाट के किले में क़ैद कर दिया। यह खबर लगने पर बादशाह ने उसे तथा विद्रोही मुराद दोनों को चेतावनी के पत्र लिखे, पर उन्होंने उनपर ध्यान न दिया । इसपर शाह बुलन्द इक्रबाल (शाहजादे) ने कह-सुनकर महाराजा जसवन्तर्सिह को उसका मनसब ७००० जात श्रीर ७००० सवार का करा तथा एक लाख रुपये और मालवे की सुबेदारी दिलाकर बड़ी सेना के साथ फाल्गुन वदि म (ई० स० १६४८ ता० १४ फ़रवरी) को औरंगज़ेब के विरुद्ध रवाना किया। इसके एक सप्ताह बाद ही एक लाख रुपये और अहमदाबाद की सूबेदारी देकर क़ासिमखां गुजरात की तरफ़ भेजा गया तथा उसे यह श्राह्मा दी गई कि वह उजीन में जसवन्तिसह के शामिल हो जाय ।

दोनों शाही सेनाओं के उज्जैन पहुंचने पर मुराद्बब्ध उनसे लड़ने

<sup>(</sup>१) मनूकी लिखता है कि श्रौरंगज़ेब को बादशाह की बीमारी का समाचार श्रौरंगावाद में प्राप्त हुआ, जहां वह गुप्त रूप से अपनी तैयारियां करने लगा । फिर उसने शिवाजी को दिल्ला के कुछ भाग में चौथ लेने का अधिकार देकर उससे अपने विरुद्ध श्राचरण न करने का वचन ले लिया श्रौर अपने पिता का खुल्लमखुल्ला विरोधी बन गया। बादशाह को उसकी बग़ावत का समाचार उस समय मिला, जब वह दिल्ली को लौटनेवाला था, पर इस नई बात के पैदा हो जाने से उसे वहीं ठहर जाना पदा (जि॰ १, ए० २४६-७)।

<sup>(</sup>२) डा॰ वेणीप्रसाद-कृत "हिस्ट्री श्रॉव् शाहजहां" में भी जसवन्तसिंह के श्रौरंगज़ेब के विरुद्ध भेजे जाने का उन्नेख है (पृ॰ ३२८)।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ए० १७२-४। उमराए इन्दूर; ए० १४४। वीरविनोद; भाग २, ए० ३४४।

के लिए श्राया, पर श्रकेले उस बड़ी सेना का सामना करना श्रासान कार्य न था । इसी बीच उसके पास श्रीरंगज़ेब के चिकने-चुपड़ेपत्र पहुंचे, जिनमें उसने श्रपनी साधुता दिखलाते हुए मुरादबङ्श को पूरी-पूरी सहायता पहुंचाने का पका बादा किया था । उनको पाकर उस( मुरादबङ्श )का विश्वास श्रपने भाई पर जम गया श्रीर वह श्रपनी सेना सहित श्रीरंगज़ेब से जा मिला , जो श्रपनी फ्रीज के साथ वादशाह की मिज़ाजपुर्सी के बहाने से जा रहा था ।

- ( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० १७४।
- (२) मुंतख़बुल्लुबाब—इलियट्; हिस्ट्री श्चॉव् इंडिया; जि॰ ७, पृ॰ २१७-८। ममृ्की; स्टोरिया डो मोगोर; जि॰ १, पृ॰ २४७-८।

उपर्युक्त दोनों पुस्तकों में दिये हुए पत्रों में कुछ ग्रन्तर है, पर ग्राशय दोनों का एकसा ही है। "मुतख़बुल्लुवाब" में केवल एक पत्र दिया है पर "स्टोरिया डो मोगोर" से प्रकट होता है कि मुराद के शामिल होने तक ग्रौरंगज़ेब ने कई पत्र उसके पास भेजे थे (जि॰ १, पृ॰ २४२-३)।

(३) सन्की के "स्टोरिया डो मोगोर" से पाया जाता है कि शहबाज़ नाम के भुराद के सेवक ने औरंगज़ेव की कुटिलचाल से उसे सावधान रहने और उसके शामिल न होने के लिए बहुत समक्ताया, पर भुराद राज्य-लोभ में ग्रंधा हो रहा था; श्रतएव उसने उस(शहबाज़) की बातों पर ज़रा भी ध्यान न दिया और मांडू में औरंगज़ेव की सेना के शामिल हो गया। इसके बाद एक बार तो शहबाज़ औरंगज़ेव को मारने के लिए भी कटिबद्ध हो गया था, पर श्रपने मालिक की मरज़ी न देख उसे श्रपने मन्सूबे से विरत होना पढ़ा (जि॰ १, १० २४३ तथा २६१)।

"वीरविनोद" से पाया जाता है कि श्रौरंगज़ेब ने घोखा देने के लिए मुरादबख़्श को बहकाया कि मुक्ते बादशाहत की ज़रूरत नहीं है। दारा जो काफ़िर है वह मज़हब ख़राब कर देगा श्रोर शुजा भी राफिज़ी (शिया) है, इसलिए तुमको बादशाही के लायक जानकर तख़्त पर बिठाने के बाद मैं खुदा की इबादत में रहूंगा। इस फ़रेब से वह कम श्रद्ध ( मुराद ) बिल्कुल श्रपने को बादशाह समक्तने लगा। श्रौरंगज़ेब भी उसको हुज़रत ( बादशाह ) कहकर श्रदब से पुकारने लगा ( भाग २, १० ३४४ )।

(४) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ए॰ १७४।

"मुंतख पुल्लुवाब" में लिखा है — 'हि॰ स॰ १०६८ ता॰ २४ जमादि-उत्त-श्रव्वल ( वि॰ सं० १७१४ फाल्गुन विद १२ = ई० स० १६४८ ता० १६ फ्ररवरी ) को श्रोरंगज़ेब बुरहानपुर पहुंचा श्रीर वहां एक मास तक प्रवन्ध करने और ठीक-ठीक खबरें जानने में लगा रहा। ता० २४ जमादिउस्सानी (चैत्र विद १३ = ता० २१ मार्च ) को वह राजधानी की श्रोर श्रमसर हुआ। जसवन्त्रसिंह को दोनों भाइयों की सेना के आगमन का उस समय पता लगा जब वह उज्जैन से सात कोस की दूरी पर आ पहुंची श्रीर मांडू के राजा शिवराज ने श्रकबरपुर के क़िले से उनके गुज़रने की खंबर महाराजा के पास भेजी । क्रासिमलां शाहजादे मुराद के श्रहमदाबाद छोड़ने की खबर पाकर उधर गया था, पर जब उसके श्रीरंगज़ेब से मिल जाने का समाचार उसे मिला तो वह निराश होकर लौट श्राया। इसी बीच धार में रक्खे हुए दाराशिकोह के आदमी भी दोनों शाहजादों को रोकने में अपने को असमर्थ पाकर भाग आये और महाराजा की सेना के शामिल हो गये। तदनन्तर कासिमखां के साथ जसवन्तरसिंह ने आगे वढ़कर शाहजादे औरंगज़ेव की सेना से डेढ़ कोस की दूरी पर डेरा किया। दोनों विपद्ती सेनास्रों के डेरे धर्मात नामक स्थान में हुए थे। श्रीरंगज़ेव ने श्रपना मनुष्य भेजकर महा-राजा से मार्ग छोड़ देने के लिए कहलाया', परन्तु जब उसने इसपर कुछ ध्यान न दिया तो ता० २२ रज्जव (वि० सं० १७१४ वैशाख विद ६ = ई० स० १६४८ ता० १६ अप्रेल ) को दोनों दलों में युद्ध हुआ ।

इस अवसर पर शाहज़ादे औरंगज़ेब की सेना के हरावल में उसका बेटा ग्रजाश्रखां, सैयद मुज़फ़्फ़रखां, लोदीखां बारहा, सैयद नसीरुहीन

<sup>(</sup>१) मनूकी-कृत "स्टोरिया डो मोगोर" से पाया जाता है कि बादशाह की म्याजानुसार प्रस्थान करने के बाद महाराजा ने कई पत्र औरंगज़ेब को लिखे थे, पर उसने एक का भी उत्तर न दिया (जि॰ १, पृ॰ २४८)।

<sup>(</sup>२) इलियट्; हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि० ७, पृ० २१८-१। उमराए हुन्दः पृ० १४६। "श्रालमगीरनामे" में यह युद्ध धर्मातपुर के पास होना लिखा है (इलियट्। हिस्टी सॉव् इंडिया; जि० ७, पृ० २१६, टि०-१)।

दिसिणी, मीर अयुल्फज़ल आदि थे और सहायक सेना में जिल्फिकारखां फुछ तोपखाना तथा मुहम्मद सुलतान था, जिसके साथ निजावतखां, बहादुरखां आदि थे। प्रधान तोपखाने का अफ़सर मुर्शिदकुलीखां था, जिसके
अधीन कई फरांसीसी भी काम करते थे। दाहिनी तरफ़ शाहज़ादा मुराद
अपनी सेना सहित तैयार था। वाई तरफ़ की फ़ौज का अफ़सर शाहज़ादा
मुहम्मद आज़म था, जिसके साथ कई मुसलमान अफ़सरों के अतिरिक्त
राजा इन्द्रमणि धन्धेरा, कर्णीसिंह कच्छी, राजा सारंगधर आदि भी थे।
स्वयं औरंगज़ेब के पास दाहिनी तरफ़ शेख भीर आदि मुसलमान अफ़सरों
के अतिरिक्त बीकानेर के राव कर्णीसिंह के दो पुत्र केशरीसिंह एवं
पद्मसिंह, रघुनाथसिंह राठोड़ आदि तथा बाई तरफ़ सफ़शिकनखां,
जादवराय, बावाजी घोंसला (भोंसला), वीत्जी, जसवन्तराव आदि थे।
बीच में स्वयं औरंगज़ेब था, जिसके पास बूंदी के राव शत्रुशाल हाड़ा का
पुत्र भगवन्तसिंह तथा शुभकर्ण वुन्देला आदि थे'।

महाराजा जसवन्तसिंह के साथ की शाही सेना में हरावल की फ्रोंज का अफ़सर क्रांसिमखां था, जिसके साथ मुकुन्दसिंह हाड़ा, राजा सुजानसिंह बुन्देला, अमरसिंह चन्द्रावत (रामपुरा), राजा रत्नसिंह राठोड़ (रतलाम), अर्जुन गौड़, दयालदास काला, मोहनसिंह हाड़ा आदि थे। इनके आगे वहादुर वेग फ्रोंजवख़्शी और तोपखाने के दारोगा रक्खे गये, जिनके साथ जानीवेग वग़ैरह थे। गिर्दावरी पर मुखलिसखां आदि और सहायक सेना में महशेदास गौड़, गोवईन राठोड़ आदि थे। स्वयं महाराजा जसवन्तसिंह चुने हुए दो हज़ार राजपूतों सिंहत बीच मेंथा, जिनमें भीमसिंह गौड़ (राजा विट्ठलदास का पुत्र) आदि थे। दाहिनी तरफ राजा रायसिंह (टोड़ा, जयपुर राज्य) तथा सुजानसिंह सीसोदिया (शाहपुरा) अपने भाइयों एवं अन्य वीर राजपूतों सिंहत थे; षाई तरफ़ की सेना में इिक्तखारख़ां एवं शेरखां बारहा आदि थे और डेरों की देख-रेख का कार्य मालूजी, पर्स्जी

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० ३४६।

तथा राजा देवीसिंह चुंदेला के सुपुर्द था ।

युद्ध प्रारम्भ होने पर श्रीरंगज़ेब ने श्रपना तोपखाना नदी के किनारे रखकर दूसरी फ़ौज को तोपखाने की सहायता से नदी उतरने की आज्ञा दी। पेसा ही किया गया, परन्तु बादशाही फ़ौज के तोपखाने ने इस फ़ौज का आगे बढ़ना रोक दिया। इस लड़ाई में क़ासिमखां की फ़ौज के मुकुन्द्सिह हाड़ा, राजा रत्नसिंह राठोड़, दयालदास भाला, अर्जुन गौड़ आदि वीर राजपूतों ने बढ़कर श्रौरंगज़ेव के तोपखाने पर श्राक्रमण किया श्रौर उसके कितने ही श्रफ़सरों को ज़ख्मी कर दिया। जसवन्तिसंह की शाही फ़ौज के राजपूत सरदारों ने आगे बढ़कर श्रीरंगज़ेब के हरावल पर हमला किया। पीछे से दूसरे राजपूत भी उसकी सहायता को पहुंच गये।यह लड़ाई बड़ी भयंकर हुई। औरंगज़ेव के पुत्रों स्रादि ने अपनी-अपनी सेना के साथ दाहिनी श्रीर बाई तरफ़ के राजपूतों पर श्राक्रमण किया। स्वयं श्रीरंगज़ेव ने भी अपने सैनिकों के साथ प्रवल वेंग से हमला किया। इसका फल यह हुआ कि जसवन्तिसह की फ़्रौज के मुकुन्दिसह हाड़ा, सुजानिसह सीसोदिया, राजसिंह राठोड़, त्रार्जुन गौड़, दयालदास भाला, मोहनसिंह हाड़ा त्रादि श्रपने हज़ारों राजपूतों सिहत श्रीरंगज़ेब की सेना के बहुत से श्रादिमयों को मारकर मारे गये । शत्रुदल की शक्ति बढ़ती हुई देखकर राजा रायसिंह (सीसोदिया, टोड़े का), राजा सुजानसिंह (बुन्देला) श्रीर अमर्रासंह चन्द्रावत (रामपुरा) अपने साथियों सहित भाग निकले। शाहज़ादा मुराद लड़ता हुआ जसवन्तसिंह के डेरों के पीछे जा पहुंचा ।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० ३४६-७।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद लिखित "शाहजहां नामा" नामक पुस्तक में भी मुकुंदिसंह हादा और अर्जुन गौड़ का कीज को चीरते हुए शाहजादे तक पहुंचना, पर शत्रुसंख्या अधिक होने के कारण चीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा जाना लिखा है (तीसरा भाग, प्र०१७६)।

<sup>(</sup>३) ''स्टोरिया डो मोगोर'' से पाया जाता है कि मुरादबद्श ने नदी में कैस-कर महाराजा पर श्राकमण किया था (मनकी-कृत; जि॰ १, ए॰ २४६)।

बहां पर नियुक्त माल् व पर्स् आदि रक्तकों ने कुछ समय तक तो उसका सामना किया, पर श्रंत में उन्हें भी जान वचाकर भागना पड़ा। मुराद के सम्मुख पहुंचने पर जसवन्तिसंह की फ़ौज के इफ़्तेखारखां आदि लड़कर मारे गये। तदनन्तर औरंगज़ेव और मुराद की सेना ने चारों तरफ़ से घेर-कर शाही सेना पर हमला किया। शाही सेना के वहुतसे प्रमुख सरदार हो पहले ही मारे जा चुके थे, श्रव श्रधिकांश भाग निकले, जिससे जसवन्ति सिंह के राजपूतों को ही शत्रु-सेना का मुक़ावला करना पड़ा?।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि क्रांसिमख़ां पहले ही श्रीरंगज़ेव से मिलकर भाग गया थार्। वचे हुए राजपूतों के साथ जसवन्त- सिंह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ औरंगज़ेव के पास तक पहुंच गया, पर इसी

(१) वीरविनोद; भाग २, पृ० ३४७- ।

(२) मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार महाराजा जसवन्तसिंह तथा क़ासिमख़ां दोनों दो तरफ़ के दबाव से घबराकर भाग निकले (शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० १७६)। अन्य फ़ारसी तवारीख़ों में भी प्रायः ऐसा ही लिखा मिलता है। "स्टोरिया हो मोगोर" से पाया जाता है कि क़ासिमख़ां की इच्छा ग्रौरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जाने की न थी, पर शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा । फिर ग्रौरंगज़ेब की सेना से युद्ध होने पर उसने अपनी सेना का बारूद ग्रादि सामान छिपाकर रख दिया ग्रौर कुछ गोलियां हवा में छोड़कर वह रण्चेत्र से चला गया (मन्की-कृत; जि॰ १, पृ० १४६ ग्रौर २४६)। जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० १, पृ० २०६) ग्रौर वीरविनोद (भाग २, पृ० ८२४) में भी उसका ग्रौरंगज़ेव से मिल जाना लिखा है।

बर्नियर, जो एक फ्रांसीसी यात्री था और ई० स० १६४६ के लगभग भारत- वर्ष में श्राया था, अपनी पुस्तक में लिखता है कि मैं इस लड़ाई के समय स्वयं उप- स्थित न था, पर हरएक दर्शक तथा प्रधानतया औरंगज़ेव के तोपख़ाने के फ्रांसीसी अफ्रसरों का यही मत था कि क्रांसिमख़ां एवं जसवन्तसिंह आसानी से औरंगज़ेव पर विजय पा सकते थे। जसवन्तसिंह ने इस लड़ाई में अद्भुत वीरता का परिचय दिया, पर क्रांसिमख़ां ने, यद्यपि वह अपनी ख्याति के अनुरूप ही वीर था, इस अवसर पर किसी प्रकार के रणकौशल का परिचय न दिया। उसपर विश्वासघात का भी सन्देह किया गया। लोगों का कहना था कि युद्ध के पूर्व की रात्रि को वह अपना लड़ाई का सामान (बारूद आदि) रेत में छिपाकर चला गया [ट्रैवेल्स इन दि मुग़ल एम्पायर—ए० कान्स्टेबल-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद (ई० स० १६१६ की द्वितीय आवृत्ति); ए० ३८-६ ]।

बीव वह स्वयं घायल हो गया श्रीर उसका घोड़ा भी श्राहत हो कर गिर पड़ा। तब वह दूसरे घोड़े पर सवार हो कर लड़ने लगा, पर शाहज़ादों की शिक्त श्रिधक होते से शाही सेना के पैर उखड़ गये। ऐसी पिरिस्थित देखकर जसवन्तां सेंह के साथ के राजपूत बलपूर्वक उसके घोड़े की बाग पकड़कर उसे युद्धचेत्र से बाहर निकाल ले गयें। इस लड़ाई में शाही सेना के हज़ारों बीर राजपूत काम श्रायें। इस विजय की स्वृति में धर्मातपुर का नाम "फ़तहश्राबाद" (फ़ितयाबाद) रक्खा गया। विजयप्राप्ति के बाद श्रीरंगज़ेब श्रीर मुराद उज्जैन गयें, जहां से ता० २७ रज्जब (वैशाख विद ३० = ता० २२ श्रवेल) को वे ग्वालियर गये। वहां पहुंचकर अन्होंने युद्ध की तैयारी श्रारंभ कीं।

युद्धत्तेत्र का पित्याग कर महाराजा अपने अवशिष्ट साथियों के साथ (आवणादि) वि० सं० १७१५ (चैत्रादि १७१६ ) वैशाख सुदि १

(१) जि॰ १, पृ॰ २०७। मनूकी लिखता है—'श्रीरंगज़ेव की सेना के नदी के दूसरी श्रोर पहुंचते ही महाराजा के साथ के लोगों ने उसे युद्धचेत्र छोड़ कर हट जाने के लिए कहा, क्योंकि वह जीवित रहकर फिर भी लड़ाई में भाग ले सकता था। इस सलाह के श्रनुसार श्रनिच्छा होते हुए भी उसे ४०० सवारों के साथ रणचेत्र छोड़ना पड़ा (स्टोरिया डो मोगोर; जि॰ १, पृ॰ २४६-६०)।'

जदुनाथ सरकार ने भी शाहज़ादे श्रोरंगज़ेब के साथ की महाराजा जसवन्ति हैं की लड़ाई का सारा वर्णन ऊपर जैसा ही दिया है (शॉर्ट हिस्ट्री श्रॉव् श्रोरंगज़ेब; पृ० ६०-६३)।

- (२) बर्नियर श्राठ हज़ार राजपूतों में से केवल छः सौ का बचना जिखता है (ट्रैवेल्स इन दि मुग़ज एम्पायर; पृ० ३६)। फ़ारसी तवारी हों में छः हज़ार राजपूतों का मारा जाना जिखा है। सरकार ने भी यही संख्या दी है (शॉर्ट हिस्ट्री श्रॉव् श्रोरंग केव। पु० ६३)।
- (३) मुंशी देवीप्रसाद के "शाहजहांनामे" में लिखा है कि शाही सेवा के मागने पर औरंगज़ेव की सेना ने चार-पांच कोस तक उसका पीछा किया। फिर उजीव होते हुए उसने अपनी सेना और मुराद के साथ आगरे की और प्रस्थान किया (तीसरा भाग; ए० १७६)।

<sup>(</sup>४) चीरविनोद् माग २, पृ० ३४ इ-३।

्ई०स०१६४६ता०१२ स्रप्रेल )को सोजत पहुंचा। जसवन्तासिंह का जोधपुर जाना वहां चार-पांच दिन ठहरकर वह जोधपुर गया।

(१) "वीरिवनोद" से पाया जाता है कि महाराजा के जोधपुर पहुंचने पर उसकी रागी वृन्दी के राव शतुसाल की पुत्री ने किले के द्वार बन्द करा महाराजा को अन्दर न ज्ञाने दिया। उसने कहा कि मेरा पित लड़ाई से भागकर कभी नहीं श्राता। यह कोई श्रीर ध्यक्ति है; अतएव चिता तैयार कराश्रो श्रीर मेरे सती होने का अवन्ध करो। बाद में बहुत समकाने बुकाने पर कि महाराजा नई सेना एकत्र कर किर श्रीरंगज़ेव से लड़ेगा, राणी ने गढ़ के द्वार खोजे (आग २, ए० ६२४)। बिनयर (देवेल्स इन दि मुगल एउपायर; ए० ४०-१) श्रीर मह्की (स्टोरिया डो मोगोर; जि० १, ए० २६०-६१) ने बूंदी की राणी के स्थान में उदैपुरी राणी लिखा है। "उमराए हन्द" (ए० १४७) में भी यही लिखा मिलता है, जो ठीक नहीं है।

जोधपुर राज्य की ख्यात में न तो इस घटना का उन्नेख है श्रीर न उसमें उसकी किती उदयपुर की राणी का नाम ही निलता है। जसवन्तिसह की एक राणी बूंदी की थी। बूंदी की नाहर कींस की बावड़ी के वि॰ सं॰ १७२१ वैशाख विद १ (ई॰ स॰ १६६४ ता॰ १ श्रप्रेज) के लेख से पाया जाता है कि बूंदी के दीवान (स्वामी) राव शत्रुसाल की सीसोदणी राणी राज कुंबरी ने, जो देविलया के रावत सिंहा की पुत्री थी, यह वावड़ी श्रीर बाग़ बनवाया। उक्र राणी (राज कुंबरी) की पुत्री करमेतीवाई हुई, जिसका विवाह जोधपुर के राजा जसवन्तिसह के साथ हुआ था (मूल लेख की छाप से)।

जोधपुर राज्य की ख्यात में जसवन्तिसह की बूंदी की राणी का पिता के घर का नाम रामकंत्रर दिया है, जो ठीक नहीं माना जा सकता।

किराजा श्यामलदास कृत ''वीरिवनोद'' के श्रनुसार ऊपर श्राई हुई घटना बूंदी की राणी से संबंध रखती है। जसवन्तिसंह की एक राणी बूंदी की श्रवश्य थी, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, पर उसने महाराजा का ऊपर लिखे श्रनुसार स्वागत किया हो, इसमें संदेह है। ऐसी कई दन्त कथाएं पुस्तकों में लिखी मिलती हैं। श्रागे चलकर स्वयं मन्की लिखता है—'कई साल बाद बादशाह श्रौरंगज़ेव के बीच में पड़ने से महाराजा जसवन्तिसंह श्रौर उसकी राणी में मेल हो गया, पर राणी के मन की भावना में परिवर्तन न हुआ। एक बार जब महाराजा ख़रबूज़ा खाने के लिए बैठा तो दासी ने एक चाकू भी साथ में लाकर रख दिया। यह देखकर राणी ने दासी को पीटते हुए कहा—''क्या तुक्षे पता नहीं कि मेरा पित इतना साहसी है कि लोहा देखते ही बेहोश हो जाता है।'' उसका ऐसा श्राचरण श्रपने जीवन के श्रन्त तक बना रहा (स्टोरिया डो मोगोर;

युद्ध के मध्य से चले आने का ध्यान उसके दिल में बहुत समय तक बना रहा ।

इस बीच बादशाह ने स्वास्थ्य में विशेष अन्तर पड़ने के कारण दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। मार्ग में महाराजा की पराजय का समाचार उसके पास पहुंचा। दाराशिकोह ने जब इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा सुना तो बादशाह को फिर आगरे लौटना पड़ा , जहां से उसने बहुत कुछ इनाम-इकराम देकर शाहज़ादे (दारा) को एक बड़ी सेना के साथ औरंगज़ेब के विरुद्ध भेजा। उसी समय बेग्रम ने भी एक पत्र औरंगज़ेब के पास भिजवाकर उसे समक्ताने की चेष्टा की, पर उसने उसपर विशेष ध्यान न दिया और उत्तर भिजवाकर वह लड़ने के वास्ते आगे बढ़ता ही गया । कहते हैं कि बाद शाह स्वयं अपने विद्रोही पुत्रों के खिलाफ़ जाना चाहता था, परन्तु दारा और खानजहां शाहस्ताख़ां के कहने के कारण उसको रुकना पड़ा। हि॰ स० १०६८ ता० १६ शाबान (वि० सं० १७१४ ज्येष्ठ विद ४ = ई० स० १६४८

जि॰ १, ए॰ २६१-२)।' ''वीरविनोद'' में यह कथा दूसरे प्रकार से दी है (भाग २, ए॰ ६२४), पर आशय उसका भी यही है।

उक्र इतिहास-लेखकों ने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अपने ग्रन्थों में इन बातों को स्थान दे दिया है, जिनपर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २२४।
- (२) मुंतख़बुल्लुवाब इतियट्; हिस्टी भ्रॉव् इंडिया; जि० ७, पृ० २१६।
- (३) जोधपुर राज्य की ख्यात में ८०००० सेना के साथ दारा का भेजा जाना जिला है (जि०१, ए० २२४), जो विश्वास के योग्य नहीं है।
  - ( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० १७६-८०।
- (१) "मुंत्तख़बुल्लुवाव" में लिखा है कि शाइस्ताख़ां श्रीरंगज़ेब का मामा लगता था, श्रीर उसका ही पचपाती था, इसलिए वह बादशाह को स्वयं उसके ख़िलाफ़ जाने न देना चाहता था। एकबार बादशाह ने इसकी ड्योड़ी बन्द करवा दी थी, पर पिछे से दयालु-हृदय होने के कारण उसने इसे माफ़ कर दिया (इलियट्; हिस्टी ऑव् इंडिया; जि॰ ७, ए॰ २२०)।

ता० १० मई) को दारा ने खलीलुझाखां आदि को थोड़ी सेना के साथ घौलपुर भेजा। वह खयं अपने ज्येष्ठ पुत्र सुलेमान शिकोह के आगमन की
प्रतीचा में आगरे में ही ठहर गया, पर जब उसके आने में उसने विलम्ब
देखा तो उसे लाचार होकर प्रस्थान करना ही पड़ा। ता० ६ रमज़ान
( ज्येष्ठ सुदि ७ = ता० २६ मई) को समूगढ़ के निकट आधकोस के
अन्तर पर विरोधी सेनाओं के डेरे हुए। पहले भेजी हुई सेना से कुछ भी
प्रवन्ध न हो सका था, अतप्य समूगढ़ पहुंचने के दूसरे दिन ही दारा ने
अपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित किया। औरंगज़ेब भी सम्मुख
आया, पर स्वयं युद्ध आरंभ करने में लाभ की संभावना न देखकर वह
विरोधी दल के आक्रमण की राह देखने लगा। दूसरे दिन युद्ध आरंभ
हुआ। दारा की सेना ने इतना भीषण आक्रमण किया कि औरंगज़ेब
की सेना में खलवली मच गई, पर ठीक समय पर सहायता पहुंच जाने
से स्थिति फिर बदल गई। शाही सेना के राजा रूपिसह राठोड़, शत्रुसाल
हाड़ा, रामिसह अधादि राजपूतों ने बड़ी वीरता बतलाई और युद्ध में आण

<sup>(</sup>१) इसका ख़िताब उमदतुल्मुल्क था और यह ग्रसालतख़ां मीरवख़्शी का भाई था। ग्रोरंगज़ेव के प्रथम राज्यवर्ष (वि० सं० १७१४-६ = ई० स० १६४६-६) में यह छः हज़ारी मनसबदार बना दिया गया। हि० स० १०७२ ता० २ रजाब वि० सं० १७१८ फाल्गुन सुदि ४ = ई० स० १६६२ ता० १२ फ़रवरी) को इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में दारा का धौलपुर जाना और वहां से श्रीरंगज़ेब के सीधे श्रागरे जाने की खबर पाकर, उसके पीछे जाकर (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १७१४ (चैत्रादि १७१४) ज्येष्ट सुदि ६ (ई॰ स॰ १६४८ ता॰ ३॰ मईं) को श्रागरे के निकट उससे युद्ध करना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ २२४)।

<sup>(</sup>३) रामसिंह की वीरता के विषय में विनयर लिखता है—'उसने मुराद-बढ़श के साथ लड़कर अच्छी वीरता दिखलाई। उसने शाहज़ादे को अपने हमले से बायल कर दिया और निकट पहुंचकर वह हाथी के बंधी हुई रिस्सियां काटकर शाहज़ादे को गिरानेवाला ही था कि उसने एक तीर ऐसा मारा, जिससे वहीं रामसिंह की मृत्यु हो गई ( ट्रैवेल्स इन दि मुगल एम्पायर; पृ० ४१-२)।'

गंवाये। यह सब देखकर दारा विचलित हो उठा। इसी समय उसके हाथी के होदे पर एक गोला आकर गिरा, जिससे वह फ़ौरन हाथी से नीचे उतर बिना हथियार लिये घोड़े पर सवार हो गया। उसे न देखकर उसके साथी भाग निकले, जिससे बाध्य होकर दारा को भी भागना पड़ा। वहां से वह आगरे गया, जहां एक पहर ठहरकर वह दिह्नी के मार्ग से लाहोर की तरफ़ चला गया?।

इसके तीसरे दिन श्रौरंगज़ेव श्रागरे पहुंचा श्रीर नूर महल बाग़ में ठहरा। उस समय पद वृद्धि के लालायित सरदार वादशाह का साथ

पिता को नजर केदकर श्रोरंगजेव का गद्दी बैठना हो इकर उसकी सेवा में उपस्थित हो गये। बादशाह ने पहले तो उसके पास चिहियां भेजीं, पर जब उनका कोई परिणाम न निकला और उसे विश्वास

हो गया कि श्रीरंगज़ेव की नियत साफ़ नहीं है तो उसने किले के फाटक बन्द करवाकर वहां श्रपने श्रादमी नियुक्त कर दिये। श्रीरंगज़ेव ने यह देख-कर रात को किले को घेर लिया श्रीर उसपर तोपों का हमला किया। फलस्वरूप एक ही रात के घेरे से किले के भीतरवाले घबरा गये श्रीर प्रायः सभी श्रीरंगज़ेव से मिल गये। फिर तो श्रीरंगज़ेव ने फ़रेब से पिता से किले की कुंजिया हस्तगत कर लीं श्रीर उसे नज़र क़ैद कर किले के प्रत्येक स्थान में श्रपने श्रादमी रख दिये । उसी समय से राज्य में

<sup>(</sup>१) मुंतख़बुल्लुवाव—इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, पृ॰ २२०-२४। मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ॰ १८०-८१।

<sup>(</sup>२) ''गुंतज़बुल्लुबाब'' में दारा पर विजय प्राप्त करने के बाद ही श्रीरंगज़ेब का शाहजहां के पास एक ख़त भेजना लिखा है, जिसमें उत्तने युद्ध श्रादि का ईश्वर की मज़ीं से होना लिखा था (इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, पृ॰ २२४)।

<sup>(</sup>३) ग्रौरंगज़ेब ने ग्रपने पिता से यह कहलाया कि यदि ग्राप गुफे किले की कुंतियां सौंप दें तो में ग्रापकी सेवा में उपस्थित होकर ग्रपने गुनाहों की माक्री मांग लूं. ( मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग; पृ० १८४-६)।

<sup>(</sup>४) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, पृ० १८१-६। जदुनाथ सरकार; शॉर्ट हिस्टी श्रॉव श्रीरंगज़ेब; पृ० ७३।

श्रीरंगज़ेव की श्राह्मा प्रचारित हो गई। फिर वादशाह ने दाराशिकोह के पीछे प्रस्थान किया, जो उन दिनों लाहोर में धन श्रीर सेना एकत्र करने में लगा था। मार्ग में हि॰ स॰ १०६८ ता० १ ज़िल्काद (वि॰ सं॰ १७१४ श्रावण सुदि २ = ई॰ स॰ १६४८ ता० २२ जुलाई) को तहतनशीनी का उत्सव कर उसने साथ के श्रामीरों को इनाम-इकराम दियें।

उसी वर्ष महाराजा जसवन्तर्सिंह श्रीरंग्रज़ेव की सेवा में उपस्थित हुआ । "मुंतखबुद्धवाव" में लिखा है कि पहले उसने एक पत्र अपने

चकीलों के द्वारा भिज्ञवाकर वाद्शाह की माफ़ी जसवन्तिसंह का श्रीरंगज़ेव की सेवा में जाना जहां उसका मनसव वहाल कर उसे वहुतसी

वस्तुएं भेंट में दी गई 3।

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में कुछ भिन्न वर्णन मिलता है, जिसका सारांश नीचे लिखे श्रमुसार है—

'श्रागरे पहुंचकर श्रीरंगज़ेय ने महाराजा जसवन्तसिंह के पास उसे श्रपने सैनिकों सिहत श्राने के लिए फ़रमान भेजा, जिसके साथ उसने सांभर के खज़ाने से उस(जसवन्तसिंह)को पांच लाख रुपये दिलाये। इसके श्रतिरिक्त उसने पांच हज़ार की हुंडिया भी उसके पास भेजीं। तब श्रपने श्रादिमयों को एकत्र कर (श्रावणादि) वि० सं० १७१४ (चैत्रादि

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेवनामा; जि॰ १, ए० ३४-४। मुंतप्रबुरु जुबाव — इिंखयट्: हिस्टी श्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, ए० २२६।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगज़ेबनामा; जि॰ १, पृ॰ ३४। ''उमराए हन्द्र'' से पाया जाता है कि महाराजा जसवन्तसिंह मिर्ज़ा राजा जयसिंह की मारप्रस श्रीरंगज़ेब की सेवा में गया (पृ॰ १४८)।

<sup>(</sup>३) मुंतखबुखुबाव — इलियद्; हिस्टी श्रॉष् इरिडया; जि॰ ७, प्र० २३१।

<sup>&</sup>quot;बीरविनोद" से भी पाया जाता है कि दारा का पीड़ा करना छोड़कर लाहोर से छीटने पर श्रीरंगज़ेब ने जोधपुर के राजा जसबन्तसिंह को श्राभूषण इत्यादि तथा दो-खास पचास हज़ार की जागीर दी (भाग २, पू॰ ६८४)।

१७१४ ) ज्येष्ठ विद म (ई० स० १६४म ता० १४ मई) को उसने जोधपुर से प्रस्थान किया। ज्येष्ठ सुदि ११ (ता० १ जून) को वह पुष्कर पहुंचा, जहां से चलकर तीसरे दिन वह अजमेर पहुंचा। वहां वह चालीस दिन तक ठहरा रहा. श्रीर वहीं रहते समय उसने फ़रासत के हाथ से राज्य-कार्य लेकर मुंहणीत नैणसी के सिपुर्द किया। फिर वहां से प्रस्थानकर वह

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैससी का जन्म वि॰ सं॰ १६६७ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई॰ स॰ १६१० ता० ६ नवंबर ) शुक्रवार को हुन्रा था । उसका पिता जयमल जसवन्तसिंह के पिता गजसिंह के समय में राज्य का विश्वासपात्र सेवक था। वह राज्य का दीवान और पीछे से क्रमशः जालोर एवं नागोर का शासक रहा था। मुंहग्गोत नैग्पसी भी प्रारम्भ से ही राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुन्ना न्त्रीर उसने समय-समय पर राज्य के विद्रोही सरदारी का दमन करने में अच्छी बहादुरी दिखलाई, जिसका उन्नेख ऊपर यथास्थान आ गया है। वह जैसा वीर-प्रकृति का पुरुष था, वैसा ही विद्यानुरागी, इतिहास-प्रेमी ग्रौर बीर-कथाओं से अनुराग रखनेवाला नीतिनिपुण व्यक्ति था। राज्य-कार्य में भाग लेना श्रारम्भ करने के साथ हो उसने इतिहास-सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया था। उसका लिखा हुन्रा बृहत् ऐतिहासिक ग्रंथ "ख्यात" के नाम से प्रसिद्ध है, जो न्रब काशी की नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा दो खरडों में हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो गया है। यह प्रनथ राजपूताना, गुजरात, काठियावाङ, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड श्रीर मध्यभारत के इतिहास के लिए विशेषरूप से उपयोगी है । राजपूताने के विभिन्न राज्यों की प्राप्त ख्यातों त्रादि से त्रधिक प्राचीन, होने के कारण मुंहणोत नैणसी का यह प्रनथ इतिहास के लिए बड़ा महत्व रखता है। वि॰ सं॰ १३०० के बाद से नैगासी के समय तक के राजपूरों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की लिखी हुई फ़ारसी तवारीख़ों से भी नैगासी की ख्यात का मृत्य अधिक है। राजपूताने के इतिहास में कई जगह जहां प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहां नैगासी की ख्यात ही कुछ सहारा देती है। यह इतिहास का अपूर्व संप्रह है। नैस्सी का दूसरा प्रन्थ जोधपुर राज्य का सर्वसंग्रह (गैज़ेटियर ) है, जिसमें जोधपुर राज्य के उन प्रगनों का वृत्तान्त है, जो उस समय उक्न राज्य में थे। नैशासी ने पहले तो एक-एक प्रगने का इतिहास जिख-कर यह दिखलाया है कि उसका वैसा नाम क्यों पड़ा, उसमें कौन-कौन राजा हुए, उन्होंने क्या-क्या काम किये और वह कब और कैसे जोधपुर राज्य के अधीकार में आया। इसके बाद उसने प्रत्येक गांव का थोड़ा-थोड़ा हाल दिया है कि वह कैसा है, फ्रसल एक होती है या दो, कौन-कौन से अन्न किस फ़सल में होते हैं, खेती करनेवाले किस-किस जाति के लोग हैं, जागीरदार कौन हैं, गांव कितनी जमा का है, पांच वर्षों में कितना रूपया

गांव रीपड़ पहुंचा, जहां वादशाह श्रीरंगज़ेव के हृदय की बात जानने के बाद भाद्रपद विदि १३ (ता० १६ श्रगस्त) को वह उसके पास हाज़िर हो गया। बादशाह ने उसे जहानावाद का सूबा दिया, जहां वह श्राश्विन सुदि १ (ता० १८ सितंवर) को पहुंचा ।'

इसके कुछ ही दिनों वाद बादशाह को खबर मिली कि शाह शुजा वंगाल से सैन्य-सहित चल पड़ा है। ऐसी दशा में उसे दारा का पीछा शाहशुजा के साथ की लड़ाई छोड़कर इस झोर ध्यान देना पड़ा। हि॰ स॰ १०६६ से नसवन्तसिंह का सबदेश ता॰ १२ मोहर्रम (वि॰ सं॰ १७१४ आशिवन लीटना सुदि १४ = ई० स० १६४ = ता॰ ३० सितम्बर)

को वह दिल्ली घापस लौटा, जहां वह ता० ४ रवीउल्अञ्चल (मार्गशीर्व सुदि ६ = ता० २० नवंवर) को पहुंचा। वहां पर उसे सूचना मिली कि शाह शुजा दलवल सिहत बनारस तक पहुंच गया है श्रीर वनारस, चीतापुर, इलाहावाद तथा जीनपुर के किलेदारों ने वहां के किले उसके सुपुर्द कर दिये हैं । तब बादशाह ने शाहज़ादे मुहम्मद सुलतान को श्रागरे से शाह शुजा पर जाने की श्राह्मा दी, लेकिन फिर जब उसने शाह शुजा के श्रीर श्रागे बढ़ने का समाचार सुना तो उसने स्वयं सोरों की शिकारगाह चलने का इरादा किया । दिल्ली से प्रस्थान करते

बढ़ा है, तालाब, नाले श्रोर नालियां कितनी हैं, उनके इर्द-गिर्द किस प्रकार के वृत्त हैं श्रादि । यह कोई चार पांच सौ पत्रों का ग्रन्थ है। इसमें जोधपुर के राजाश्रों का राव सीहा से महाराजा जसवन्तसिंह तक का कुछ-कुछ परिचय भी दिया है। यह ग्रन्थ प्रादेशिक होने पर भी जोधपुर राज्य के लिए कम महत्व का नहीं है । स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो मैग्रासी को "राजपूताने का श्रबुल्फज़्ल" कहा है, जो श्रयुक्त नहीं है ।

नैयासी के दो भाई श्रोर थे, जिनमें से सुन्दरदास राजकीय सेवा में था श्रीर राज्य की तरफ़ से कई बार विद्रोही सरदारों पर भेजा गया था।

<sup>(</sup>१) जि॰ १, ए० २२८।

<sup>(</sup>२) मुंतप्रवुश्लुबाब — इलियट्; हिस्ट्री स्रॉव् इपिडया, जि॰ ७, पृ॰ २३२।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीयसाद, भौरंगज़ेबनामा, जि॰ १, ए॰ ३६-७।

समय उसने महाराजा जसवन्तसिंह को भी श्रपने साथ ले लिया। वहां पहुंचकर प्रथम उसने उस( शाह शुजा )के पास नसीहत का एक पत्र भेजा. जिसका कोई परिणाम न निकलने पर शाहजादे सुलतान को यह लिख-कर कि वह उसके पहुंचने तक इन्तज़ार करे, उसने सोरों की शिकारगाह से चढ़ाई की। ता० १७ रबीउल्झाख़िर (वि० सं० १७१४ माघ वदि ४ = ई० स० १६४६ ता० २ जनवरी) को बादशाह क्रसचे कोड़ा के पास पहुंचा. जहां शाहजादा मुहम्मद सुलतान ठहरा हुआ था। शाह शुजा उस समय श्रपनी फ़ौज के साथ वहां से चार कोस की दूरी पर था। उसी दिन खानदेश से जाकर मोश्रज्जमलां भी बादशाही सेना के शामिल हो गया। शाह शुजा ने युद्ध करने के इरादे से तोपखाना आगे लगा रक्खा था। कोड़े में पहुंचने के तीसरे दिन बादशाह ने अपनी सेना और तोपखाने को आगे बढ़ाकर शत्रु पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । उधर शाह शुजा भी आगे वढ़ा। थोड़े समय में ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से आध कोस के अंतर पर एकत्रित हो गई। उसी रात जब श्रीरंगज़ेव श्रपने डेरे में था, उसकी सेना में गड़बड़ मच गई। महाराजा जसवन्तसिंह ने रात्रि के प्रारम्भ में ग्रुजा से लिखा-पढ़ी करके यह तय किया था कि प्रातःकाल होने के कुछ पूर्व वह बादशाह की सेना पर श्राक्रमण कर उसका भरसक नुक़सान कर युद्ध-द्मेत्र से हट जायगा। ऐसी दशा में यह निश्चत है कि श्रौरंगज़ेब उसका पीछा करेगा। उस समय शुजा को शाही सेना पर पूर्ण वेग से आक्रमण कर देना चाहिये। इसी के अनुसार महाराजा ने सुबह होते-होते अपने साथियों

<sup>(</sup>१) उमराए हन्दः, पृ० १४६। जोधपुर राज्य की ख्यातः, जि० १, पृ० २२६। उक्क ग्रंथ में वि० सं० १७१४ के पौष (ई० स० १६४६ के दिसंबर) मास में श्रीरंगज़ेव का महाराजा जसवन्तसिंह को साथ लेकर पटने की तरफ्र प्रस्थान करना लिखा है। बादशाह ने महाराजा को श्रपनी सेना के चन्दावल में रक्खा था। ''वीरविनोद'' से पाया जाता है कि वह श्रन्य राजपूतों के साथ बादशाही सेना की दाहिनी तरफ्र था (भाग २, पृ० ६२६)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगजेबनामा; जि॰ १, प्र॰ ३७-८ े

सहित मार्ग में पड़नेवाले व्यक्तियों को काटते हुए युद्धतेत्र से इटना आरम्भ किया। उसके आक्रमण से शाहज़ादे मुद्दम्मद सुलतान की सेना का वहुत नुक्रसान हुआ। उसके साथ के तमाम डेरे, तम्बू और खज़ाना आदि लुट लिये गये। फिर विद्रोद्दियों ने, जिधर बादशाह था, उधर प्रस्थान किया। वहां के डेरे भी निरापद न रहे। कुछ समय तक तो इस गड़वड़ी के कारण का पता न चला। सारी बादशाही सेना में भय का साम्राज्य आविर्भूत हो गया और अनेकों सैनिक लुटेरों से मिल गये। बादशाह को जब ये खबरें मिलीं तो वह ज़रा भी विचलित न हुआ, यद्यि उसका आधे से अधिक लक्ष्कर विखर गया था। इसी बीच उसे खबर मिली कि महाराजा लूट-मार करता हुआ अपने देश की और चला गया।

मन्की के वर्णन से पाया जाता है कि वादशाह ने जसवन्तसिंह को शाही सेना के पिछले भाग में नियुक्त किया था। कुछ समय तक तो उसने शाह शुजा की सेना से जहाई की, पर बाद में वह लूट का माल लेकर आगरे की तरफ चल दिया, जहां शाह शुजा की पराजय का समाचार पाकर वह जोधपुर चला गया ( स्टोरिया डो मोगोर; जि॰ १, पृ॰ ३२८-३२)। मन्की यह भी लिखता है कि औरंगज़ेब के हारने का समाचार आगरे में फैलने के कारण, वहां के हाकिम भयातुर हो रहे थे। यदि उस समय साहस कर जसवन्तसिंह आगे बढ़ता तो आगरे के किले पर उसका अधिकार हो जाता और वह आसानी से शाहजहां को मुक्त कर सिंहासनारूद करा सकता था (वही;

<sup>(</sup>१) सरकार-कृत "हिस्ट्री श्रॉव श्रौरंगज़ेव" (जि॰ २, पृ॰ १६१), "उमराप् हन्द्" (पृ॰ १४८-१) तथा "वीरविनोद" (माग २, पृ॰ ८२६) में भी ऐसा ही उन्नेख मिलता है; परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में जिखा है कि महाराजा कुछ बीमार होने के कारण वि॰ सं॰ १७१४ माघ विद १ (ई॰ स॰ १६१६ ता॰ ३ जनवरी) को पिछली रात समय के राठोड़ ईश्वरीसिंह (श्रमरसिंहोत), हाड़ा भावसिंह (श्रमुसाजोत), सीसोदिया रामसिंह (भीमोत) तथा श्रन्य कितने ही सरदारों के साथ श्रपने देश को रवाना हो गया (यह कथन विश्वास के योग्य नहीं है)। मार्ग में जयपुर के महाराजा जयसिंह से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसको समकाने की कोशिश की, पर उसने कोई ध्यान न दिया। ईश्वरीसिंह श्रादि उसके साथ ज़रूर हो गये, जिनको बादशाह की सेवा में पहुंचाकर उसने माफ्री दिला दी। महाराजा श्रपने पूर्व-निश्चय के श्रनुसार जोधपुर चला गया (जि॰ १, पृ॰ २२६)।

किर तो बादशाह जमकर आक्रमण करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि शाहशुजा की फ़ौज भाग निकली। तब शाहजादे मुहम्मद सुलतान को शुजा के पीछे भेजकर वादशाह ने वहां से वापस कूच किया ।

माघ सुदि १० (ता० २३ जनवरी) को महाराजा जोधपुर पहुंचा। कोड़ा से चलकर उसने मार्ग में खेलू और मालू नाम के दो बादशाही शहर

असवन्तासिंह पर शाही सेना की चढ़ाई लूटे। किर वह सिवाणा गया, परवहां का गड़ उसके हाथ न आया। जोधपुर पहुंचकर उसने सेना एकत्र की, तथा पट्टेवालों को पट्टे देकर सरदारों

की मासिक वृत्तियां नियत की। उधर महाराजा के इस प्रकार साथ छोड़ने के कारण बादशाह उससे वड़ा अप्रसन्न हुआ। शाहशुजा का प्रवन्ध कर उसने उसके साथ की लड़ाई में वीरता दिखलानेवाले अमर्रासंह के पुत्र रायसिंह को "फ़तहजंग" का ख़िताब और हाथी-घोड़े आदि उपहार में दिये तथा मुहम्मद अमीखां आदि के साथ जोधपुर पर विदा किया। यह खबर पाकर महाराजा ने आसोप के स्वामी कूंपावत नाहरखां (राजसिंहोत) और मुंहणोत नैणसी को सेना देकर मेड़ते भेजा। रायसिंह का डेरा वांदर-सी-दरी में हुआ।

जि॰ १, पृ॰ ३३२)। वर्नियर का भी यही मत है (ट्रैवेह्स इन दि मुगल एम्पायर;

<sup>(</sup>१) "अम्लेसालीह" में शाहजादे मुखज्जम का भी साथ भेजा जाना जिखा है (इलियट् ; हिस्ट्री ऑव् इगिडया; जि॰ ७, ए॰ २३६, टि॰ १)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; जि॰ १, ए० ३८-६।

<sup>(</sup>३) बर्नियर भी लिखता है कि जसवन्तसिंह ने श्रपने देश में पहुंचकर खजवा के युद्धकेत्र से लूटे हुए ख़ज़ाने से एक बढ़ी श्रीर मज़बूत सेना एकत्र की (ट्रैबेक्स इन दि मुज़ल एम्पायर; ए० ८१)।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यातः जि॰ १, पृ० २२६-३०।

<sup>&</sup>quot;मुंतख़बुल्लुबाब" ( इलियट् ; हिस्ट्री ब्रॉव् इ्यिडया; जि॰ ७, पृ॰ २३७ ) में श्रमीरख़ों तथा रायसिंह का जोधपुर भेजा जाना जिखा है। उक्र पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि रायसिंह को जोधपुर दिये जाने की श्राशा भी दिलाई गई थी।

उन्हीं दिनों श्रीरंगज़ेब को श्वात हुआ कि दारा शिकोह कच्छ होता हुआ श्रहमदाबाद की सीमा पर जाप हुंचा है, जहां के स्वेदार शाहनवाज़खां' ने मुरादब श्रा का खज़ाना और दूसरा बहुत सा सामान उसे दे दिया है। इस घटना के एक महीने के भीतर ही दारा ने बीस हज़ार सवार एक श्र कर लिये श्रीर वह दिलाण जाने तथा महाराजा जसवन्त सिंह से मिलने की तरकीब सोचने लगा, जो उसके पास कई चिट्टियां भेज चुका थां। ये सब खबरें पाकर श्रीरंगज़ेब ने श्रजमेर की श्रीर प्रस्थान किया। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बीच में पड़ने से उस( श्रीरंगज़ेब )ने महाराजा जसवन्त सिंह के श्रपराध समा कर उसका खिताब श्रीर जागीर बहाल कर दिये। इसके साथ ही उसने महाराजा को उधर के समाचार श्रादि लिखने के लिए कहलाया श्रीर मुहम्मद श्रमीरखां को वापस बुला लिया महाराजा, जो दारा शिकोह

<sup>(</sup>१) इसकी एक पुत्री श्रीरंगज़ेव को ब्याही थी।

<sup>(</sup>२) इसकी पुष्टि दारा शिकोह के एक निशान से भी होती है, जो उसने सिरोही पहुंचने पर वहां से हि॰ स॰ १०६ मता॰ १ जमादिउल् अव्वल (वि॰ सं॰ १७१४ माघ सुदि ३ = ई॰ स॰ १६४६ ता॰ १४ जनवरी) को महाराणा राजसिंह के नाम भेजा था। उसमें उसने अपने सिरोही आने का उल्लेख करते हुए लिखा था—'इमने अपनी साज राजपूतों पर छोड़ी है और वस्तुतः हम सब राजपूतों के मेहमान होकर आये हैं। महाराजा जसवन्तसिंह भी उपस्थित होने के लिए तैयार हो गया है।'

जदुनाथ सरकार-लिखित "हिस्ट्री ऑव् श्रौरंगज़ेव" से भी पाया जाता है कि जसवन्तसिंह ने दारा के मेदता पहुंचते पहुंचते उसके पास कई पत्र भेजे थे, जिनमें उसे श्रपनी सहायता का श्राश्वासन दिलाया था (जि॰ २, पृ॰ १६७-८)। बर्नियर भी लिखता है कि जसवन्तसिंह ने दारा को ख़बर कराई कि मैं श्रपनी सेना के साथ श्रागरे के मार्ग में तुम्हारे शामिल हो जाऊंगा ( ट्रैवेल्स इन दि मुगल एम्पायर, पृ॰ ८४)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस विषय में जिखा है कि दाराशिकोह के पुत्र सिफ़िरशिकोह के बीजाड़े पहुंचने पर महाराजा जसवंतसिंह उसके साथ राविध्यास सक गया, जहां से उसने उसे यह कहकर विदा किया कि आप अजमेर जायं, में भी

से मिलने के लिए बीस कोस आगे चला गया था, बादशाह का पत्र पाते ही दारा से बिना मिले, अपने देश लीट गया। दारा ने इसपर कई बार उसके पास लिखा पढ़ी की, पर कोई परिणाम न निकला। जोधपुर से बीस कोस के अन्तर पर पहुंचकर उसने महाराजा के पास देचन्द नामक एक व्यक्ति को भेजा। महाराजा ने उसको यही उत्तर दिया कि दारा पहले अजमेर जाकर राजपूतों से बातचीत करे; यदि दो-तीन बड़े राजपूत (राजा) उसकी मदद के लिए तैयार हो जायंगे तो में भी उससे आ मिलंगा। अजमेर पहुंचकर दारा शिकोह ने फिर देचन्द को और कुछ दिनों बाद अपने पुत्र सिफिर शिकोह को महाराजा के पास भेजा और उसे बहुत कुछ लालच दिलाया, परन्तु कोई परिणाम न निकला तथा दोनों को निराश होकर लौटना पड़ा। पेसी परिस्थित में जब दारा शिकोह किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा था उसे

सेना एकत्रकर वहां श्राता हूं। श्रीरंगज़ेव ने, जो श्रजमेर की तरफ चल चुका था, मार्ग में मिर्ज़ा राजा जयसिंह से कहा कि जसवन्तिसिंह मेरे हाथ में श्राया हुश्रा राज्य नष्ट करना चाहता है। उसे समका दो, यदि वह मेरे शामिल नहीं रहना चाहता तो दारा के भी शामिल नहीं; श्रपने ठिकाने को लौट जाय श्रीर पोछे जो तख़्त का स्वामी हो उसकी चाकरी करे। जयसिंह ने ये वार्ते महाराजा से कहलवा दीं। फिर क्रील-क्ररार का फ्ररमान पाकर महाराजा ने वि॰ सं॰ १७१४ चैत्र विद ११ (ई॰ स॰ १६४६ ता॰ ६ मार्च) को जोधपुर की तरफ प्रस्थान किया। (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १७१४ (चैत्रादि १७१६) चैत्र सुदि १ (ता॰ १३ मार्च) को श्रीरंगज़ेव की दारा शिकोह से लड़ाई हुई, जिसमें हारकर दारा शिकोह गुजरात भाग गया (जि॰ १, पृ० २३०-१)।

मन्की लिखता है कि जब श्रीरंगज़ेव को यह श्राशंका हुई कि जसवन्तसिंह दारा की मदद पर तत्पर हो जायगा, तो उसने जयसिंह को कहकर उससे जसवन्तसिंह को इस कार्य से वर्जित करने के लिए पत्र लिखवाये। यही नहीं उसने शाह शुजा के साथ की लड़ाई में लूटा हुश्रा सामान भी जसवन्तसिंह को श्रपने पास रखने के लिए कहलाया सथा उसे गुजरात का सूवा देने का भी वादा किया (स्टोरिया हो मोगोर; जि॰ १, पृ० ३३६)।

बर्नियर का भी ऐसा ही कथन है ( ट्रैवेक्स इन दि मुग़ल एम्पायर ए॰ ८६)।

<sup>(</sup>१) जदुनाथ सरकार ने इसका नाम दुबिनचंद दिया है (हिस्ट्री ऑव् औरंगज़ेब; जि० २, प्र० १६१)।

श्रीरंगज़ेय के वहुत निकट पहुंच जाने का समाचार मिला। खुल्लमखुला लड़ाई करने में श्रपने को श्रसमर्थ पाकर उसने देवराई (दौराई) के निकट की पहाड़ियों का श्राश्रय लिया, जहां से कई दिनों तक उसने बड़ी टढ़ता के साथ श्रीरंगज़ेय की सेना का मुक़ाविला किया, परन्तु जम्मू के राजा राजरूप, शेखमीर श्रीर दिलेरखां श्रफ़गान के प्रवल श्राक्रमण के सामने उस(दारा)की सेना ठहर न सकी श्रीर उसे सिफ़िर शिकोह, फ़ीरोज़ मेवाती तथा हरम के कुछ श्रन्य व्यक्तियों सहित प्राण वचाकर भागना पड़ा। राजा जयसिंह श्रीर बहादुर सेना के साथ उसके पीछे रवाना किये गये ।

टैवर्नियर लिखता है कि श्रीरंगज़ेव से मिल जाने के कारण जसवन्त-सिंह नियत तिथि के बहुत पीछे अजमेर पहुंचा श्रीर युद्ध श्रारम्भ होने पर श्रीरंगज़ेव के शामिल हो गया। उसका उद्देश्य दारा शिकोह को ऐन मौक्रे पर धोखा देना था। दारा के सैनिकों ने जब यह हालत देखी तो वे भाग खड़े हुए<sup>3</sup>।

टैवर्नियर का उपरोक्त कथन ठीक नहीं हैं। जसवन्तिसिंह इस लड़ाई के समय युद्धचेत्र में उपस्थित ही नहीं था, फिर उसका दारा से विश्वास-घात कर श्रीरंगज़ेब की फ़ौज के साथ मिल जाना कैसे माना जा सकता

<sup>(</sup>१) मुंताख़बुल्लुबाब—इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि० ७, पृ० २३ ६-४१। मुंशी देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; जि० १, पृ० ४१-३। जदुनाथ सरकार; हिस्ट्री श्रॉव् श्रौरंगज़ेब; जि० २, पृ० १६२-६४।

<sup>(</sup>२) इसका पूरा नाम जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर (Jean-Baptiste Tavernier) था। इसका जन्म पेरिस में ई॰ स॰ १६०४ में हुआ था। इसे बचपन से ही यात्रा का शौक था। अपने जीवन में इसने सात बार समुद्र-यात्रा की। अपनी इन यात्राओं में यह कई बार भारतवर्ष में भी आया, जहां का वर्णन इसने स्वरचित पुस्तकों में किया है। ई॰ स॰ १६८६ तक इसका विद्यमान रहना पाया जाता है। इसकी क्रज ऑसको (Moscow) में मिली है।

<sup>(</sup>३) ट्रैवेल्स इन इंडिया—वी॰ बाज-कृत श्रंग्रेज़ी अनुवाद (दूसरी आवृत्ति); जि॰ १, ४० २७८।

है। बर्नियर के अनुसार भी जसवन्तिसिंह इस लड़ाई के समय उपस्थित नहीं था'।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि दारा के साथ की लड़ाई के अनस्तर बादशाह ने गुजरात का सूचा महाराजा जसवन्तिसिंह के नाम कर दिया, जहां शीव्रता के साथ पहुंचने के

असवंतासिंह को गुजरात की लिए उसके पास (श्रावणादि) वि० सं० १७१४ स्वेदारी मिलना (चैत्रादि १७१६) चैत्र सुदि ६ (ता० १६ मार्च)

को बालसमन्द में शाही फ़रमान पहुंचा । वहां से वह जोधपुर गया और फिर वैशाख बदि २ (ता० ३० मार्च) को सिरोही के राव अखैराज की पुत्री से विवाह कर वैशाख सुदि ४ (ता० १४ अप्रेल) को अहमदाबाद में दाखिल हुआ ।

''मिरात-इ-श्रहमदी'' से इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पड़ता है। उसमें जिला है—

'महाराजा जसवन्तिसह कई कारणों से बहुत शर्मिन्दा हो गया था, लेकिन मिर्ज़ा राजा जयसिंह की सिफ़ारिश से उसे बादशाह की तरफ़ से माफ़ी मिल गई और हि॰ स॰ १०६६ के रज़ब (वि॰ सं॰ १७१६ चैन्न-वैशाल = ई॰ स॰ १६५६ मार्च) मास में वह गुजरात की सूवेदारी पर नियुक्त किया गया तथा उसे यह प्राज्ञा हुई कि वह गुजरात का काम संभाले और प्रपने कुंवर पृथ्वीसिंह को शाही सेवा में भेज देवे [ मिर्ज़ा मुहम्मद हसन-कृत मूल फ़ारसी (कलकत्ता संस्करण्); जि॰ १, पृ॰ २४४ ] वही—पठान निज़ामख़ां नूरख़ां वकील-कृत गुजराती अनुवाद; जि॰ १, पृ॰ २४३ ] । उक्त पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जसवन्तिसह का "महाराजा" का ख़िताब, जो उसके पहले के अपराजों के कारणा छीन लिया गया था, पीछ़ा हि॰ स॰ १०७० (वि॰ सं॰ १७१६-१७ = ई॰ स॰ १६५६-६०) में बहाल कर दिया गया (मृज्ञा जि॰ १, पृ॰ २४२ । गुजराती अनुवाद; जि॰ १, पृ॰ २६०)।

<sup>(</sup>१) टैबेल्स इन दि मुग़ल एम्पायर; ए० ८७-८।

<sup>(</sup>२) जि॰ १, पृ० २३१। "श्रम्ले सालीह" में भी इस श्रवसर पर जस-वन्तसिंह को गुजरात की सूबेदारी मिलना लिखा है ( इलियट्; हिस्ट्री झॉव् इंडिमा; जि॰ ७, पृ॰ १३१)।

उन्हीं दिनों जैसलमेर के रावल सवलसिंह ने फलोधी तथापोकरण<sup>2</sup> के दस गांव लूटे। इसपर महाराजा ने सिरोही में रहते समय सुंहणोत नेणसी

जैसलमेर के रावल पर सेना भेजना को जैसलमेर पर जाने की आज्ञा दी । वह जोध-पुर से सेना एकत्र कर पोकरण पहुंचा। सवलसिंह का पुत्र अमरसिंह उस समय वहां पर ही था। वह

मुंहणोत नैण्सी के श्राने का पता पाकर जैसलमेर चला गया। तब नैण्सी ने उसका पीछा कर जैसलमेर के पश्चीस गांव जला दिये श्रौर जैसलमेर से तीन कोस इधर वासण्पी गांव में डेरा किया। जब कई रोज़ तक रावल उसका सामना करने के लिए गढ़ से न निकला, तो वह श्रासणी नामक गढ़ में लूट-मार कर वापस चला गया?।

दारा ने अजमेर से भागकर कड़ी तथा कच्छ आदि में सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पर इसमें असफल होने पर उसने द्यावाज़

दारा शिकोह श्रौर उसके पुत्र का पकड़ा जाना मिलिक जीवन की वातों में आकर उसके साथ ईरान की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में मिलिक जीवन तो बहाना बनाकर लौट गया और उसके साथियों ने

दारा तथा उसके पुत्र सिफ़िर शिकोह को वन्दी बना लिया। फिर वे बहा-दुरख़ां के सुपुर्द किये गये, जिसने जिलहिज ( आखिन) मास के मध्य में उन दोनों को वादशाह के रूबरू पेश किया। उसी महीने के अंत में दारा-शिकोह का भाग्य निर्णय कर उसे मौत की सज़ा दी गई तथा सिफ़िर

<sup>(</sup>१) पोकरण पर इससे बहुत पूर्व ही जोधपुर का अधिकार स्थापित हो गया था (देखो ऊपर प्र॰ ४३१-२३)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० २४१-१०। तस्मीचंद-लिखित "तवारीख़ जैसलमेर", टॉड-कृत "राजस्थान", मुंहणोत नैस्सी की ख्यात श्रादि में इस घटना का उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>३) "श्रम्ले सालीह" में ता० २६ दी है (इलियट्; हिस्ट्री श्लॉव् इंडिया;

शिकोह ग्वालियर के किले में क़ैद कर दिया गया?।

वि० सं० १७१६ (ई० स० १६४६) में महाराजा ने उन भोमियों के जिए सं० १७१६ (ई० स० १६४६) में महाराजा ने उन भोमियों के जिए से प्रें जो विद्रोही हो रहे थे, चढ़ाई की। चार मास में उनका पूर्ण रूप से दमन कर पौष सुदि १४ (ता० १७ दिसंबर) को वह जसवंतिसह की भोमियों पर अहमदाबाद लौट गया । इसके दूसरे साल गुज चढ़ाई होना रात में रहते समय उसने बादशाह के पास धन,

आभूषण, घोड़े आदि भेजे । वि० सं० १७१८ (ई० स० १६६१) में नवेड़ा के भोमिया दूदा कोली के विद्रोही हो जाने पर महाराजा ने उसपर चढ़ाई की। इसपर दूदा उसकी सेवा में उपस्थित हो गया ।

हि॰ स॰ १०७३ (वि॰ सं॰ १७१६-२० = ई॰ स॰ १६६२-६३) में जसवंतिसिंह का गुजरात से वादशाह ने गुजरात से महाराजा जसवंतिसिंह को ह्याया जाना ह्यांकर वहां महाबतस्त्रां की नियुक्ति की ।

<sup>(</sup>१) मुंतख़बुल्लुबाब — इलियट्; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि० ७, पृ० २४२-६। जदुनाथ सरकार; हिस्ट्री श्रॉव् श्रोरंगज़ेब; जि० २, पृ० १६४-६ तथा २०६-२० ( मलिक जीवन का स्वयं दारा को गिरफ़तार करना लिखा है )।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २३१।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १, पृ॰ २४१-२।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ १, पृ॰ २३१।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; जि० १, ए० १६। जोधपुर राज्य की स्थात में काकरिया तालाब के निकट डेरे होने पर वि० सं० १७१८ मार्गशीर्ष वदि ६ (ई० स० १६६१ ता० ४ नवम्बर) को बादशाह का फ़रमान जाना जिखा है, जिसके श्रुतसार गुजरात का सूबा उससे हटाकर महाबतख़ां को दे दिया गया श्रौर महाराजा को उसके एवज़ में हांसी, हिसार के परगने मिले (जि० १, ए० २३१)। हांसी, हिसार के परगने उसे मिलने का किसी फ़ारसी तवारीख़ में उदलेख नहीं है। मन्की जिखता है कि महाराजा के गुजरात में रहते समय श्रौरंगज़ेब बहुत सख़त बीमार पदा। उस समय यह श्रुफ्तवाह फेली कि महाराजा गुजरात से जाकर शाहजहां को छुढ़ाने का उद्योग करेगा, पर बादशाह के निरोग हो जाने के कारण यह केवल श्रुफ्तवाह ही रही (स्टोरिया डो मोगोर; जि० २, ए० १४ श्रौर १८)।

श्रीरंगज़ेव के राज्यारम्भ के पूर्व से ही दिस्ति में मरहटों का ज़ोर बढ़ने लगा था। उसके सिंहासनारूढ़ होने के वाद उनका श्रातंक श्रीर बढ़ा। शाहरताखां के साथ की शाहजी के पुत्र शिवाजी ने सैनिकों का संगठन

शाइस्तास्तां के साथ की शिवाजी की लड़ाई श्रौर जसवंतसिंह शाहजी के पुत्र शिवाजी ने सैनिकों का संगठन कर कमशः तोरणा, कोंदाना, जावली, माहुली आदि के किलों पर अधिकार कर लिया था। फिर

उसने पन्हाला तथा रतनागिरि आदि अनेक स्थान अपने क़ब्ज़े में कर लिये। पन्हाला पर उसका अधिकार अधिक दिनों तक न रहा, क्योंकि बीजापुर की सेना ने वहां चढ़ाई कर दी। मुसलमान सेनापित जौहर को शिवाजी ने अपनी तरफ़ मिलाया तो सही, पर वाद में अफ़ज़लखां के पुत्र फ़ज़लखां तथा सीदी हलाल के पवनगढ़ के किले पर आफ़मण करने के कारण उसे पन्हाला का परित्याग करना पड़ा। पीछे से जौहर के गुप्त मन्तव्य का पता लगने पर जब अली आदिलशाह (द्वितीय)) ने स्वयं चढ़ाई की, तो उस(जौहर)ने घेरा हटाकर पन्हाले का गढ़ आदिलशाह के आदिमियों को सींप दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का रोकना अत्यन्त आवश्यक हो गया था, अत्रपव वि० सं० १७१६ के भाइपद

<sup>&</sup>quot;मिरात-इ-ग्रहमदी" में लिखा है कि हि॰ स॰ १०७२ (वि॰ सं॰ १७१८-१६=ई॰ स॰ १६६१-६२) में गुजरात की स्वेदारी पर नियुक्त रहते समय महाराजा के पास इस ग्राशय का शाही फ़रमान पहुंचा कि वह ग्रपनी सब सेना सहित ग्रमीरुल्-उमरा(शाइस्तख़ां) की, जो दिच्या में शिवाजी से लड़ रहा है, मदद को जावे (मूल फ़ारसी; जि॰ १, ए॰ २४३। पठान निज़ामख़ां नूरख़ां-कृत गुजराती ग्रनुवाद; जि॰ १, ए॰ २६१)।

<sup>(</sup>१) श्रबीसीनिया का एक गुलाम । इसने करनौल पर स्वतंत्र श्रधिकार कर लिया था । सुलतान श्रादिलशाह (द्वितीय ) ने इसके श्रनुरोध करने पर इसे सलाबतख़ां का ख़िताब देकर शिवाजी पर भेजा था ।

<sup>(</sup>२) इसका वास्तविक नाम अब्दुला भतारी था श्रौर यह बीजापुर का प्रमुख सरदार था।

<sup>(</sup>३) बीजापुर का शासक।

(ई० स० १६४६ जुलाई) मास में बादशाह (छोरंगज़ेव) ने शाहज़ादे मुअज़म के स्थान में शाइस्ताख़ां की नियुक्ति दिल्ला में कर उसे शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा । उसने थोड़े समय में ही चाकन ( Chakan ) से मरहटों को निकालकर वहां श्रिधकार कर लिया। किर उसने उत्तरी कोंकण की श्रोर ध्यान दिया, जहां के लिए कारतलबख़ां सेनापित नियुक्त किया गया, पर शिवाजी भी चुप न बैठा था। उसने शीव्रता से जाकर कारतलबख़ां की सेना को हरा दिया, पर इसके बाद ही वि० सं० १७१८ के उयेष्ठ (ई० स० १६६१ मई) मास में मुगल सेना ने मरहटों से कल्याण छीन लिया। शिवाजी ऐसी दशा में वर्द्धनगढ़ में चला गया। ई० स० १६६२ श्रोर १६६३ (वि० सं० १७१६ श्रोर १७२०) के प्रारम्भिक दिनों में मरहटों पर मुगलों के श्राक्रमण निरन्तर जारी रहे ।

चाकन पर श्रिधकार करके शाइस्तालां पूना चला गया श्रीर वहीं रहने लगा। महाराजा जसवन्ति हिंद दस हज़ार सैनिकों सिहत सिंहगढ़ के मार्ग में ठहरा हुआ था। शिवाजी प्रति दिन की लड़ाई से ऊब गया था। उसने शाइस्तालां को पराजित करने का एक उपाय सोचा। दो हज़ार बीर सैनिकों को मुगल छावनी से एक मील की दूरी पर दोनों श्रोर रखकर तथा चार हो चुने हुए आदिमियों को लेकर वह मुगल छावनी में रात के समय घुस गया। शाही पहरेदारों के पूछने पर यह कहा गया कि हम दित्ति सिपाही हैं श्रीर श्रपने श्रपने स्थान पर नियुक्त होने के लिए श्राये हैं । किसी छिपे हुए स्थान

<sup>(</sup>१) इसका वास्तविक नाम श्रवू तालिव श्रथवा मिर्ज़ा मुराद था श्रीर यह शाहजहां के राज्यकाल में वज़ीर के पद पर था।

<sup>(</sup>२) "मुंतख़बुदलुबाव" (इलियट्; हिरट्री श्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, प्र॰ २६१) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>३) जदुनाथ सरकार; शिवाजी ( तृतीय संस्करण ); पृ० २२-८७।

<sup>(</sup>४) "मुंतख़बुल्लुवाव" में लिखा है कि शिवाजी के सैनिकों का एक दल मूठी बराम बनाकर श्रीर दूसरे क़ैदियों को ले जाने के बहाने से मुग़ल झावनी में घुसा ( इलियट ; हिस्ट्री झॉव इंडिया; जि० ७, ए० २६६ )।

में कुछ समय तक विश्राम कर शिवाजी अपने सैनिकों सहित शाइस्ताख़ां के निवास स्थान के निकट गया। वहां के सब सैनिक आदि सो रहे थे। थोड़े-वहुत जो जाग रहे थे उन्हें मौत के घाट उतारकर, उन्होंने दीवार में द्वार फोड़कर मार्ग बनाया और डेरे तम्बुओं को तोड़ता हुआ दो सो आदिमयों सहित शिवाजी खान के ऊपर जा पहुंचा। हरम की भयभीत रमिण्यों ने खान को जगाया, पर इसके पूर्व कि वह शस्त्र संभाल सके शिवाजी ने तलवार के बार से उसके हाथ की उंगलियां काट दीं। बाहर के दो सो व्यक्तियों ने भी मुगल सैनिकों को बुरी तरह काट डाला। शाइस्ताख़ां का एक पुत्र इसी भगड़े में काम आया और स्वयं उसे सुरच्चित स्थान में भागना पड़ा। इस लड़ाई में शिवाजी की तरफ़ के केवल छु: आदमी मारे गये और चालीस ज़ड़मी हुए। यह लड़ाई ई० स० १६६३ ता० ४ अप्रेल (वि० सं० १७२० हितीय चैत्र सुदि ८) को हुई। प्रात:काल होने पर जसवन्तरिंह शाइस्ताख़ां का हाल-चाल पूछने के लिए गया । उस समय शाइस्ताख़ां ने कहा—'जय

(१) फ्रारसी तवारी ख़ों से पाया जाता है कि जसवन्तसिंह शिवाजी से मिल गया था, इसलिए उसके श्राक्रमण के समय उसने कोई भी भाग नहीं लिया। "(टोरिया हो मोगोर" में लिखा है कि उसके कहने से ही शिवाजी ने शाहस्ताख़ां को मारने का निश्चय किया था (मन्की-कृत; जि॰ २, पृ॰ १०४)। बनियर लिखता है कि श्रचानक श्राक्रमण कर शाहस्ताख़ां को घायल करने के बाद शिवाजी ने स्रत पर श्राक्रमण किया श्रीर वहां से लूट का बहुतसा सामान लेकर वह निर्विरोध वापस लौट गया। इस सम्बन्ध में लोगों को ऐशा सन्देह था कि जसवन्तिसिंह श्रीर शिवाजी के बीच किसी प्रकार का समभौता हो गया था, जिससे उपर्थुक्त दोनों घटनाएं हुई । फलतः जसवन्तिसिंह पीछे से दिचण से वापस बुला लिया गया, पर वह दिझी जाने के बजाय श्रपने देश चला गया (ट्रैवेडस इन दि मुगल एम्पायर; पृ॰ १८७८), पर ये सब कथन निर्मुल हैं, क्योंकि गिव्रफर्ड (Gyffard) ने राजपुर से ई॰ स॰ १६६३ ता॰ १२ श्रप्रेल (वि॰ सं॰ १७२० द्वितीय चैत्र सुदि १४) को सूरत चिट्ठी लिखी थी। उसमें शिवाजी के रावजी (पंडित) के नाम के एक पत्र का उन्नेख है, जिसमें शिवाजी ने लिखा था कि कोग कहते हैं कि मैंने जसवन्तिसिंह के कहने से यह काम किया; परन्तु यह गजत है,

शत्रु ने मुभपर श्राक्रमण किया, उस समय मेंने विचार किया कि तुम उससे लड़कर काम श्रायें।' जब बादशाह के पास इस दुर्घटना की सूचना पहुंची तो उसने शाइस्ताख़ां को हटाकर बंगाल में भेज दिया श्रीर उसके स्थान में मुश्रज्ज़म की नियुक्ति की। ई० स० १६६४ (वि० सं०१७२०) के प्रारम्भ में शाइस्ताख़ां के प्रस्थान करने पर मुश्रज्ज़म श्रीरंगावाद में जा रहा श्रीर जसवन्तासिंह की नियुक्ति पूना में की गई ।

इसके बाद शिवाजी का उपद्रव दिन-दिन बढ़ता ही गया। उसने सुरत के पास के जीवल (बल) आदि कई क़िलों पर श्रिधिकार कर लिया।

जसवन्तिसह की मरहटों के साथ लड़ाई यही नहीं उसने समुद्र के किनारे कई नये किले भी निर्माण किये<sup>3</sup>। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है—'शिवाजी का उत्कर्ष रोकने के लिए वि० सं०

१७२० कार्तिक विद ११ (ई० स० १६६३ ता० १६ अक्टोबर) को पूना से महाराजा जसवन्तिसंह ने उसपर चढ़ाई की। मार्गशीर्ष सुदि ७ (ता० २७ नवम्बर) को कुंडाणा पहुंचकर उसने गढ़ के पास मोर्चा लगाया। प्रायः

क्योंकि मैंने श्रपने परमेश्वर के श्रादेश से यह कार्य किया था (सरकार; शिवाजी; पृ॰ ११ का टिप्पण)।

- (१) "मुंतख़बुल्लुबाब" के अनुसार शाइस्ताख़ां ने यह कहा कि मैं तो सममता था कि महाराजा शाही सेवा में है (इलियट्; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ ७ पृ॰ २७१)।
- (२) सरकार; शिवाजी; पृ० ८८-६३ श्रीर १०३। जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का उल्लेख है (जि० १, पृ० २३२) श्रीर इसके बाद उसका दिच्या में नियुक्त किया जाना लिखा है। मन्की-कृत "स्टोरिया डो मोगोर" (जि० २, पृ० १०६) से पाया जाता है कि शाइस्ताख़ां को हटाकर बादशाह ने जसवंतसिंह को भी द्रवार में हाज़िर होने का हुक्म दिया, पर वह इस श्राज्ञा की श्रवहेलना कर श्रपने देश चला गया। "वीरविनोद" (भाग २, पृ० ८२७) में भी इस घटना के बाद बादशाह-द्वारा उसका वापस बुलाया जाना लिखा है।
  - (३) मुंतख्बुल्लुबाब—इलियद्; हिस्ट्री श्रॉव् इंडिया; जि॰ ७, पृ० २७१।

छु: मास तक वहां पड़े रहने पर भी जब कोई फल न निकला तो गढ़ तक सुरंग लगाने का निश्चय किया गया। (श्रावणादि) वि० सं० १७२० (चैत्रादि १७२१) वैशाख वदि १२ (ई० स० १६६४ ता० १३ श्रप्रेल) को सुरंग लगाई गई। फिर ज्येष्ठ वदि ६ (ता० ६ मई) को पलीता लगाकर गढ़ उड़ाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें सफलता नहीं मिली। दिन निकलने पर दोनों दलों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराजा की तरफ़ के राठोड़ भीम (गोकलदास्रोत मेड़ितया), राठोड़ भाविसह (भीमोत जैतावत) श्रादि श्रनेक व्यक्ति तथा शाही सेना के कई व्यक्ति मारे गये। पीछे से वर्षा ऋतु श्रारम्भ हो जाने श्रीर वादशाह के पास से फ़रमान पहुंचने पर, महाराजा श्रेर उठाकर पूना लौट गया । उक्त ख्यात में यह भी लिखा है कि उन्हीं दिनों रसद के लिए जाते हुए शिवाजी के श्रादिमयों से महाराजा के सैनिकों की मुठभेड़ हो गई। महाराजा के सैनिकों में से कई इस भगड़े में काम श्राये, पर उन्होंने श्रंत में बैल श्रादि छीन ही लिये ।

वि॰ सं०१७२१ (ई॰ स॰१६६४) में बादशाह ने महाराजा जसवन्तिसिंह को दित्तिण से हटाकर दरबार में उपस्थित होने की श्राङ्गा भेजी। उसके

<sup>(</sup>१) "मुंतख्बुल्लुबाब" में भी लिखा है कि महाराजा ने शिवाजी का दमन करने के लिए प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली (इलियट्; हिस्ट्री मॉव् इंडिया; जि॰ ७, ए० २७१)। सरकार-कृत "शिवाजी" से पाया जाता है कि जब छः महीने घेरा रहने पर भी जसवन्तसिंह को सफलता नहीं मिली तो उसने शत्रु के गढ़ पर प्रबल श्राक्रमण किया। इस हमले में इसके कई सौ श्रादमी काम श्राये। इसके बाद ही उसका श्रपने बहनोई भावसिंह हाड़ा से सफलता की ज़िग्मेवारी के सम्बन्ध में मतभेद हो गया, जिससे दोनों श्रपनी-श्रपनी सेनाएं खेकर श्रीरंगाबाद चले गये (ए० १०३)।

<sup>(</sup>२) जैसा कि उत्पर टिप्पण १ में जिखा है, कहीं महाराज का भौरंगा-बाद जाना ही जिखा मिलता है।

<sup>(</sup>३) जि॰ १, ए० २३२-४।

<sup>(</sup>४) जि॰ १, पृ० २३४।

स्थान में वहां नवाव दिलेरसां श्रौर मिर्ज़ा राजा जसवंतिसह का दिस्थ से जयसिंह की नियुक्ति की गई । चैत्र विद १२ व इटाया जाना (ई० स० १६६४ ता० ३ मार्च) को पूना पहुंचकर

रामपुरा श्रीर करौली होता हुश्रा महाराजा (जसवंतिसिंह) शाहजहांनावाद में बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गया । बादशाह ने उसे सिरोपाव श्रादि बहुतसी चीज़ें इनाम में दीं ।

जयसिंह ने दिच्या में पहुंचकर शिवाजी का दमन करने के लिए समुचित प्रबन्ध किया। रुद्रमाल श्रादि कई क़िले विजयकर पुरंधर पर घेरा

शिवाजी का बादशाह की कैद से निकलना डाला गया। शिवाजी ने उस घेरे को हटाने का भर-सक प्रयत्न किया, पर उसमें उसे सफलता न मिली। गढ़ का नष्ट होना निश्चित था। उसके भीतर की

स्त्रियों का सम्मान संकट में था। ऐसी दशा में लाचार होकर उसे जयसिंह को सन्धि के लिए लिखना पड़ा। जयसिंह ने इसकी स्चना बादशाह के पास भिजवाकर तेईस किले समर्पण करने की शर्त पर सन्धि कर ली। कुछ दिनों बाद जयसिंह के कहने पर शिवाजी बादशाह के समज्ञ उपस्थित

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद कृत ''श्रौरंगज़ेबनामा'' में भी इसका उद्धेख है (भा०१, पृ०६१), परन्तु उसमें वि० सं० १७२१ (हि० स० १०७४ = ई० स० १६६४) में राजा जयसिंह श्रादि का दिल्ला में भेजा जाना लिखा है।

<sup>(</sup>२) जदुनाथ सरकार-कृत ''शिवाजी' नामक पुस्तक में जसव तसिंह का सा॰ ३ मार्च (वि॰ सं॰ १७२१ चैत्र चदि १२) को पूना में होना और वहां से ता ७ सार्च (वि॰ सं॰ १७२२ चैत्र सुदि १) को प्रस्थान करना जिखा है (पृ॰ १०४-१०६)।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात के श्रनुसार इन दोनों स्थानों में उसका एक एक विवाह हुआ था।

<sup>(</sup>४) मुंशी देवीप्रसाद-कृत ''श्रीरंगज़ेबनामा'' में ता॰ म ज़ीकाद (वि॰ सं॰ १७२२ ज्येष्ठ सुदि १० = ई॰ स॰ १६६४ ता॰ १४ मई) को जसवन्तसिंह का बादशाह की सेवा में उपस्थित होना जिखा है (भाग २, पृ॰ ६३)।

<sup>(</sup> १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि १, ५० २३४-६।

हुआ परन्तु वहां उसका उचित सम्मान नहीं हुआ और वह पांच हज़ारी मनसवदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। शिवाजी ने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाद में वह पहरे में रख दिया गया। कई मास बाद वह पड्यन्त्र करके बादशाह की केंद्र से निकल भागा ।

(श्रावणादि) वि० सं०१७२१ (चैत्रादि १७२२) श्रापाढ वदि ४ (ई० स० १६६४ ता० २३ मई) मंगलवार को महाराजा ने वादशाह के निकट रहते समय श्रपने कुंवर पृथ्वीसिंह को बुलाया। इस श्रादेश के श्रनुसार प्रस्थान कर प्रथम श्रावण (जुलाई) मास में पृथ्वीसिंह वादशाह की सेवा में उपस्थित हो गया, जिसने उसे चार हज़ारी मनसवदारों की पंक्ति में खड़ा किया<sup>3</sup>।

उसी वर्ष श्रीरंगज़ेब के पास श्रागरे से समाचार श्राया कि उसके पिता की तिबयत बहुत खराब है श्रीर पेशाब बन्द हो जाने के कारण हकीमों ने नाउम्मेद होकर इलाज बन्द कर दिया है। श्रीरंगज़ेब ने उस समय स्वयं न जाकर शाहजादे मुश्रज़म को भेज दिया। हि० स० १०७६ तारीख २६ रज्जब (वि० सं० १७२२ माघ विद १३ = ई० स० १६६६ ता० २२ जनवरी ) को

<sup>(</sup>१) "सभासद" ने लिखा है कि शिवाजी महाराजा जसवन्तसिंह के पीछे खड़ा किया गया, जिसका पता लगने पर उस (शिवाजी) ने कहा—"वही जसवन्त, जिसकी पीठ मेरे सैनिकों की तलवारों ने देखी थी। मैं उसके पीछे ? इसका आशय क्या है ?" (सरकार; शिवाजी; प्र०१४४)।

<sup>(</sup>२) सरकार; शिवाजी; पृ० १०४-१४०।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए० २३६-७।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की ख्यात में माघ विद १२ (ता॰ २१ जनवरी) दिया है। उक्र ख्यात के अनुसार सब फाल्गुन विद ७ (ता॰ १४ फरवरी) गुरुवार को ग्रागरे में दाख़िल हुए (जि॰ १, पृ॰ २३७)।

शाहजहां की बीमारी बढ़ गई श्रीर उसी रात को उसका देहांत हो गया। श्रीरंगज़ेव ने यह खबर पाकर मातमी कपड़े पहने श्रीर ता० ६ शावान (माघ सुदि १० = ता० ४ फ़रवरी) को श्रागरे के लिए प्रस्थान किया। जोधपुर राज्य की ख्यात से पावा जाता है कि इस श्रवसर पर महाराजा जसवंतसिंह श्रीर कुंवर पृथ्वीसिंह भी उसके साथ थे।

(श्रावणादि) वि० सं० १७२२ (चैत्रादि १७२३) वैशाल वदि ८ (ई० स० १६६६ ता० १६ अप्रेल ) को आज्ञा प्राप्तकर कुंबर पृथ्वीसिंह ने गौड़ों के यहां विवाह करने के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर वादशाह ने उसे सिरोपाव तथा घोड़ा आदि देकर विदा किया। गौड़ों के यहां विवाह कर वैशाख सुदि ११ (ता० ४ मई) को कुंबर जोधपुर पहुंचा<sup>3</sup>।

उसी वर्ष ईरान से तरबीयतखां के पास से खबर आई कि वहां का शाह अब्बास चढ़ाई करने के इरादे से ख़ुरासान आना चाहता है। दरबार

में उपस्थित होने पर भी तरबीयतलां ने यही बात जसवंतिंस का ईरान पर बादशाह से अर्ज़ की। इसपर शाह को दंड देने के लिए ता० १४ रबीउल् अञ्चल (ग्राश्चिन बिद १ =

ता० ४ सितम्बर) को बादशाह ने शाहज़ादे मोहम्मद मुस्रज़म श्रीर महा-राजा जसवन्तसिंह को श्रागरे से रवाना किया ।

कार्तिक सुदि १४ (ता० १ नवंबर) को लाहोर पहुंचकर महाराजा

<sup>(</sup>१) मुंग्री देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; जि॰ १, प्र॰ ६४।

<sup>(</sup>२) जिं १, प्र० २३७।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १, पृ॰ २३७।

<sup>(</sup>४) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जिल्द १, ए० ६७-८। जोधपुर राज्य की एयात में भी इस घटना का उल्लेख है, पर उसमें शाह का नाम सलीम दिया है, जो ठीक नहीं है। उक्क स्थात के अनुसार इस अवसर पर बादशाह ने जसवन्तसिंह को हाथी, घोड़ा, सिरोपाव आदि भी दिये (जि० १, ए० २३७-८)।

जसवन्तसिंह आदि के पास लाहोर में ठहरने का बादशाह का आदेश पहुंचना

ने सलीम वारा में डेरा किया । इसके पूर्व ही शाह ईरान की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर मिलने पर वादशाह ने शाहजादे मुझ-ज़म श्रौर महाराजा जसवंतर्सिंह को लाहोर में ही ठइरने और वहां से आगे न बढ़ने के लिए लिखा ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि वि० सं० १७२३ फाल्गुन सुदि १ (ई० स० १६६७ ता० २२ फ़रवरी) को शाहज़ादे मुअज्ज़म और

जसवन्तिसिंह की दिच्या में नियुक्ति

महाराजा जसवन्तसिंह के पास बादशाह का इस श्राशय का फ़रमान पहुंचा कि वे शीव्र लौटें। इसके अनुसार चैत्र षद् ११ (ता० १० मार्च ) रविवार

को वे बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गये। वादशाह ने कुंवर पृथ्वीसिंह को, मनसव बढ़ाकर तथा उपहार श्रादि देकर श्रपने पास रहने की श्राहा दी एवं महाराजा की शाहज़ादे मुश्रज्ज़म के साथ दक्षिण में नियुक्ति कर (श्रावणादि) वि॰ सं॰ १७२३ (चैत्रादि १७२४) चैत्र सुदि ६ ( ता॰ २४ मार्च ) को उन्हें उधर रवाना किया ।

( श्रावसादि ) वि० सं० १७२३ ( चैत्रादि १७२४ ) ज्येष्ठ वदि 🗸 (ई० स० १६६७ ता० ४ मई) को दिल्ली में रहते समय कुंवर पृथ्वीसिंह को चेचक की बीमारी हो गई, जिससे तीन दिन कुंवर पृथ्वीसिंह की मृत्यु बाद उसका देहांत हो गया। यह शोक समाचार बुरहानपुर के पास महाराजा को ज्ञात हुआ। ।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ० २३६।
- (२) मुंशी देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; जि॰ १, ए० ६६ ।
- (३) वही; जिं० १, पृ० ७१।
- ( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २३६-४० । मुंशी देवीप्रसाद-कृत "श्रीरंगजेबनामा" में चैत्र सुद् म (ता॰ २३ मार्च ) को महाराजा श्रीर शाहज़ादे का द्चिया में जाना लिखा है (जि॰ १, पृ॰ ७१)।
  - ( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २४० ।

उसी वर्ष के आषाढ (ई०स०१६६७ मई) मास' में शाहजादा महाराजा के साथ औरंगाबाद पहुंचा। उनके पहुंचने पर मिर्ज़ा राजा जय-जसवन्तिसह के उद्योग से मरहटों और मुगलों में संधि में उसका देहांत हो गया'। मुश्रज्ज़मश्रीर जसवन्त-होना सिंह के दित्तिण में जाने से शिवाजी को कुछ शान्ति

ही मिली। वह उन दिनों लड़ाई के लिए विल्कुल तैयार न था। इसके विपरीत वह अपनी विखरी हुई सेना का संगठन करना और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वह सुलह का इच्छुक था। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने वैशाख (अप्रेल) मास में वादशाह के पास इस आश्रय का पत्र भेजा था कि में अपने ऊपर भेजी जानेवाली सेना से भयभीत हूं और अधीनता स्वीकार करके अपने पुत्र को ४०० सैनिकों के साथ शाही भएडे के नीचे रहकर लड़ने के लिए भेजने को तैयार हूं, परन्तु उस

टॉड लिखता है कि मारू की स्थातों से पाया जाता है कि श्रीरंगज़ेब-द्वारा बुलाये जाने पर जसवन्तसिंह का पुत्र (पृथ्वीसिंह) उसकी सेवा में उपस्थित हुआ, जहां उसका समुचित श्रादर-मान हुआ। एक दिन वादशाह ने उसे श्रपने पास बुलाकर उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा—''राठोड़! मैंने सुना है कि पिता की भांति ही तुम भी चंचल (गितवान) हाथ रखते हो। बोलो, श्रब तुम क्या कर सकते हो?'' राजकुमार ने तुरन्त उत्तर दिया—''जहांपनाह! नीच से नीच व्यक्ति को जब मनुष्यों का स्वामी (बादशाह) श्रपने श्राश्रय में ले लेता है तो उसकी सारी श्राकांचाएं पूरी हो जाती हैं; फिर श्रापने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये हैं। मुक्त को ऐसा भान होता है कि मैं सारे संसार को विजय कर सकता हूं।'' बादशाह ने कहा—''यह तो दूसरा खूतन (श्रर्थात् जसवन्तसिंह) ही है।'' उपर से राजकुमार के साहस से प्रसन्नता दिखलाते हुए उसने उसे सिरोपाव दिया, जिसे पहनकर उसने वहां से प्रस्थान किया, पर वह दिन उस (पृथ्वीसिंह) के जीवन का श्रंतिम दिन था। श्रपने डेरे पर पहुंचते ही वह बीमार पढ़ गया श्रोर बड़े कष्ट से उसने प्राग्तत्याग किया। श्रब तक उसकी मृत्यु उसी विष-भरी पोशाक के हारा होना माना जाता है (राजस्थान; जि० २, पृ० ६ ६ १)।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में श्रापाढ विद १४ (ता॰ १० जून) दिया है (जि॰ १, पृ॰ २४०)।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ॰ २४०।

समय औरंगज़ेव ने इस पत्र पर कोई ध्यान न दिया। जसवन्तासिंह के दिन्तिण में पहुंचते ही शिवाजी ने उसके पास इस आशय का पत्र लिखा?—

'वादशाह ने मेरा परित्याग कर दिया है, अन्यथा में अकेल कन्दहार विजय करने के लिए उससे प्रार्थना करता। में (आगरे से) प्राणों के भय से भाग आया था। इधर मेरे संरक्षक मिर्ज़ा राजा का भी देहांत हो गया। यदि आपके बीच में पड़ने से मुक्ते चमा मिल जाय तो में शम्भा को शाहज़ादे के पास मनसबदार की भांति अपने सैनिकों के सिहत उस (शाह-ज़ादे) की सेवा बजा लाने को भेज दूं ।'

जसवन्तिसंह श्रीर शाहज़ादा दोनों इस पत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने शिवाजी की वादशाह के पास सिफ़ारिश कर दी, जिसने उनकी वात मानकर उस(शिवाजी)को राजा का खिताब दिया। इस प्रकार मरहटों श्रीर मुग्नलों में कुछ दिनों के लिए फिर संधि स्थापित हो गई।

सिन्ध की शर्त के अनुसार शम्भाजी औरंगाबाद भेजा गया, जहां विक सं० १७२४ मार्गशीर्ष विद १४ (ई० स० १६६७ ता० ४ नवम्बर) को वह शाह-ज़ादे से मिला। इसके दूसरे दिन उसे लौटने की इजाज़त मिली<sup>3</sup>। पीछे से उसको पांच हज़ारी मनसब, एक हाथी और एक रलजटित तलवार दी गई<sup>8</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि उसी वर्ष बादशाह ने महाराजा को गुजरात के थिराद श्रौर राधगापुर परगने दिये । वहां पर

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि वादशाह ने शाहज़ादे और महा-राजा को दिल्ला भेजते समय उनसे कहा था कि जैसे भी हो वे शिवाजी को शाही सेवा में प्रविष्ट करावें। इसके अनुसार औरंगावाद पहुंचते ही दोनों ने अपनी तरक से आदमी भेजकर शिवाजी को समभाया, जिसपर उसने अपने पुत्र शंभाजी को ३०० सैनिकों के साथ महाराजा के पास भेजा, जो उसे लेकर शाहज़ादे के पास गया (जि० १, पृ० २४०-१)।

<sup>(</sup>२) सरकार; शिवाजी; पृ० १६४।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में शम्भाजी का त्राठ दिन तक वहां रहना किसा है (जि॰ १, पृ॰ २४१)।

<sup>(</sup> ४ ) सरकार; शिवाजी, पृ॰ १६२-६४ ।

गुजरात के परगने मिलना गया, परन्तु कोली ऊदा ने वहां उसका श्रमल न होने दिया'।

वि० सं० १७२४ (ई० स० १६६७) में महाराजा जसवन्तासिंह के
श्रीरंगाबाद में रहते समय मुंहणोत नैणसी तथा उसका भाई सुन्दरदास
दोनों उसके साथ थे। किसी कारण से वह उन
मुंहणोत नैणसी का कैर
दोनों से श्रप्रसन्न रहने लगा था, जिससे माघ
विद ६ (ता० २६ दिसंगर) को उसने उन दोनों

को क़ैद कर दिया।

वि॰ सं॰ १७२४ (ई॰ स॰ १६६८) में महाराजा ने एक लाख रुपया दंड का लगाकर मुंहणोत नेंणसी तथा उसके भाई सुन्दरदास को छोड़ दिया, परन्तु उन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार मुंहणोत नेंणसी का केंद्र से छोड़ा जाना (ई॰ स॰ १६६६ ता॰ २८ दिसंबर) को वे फिर

क्रीद कर लिये गये और उनपर रुपयों के लिए सिक्तियां होने लगीं ।

महाराजा के श्रप्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नहीं हुन्ना, परन्तु जनश्रुति से पाया जाता है कि नैणसी ने श्रपने रिश्तेदारों को बढ़े-बढ़े पदों पर नियत कर दिया था श्रीर वे लोग श्रपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर श्रत्याचार किया करते थे । इसी बात के जानने पर महाराजा उससे श्रप्रसन्न रहता था।

- (३) इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोहे राजपूताने में श्रव तक प्रसिद्ध हैं लाख लखारां नीपजे, बड़ पीपल री साख । निटयो मृंतो नैणसी, तांबो देण तलाक ॥१॥ लेसो पीपल लाख, लाख लखारां लावसो । तांबो देण तलाक, निटया सुन्दर नैणसी ॥२॥
- (४) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २४१।

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ० २४२।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १, पृ० २४१।

पहले मथुरा के पास गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथजी का मन्दिर था। जब श्रीरंगज़ेव ने मन्दिरों के तुड़वाने की श्राज्ञा प्रचारित की श्रीर गुसाइंगें

श्रीनाथजी की मूर्ति लेकर गुसाई का जोधपुर श्रीर फिर मेवाड़ में जाना से कोई करामात दिखलाने को कहा तो वि० सं० १७२६ श्राश्चिन सुदि १४ (ई० स० १६६६ ता० २८ सितंबर) को वे श्रीनाथजी की सूर्ति को एक रथ में वैठाकर भाग निकले श्रीर श्रागरे पहुंचे। वहां

से कोटा, बूंदी, रूप्णगढ़ श्रीर पुष्कर होते हुए वे जोधपुर पहुंचे तथा चांपा-सणी गांव में ठहरे। जब श्रन्य स्थानों के समान ही वहां भी कार्यकर्ता बादशाह की नाराज़गी के भय से उन्हें श्राध्रय देने के लिए तैयार न हुए तो गुसाई गोविन्दजी महाराणा राजिसिंह के पास गया। उसकी इच्छा जानने पर महाराणा ने प्रसन्नता के साथ श्रपनी श्रमुमति दे दी श्रीर कहा कि जब मेरे एक लाख राजपूतों के सिर कट जावेंगे, उसके बाद श्रालमगीर इस सूर्ति के हाथ लगा सकेगा। इसपर वि० सं० १७२८ (ई० स० १६७१) में चांपासणी से श्रीनाथजी की मूर्ति ले जाकर उदयपुर से बारह कोस उत्तर की तरफ़ बनास नदी के किनारे सीहाड़ गांव में मन्दिर बनवाकर उसमें स्थापित की गई'।

वि० सं० १७२७ (ई० स० १६७०) में मुंहणोत नैणसी तथा सुन्दर-दास दोनों भाई क़ैद की हालत में ही श्रोरंगाबाद से मारवाड़ को भेजे गये। वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण महाराजा के

मुंह्योत नैयसी तथा उसके भाई का श्रात्मवात कर मरना छोटे श्रादमियों की सिव्तियां सहन करने की श्रपेचा

(ता० ३ अगस्त ) को उन्होंने मार्ग में अपने-अपने पेट में कटार मारकर श्वरीरांत कर दिया ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २१०-१। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४४२-३।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि॰ १, पृ॰ २४१। उक्न ख्यात से यह भी पाया जाता है कि महाराजा को इसकी ख़बर मिलने पर उसने नैयासी के पुत्र करमसी तथा अन्य कुटुम्बियों को, जो भी क़ैद में थे, छोड़ दिया।

हि॰ स॰ १०६१ (वि॰ सं॰ १७२७ = ई॰ स॰ १६७०) में महाराजा जसवन्तिसंह बादशाह की आज्ञा के अनुसार दूसरी बार गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। तदनुसार रबीउस्सानी असवन्तिसंह को दूसरी वार (भाद्रपद-आश्चिन = अगस्त) मास में वह अहम-याबाद पहुंचकर उधर कार्य चलाने लगा ।

हि० स० १०७३ (वि० सं १७१६-२० = ई० स० १६६२-६३) में जब कि गुजरात का सुबेदार महाबतखां था, नवानगर (जामनगर) का राजा

महाराजा का जाम तमाची को जामनगर का राज्य दिलाना रणमल, जो बादशाह का बड़ा हितेषी और सदैव समय पर ख़िराज श्रदा किया करता था, मर गया। तब बादशाह की श्राज्ञा से उसका पुत्र शत्रुसाल

उसका उत्तराधिकारी नियत किया गया। रणमल का भाई रायसिंह बड़ा ही अभिमानी और दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपने भतीजे शत्रुसाल की नियुक्ति से बड़ा अप्रसन्न था। वह उससे द्वेषभाव रखने के साथ ही उसे हटाने का उद्योग करने लगा। लोगों को उससे विमुख कर उसने

तव करमसी नागोर के रायसिंह के पास जा रहा । इसपर महाराजा ने नैग्एसी के वंश-वार्जों को सेवक न रखने की प्रतिज्ञा की, पर इसका पीछे से पालन न हुआ। शोलापुर में रायसिंह के अचानक मर जाने पर उसके मुत्सिद्यों ने गुजराती वैद्य से पूछा कि यह कैसे हुआ। उसके इस वाक्य से कि "करमां नो दोप छै" (भाग्य का दोप है) मुत्सिद्यों ने उस( रायसिंह ) का करमसी-द्वारा विष देकर मारा जाना समभ लिया, जिससे उन्होंने उसको जीवित दीवार में चुनवा दिया और नागोर स्थित उसके परिवार को कोल्हू में कुचलवा देने की आज्ञा भेजी। करमसी का पुत्र प्रतापसी तो मारा गया, पर उस( करमसी )की दो ख्रियां अपने पुत्रों के साथ भागकर किशनगढ़ चली गईं (वही; जि॰ १, १० २४१)। पीछे से वे बीकानेर चली गईं।

(१) मिरात-इ-ग्रहमदी (मूल फ्रारसी); पहली जि॰; पृ० २७६। वही; पठान निज़ामख़ां नूरख़ां वकील-कृत गुजराती ग्रनुवाद; जि॰ १, पृ० २८४-६। जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १७२८ श्रावण विद ८ (ई॰ स॰ १६७१ ता॰ १६ जुलाई) को महाराजा को दूसरी बार गुजरात की सूबेदारी ग्रौर उस ग्रवसर पर उसे पट्टण, वीरमगांव, पेटलाद ग्रादि के २८ परगने हिसार के बदले में मिलना जिखा है (जि॰ १, पृ० २४२-३)।

अपने पास पांच-छु: इजार सेना एकत्र कर ली और राज्य के मंत्री गीवर्द्धन को, जो शत्रुसाल का भाई था, मार डाला। श्रनन्तर शत्रुसाल, उसकी माता, उसके सेवकों तथा अन्य अधिकारीयों को क़ैंद कर कच्छवालों की सहायता से वह नवानगर के राज्य का खामी बन बैठा। सोरठ (काठियावाड़) के फ़ीजदार क़ुतुबुद्दीनखां को जब यह खबर मिली कि रायसिंह के पुत्र तमाची श्रीर उसके भाई जस्सा ने तीन-चार हज़ार फ़ौज के साथ हालार परगने में भी उपद्रव खड़ा किया है, तो उसने अपने पुत्र मुहम्मद्खां को दो हजार सवारों के साथ उन दोनों को गिरफ़्तार करने के लिए भेजा । इसकी सूचना मिलते ही दोनों अपने साथियों सहित कच्छ की तरफ़ भाग चले। इसपर मुहम्मद्यां ने उनका पीछा कर उन्हें जा घेरा। बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये और राज्य पर शाही सेना का अधिकार हो गया। यह खबर पाकर बादशाह ने नवानगर का नाम इसलामनगर रखवाया। कुछ समय बीतने पर जब महाराजा जसवन्तसिंह दुसरी बार गुजरात का सूबेदार नियत हुआ तो हि॰ स॰ १०८२ (वि॰ सं॰ १७२८ = ई० स० १६७१) में उसने बीच में पड़कर असदखां की मारफ़त बादशाह से निवेदनं कराया कि जाम तमाची श्रपने साम्राज्य-विरोधी भाच-रण के लिए पश्वात्ताप प्रकट करता है। उसका कहना है कि मैं भविष्य में नमकद्दलाल बना रहूंगा, श्रतएव मुक्ते इसलामनगर का राज्य बक्शा जाय । बादशाह ने यह अर्ज़ी मंजूर कर तमाची के सारे अपराध चमा कर दिये और उसे १००० जात तथा ७०० सवार का मनसब देकर उसका राज्य उसे दे दिया । इस अवसर पर उसके पुत्रों तथा अन्य रिश्तेदारों को भी छोटे-छोटे मनसब मिले'।

<sup>(</sup>१) मिरात इ-श्रहमदी ( मूल क्रारसी ); जि॰ १, ए॰ २४४-४ तथा २६४। वहीं; पठान निजासखां न्रखां वकील-इत गुजराती श्रवचाद; जि॰ १; ए॰ २६२-३ तथा २६२-३ ।

<sup>&#</sup>x27;'गुजरात राजस्थान'' (गुजराती ) में इस सम्बन्ध में भिन्न वर्णन मिन्नता है,

इसके कुछ समय बाद बादशाह ने श्रहमदाबाद में मुहम्मद श्रमीखाँ की नियुक्ति कर दी। तब बादशाह की श्राज्ञानुसार श्राठ मास तक महाराजा

काबुल जाने का फ़रमान पहुंचना महीकांठे में रहा। ति० सं० १७३० के आदिवन (ई०स०१६७३ सितम्बर-अक्टोबर) मास में वादशाह का इस आशय का फ़रमान महाराजा के पास पहुंचा

कि वह शीघ्र काबुल की श्रोर प्रस्थान करें।

'ई॰ स॰ १६६१ (वि॰ सं॰ १७१८) में जाम रणमल की खत्यु हुई। उसका कुछ भी हाल मालुम नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा की छंवरी से उसका विवाह हुआ था। उसके कोई पुत्र न होने से उसका देहांत होने पर उसका भाई रायिसह गद्दी पर बैठा, परन्तु उससे और रणमल की विधवा राणी से अनवन रहने के कारण वह अपने भाई को लेकर गुजरात के मुग़लों के सूबेदार कुतुबुद्दीन के पास गई और उसको नवानगर पर चढ़ा लाई। ई॰ स॰ १६६४ (वि॰ सं॰ १७२१) में रायिसह और स्वेदार के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रायिसह मारा गया और राज्य सूबेदार ने ले जिया। रायिसह का पुत्र तमाची उस समय छोटी उस्र का था, जिससे वह कच्छ के राव की शरण में चला गया। वय प्राप्त होने पर वह श्रोखामंडल में श्राया और नवानगर के मुक्क में लूटमार करने लगा। श्रन्त में ई० स० १६७३ (वि॰ सं॰ १७३०) में गुजरात के सूबेदार जसवन्तिसह ने बादशाह श्रीरंगज़ेब से सिकारिश कर नवानगर का राज्य पीछा जाम तमाची को दिला दिया, लेकिन खास नवानगर में मुग़लों का ही भक्तसर रहता था और जाम खंभाळिये में (कालीदास देवशंकर पंडचा-कृत; पु०३३३)।'

उपर्युक्त कथन में दिये हुये समय श्रीर घटनाश्रों के रूप ग़लत हैं। "गुजरात राजस्थान" के कर्ता ने रणमल के पुत्र शत्रुसाल के राजा होने श्रीर उसके चाचा रायसिंह का उसे केंद्र कर नवानगर का राज्य लेने का हाल नहीं दिया है। 'मिरात इ-श्रहमदी' समकालीन लेखक की रचना होने से इस संबंध का उसका वर्णन ही श्रिधिक माननीय है। जसवन्तसिंह की सिक्रारिश से जाम तमाची को नवानगर का राज्य पीछा मिलना तो दोनों ही मानते हैं।

(१) जोधपुर राज्य की ल्यात; जि॰ १, पृ॰ २४३। बांकीदास-कृत "ऐतिहार सिक बातें" (संख्या २४४४) में भी वि॰ सं॰ १७३० में महाराजा का काबुल मेजा जाना जिल्ला है। मुंशी देवीप्रसाद इसके दो वर्ष पूर्व वि॰ सं॰ १७२८ (ई॰ स॰ १६७१) में ही उसका जमुर्द के थाने पर नियुक्त किया जाना जिल्ला है (श्रीरंग नेवनामा; धाग २, पृ॰ ३१)। "वीरंगिनोद" में भी ऐसा ही जिल्ला है (भाग २, पृ॰ ८२७)।

उक्त श्राह्मा के श्रनुसार महाराजा ने गुजरात से मारवाड़ होते हुए काबुल की श्रोर प्रस्थान किया, पर मार्ग में जोधपुर में न टहरकर वह वहां से चार कोस दूर गांव गुड़े में टहरा, जहां कुंबर जगतिसिंह श्रोर राज्य परिवार उससे जाकर मिला। तदनंतर वहां से प्रस्थान कर महाराजा पेशावर पहुंचा । उधर पटानों का उपद्रव बढ़ रहा था। उन्होंने चढ़ाई कर वहां के शाही श्रक्रसर शुजा-श्रतस्त्रां को मार डालाथा। इसपर महाराजा ने कई बार पटानों पर श्राक्रमण कर उनका नियंत्रण किया। इन लड़ाइयों में उसकी तरफ़ के कितने ही बीर राजपूत मारे गये'।

वि० सं० १७३१ (ई० स० १६७४) में महाराजा जमुर्रद की थाने दारी से रावलिंडी में जाकर बादशाह से मिला और उसके बाद पुनः अपने कार्य पर लौट गया । कई बरसों तक महाराजा की मृत्यु योग्यतापूर्वक वहां का प्रबन्ध करने के अनन्तर वि० सं० १७३४ पौष विद १० (ई० स० १६७८ ता० २८ नवंबर) को वहीं उसका देहान्त हो गया । जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस अवसर पर उसकी दो रागियां—यादववंशी, राजा छत्रमल की पुत्री और नक्की, फ़तहसिंह की पुत्री—साध थीं। उन्होंने सती होने का बड़ा हठ

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २४३-४। बांकीदास-कृत "ऐति-हासिक बातें" (संख्या २४४४) में भी महाराजा की पठानों के साथ काबुल में लड़ाइयां होने का उन्नेख है।

<sup>(</sup>२) वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ८२७।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद-लिखित ''श्रौरंगज़ेवनामा'' में महाराजा की मृत्यु की तिथि पौष सुदि म (ता॰ ११ दिसम्बर) दी है (भाग २, पृ॰ ७१)।

<sup>(</sup>४) वीरविनोद; भाग २, ५० ८२७। जोधपुर राज्य की ख्यात में महाराजा की मृत्यु की तिथि तो यही दी है, पर उसका देहांत पेशावर में होना लिखा है (जि॰ १, ५० २४६), जो ठीक नहीं है। बांकीदास ने भी यही तिथि दी है (ऐतिहासिक बार्ते; संख्या २४४७)।

किया, परन्तु वे दोनों ही गर्भवती थीं, जिससे राठोड़ रण्छोड़दास (गोविन्द-दासोत), राठोड़ संग्रामिंह (जुक्तार्रासहोत), स्रजमल (चांपावत), नाहर-खान (कूंपावत) श्रादि सरदारों ने उन्हें समका-खुक्ताकर इस निश्चय से विरत किया।

ख्यातों भ्रादि के श्रनुसार महाराजा जसवंतिसह के बारह राणियां थीं, जिनसे उसके चार पुत्र तथा चार पुत्रियां हुईंरे।

(१) भटियाणी जसरूपदे, जैसलमेर के रावल मनोहरदास की पुत्री। (२) हाड़ी जसवंतदे, बूंदी के हाड़ा शत्रुशाल की पुत्री। (३) कछवाही श्रितरेंगदे, बूंदी के हाड़ा रावराजा राणियां तथा सन्ति

रत्नसिंह की दोहिती—इससे एक पुत्र पृथ्वी-सिंह और एक पुत्री रानावतीबाई का जन्म हुआ। (४) चौहान राणी जगरूपदे, दयालदास सिखरावत की पुत्री। (४) जादम जैवन्तदे, पृथ्वी-राज (रायसिंहोत) की पुत्री—इससे एक पुत्री महाकुंवरी का जन्म हुआ। (६) गौड़ राणी जसरंगदे, मनोहरदास (गोपालदासोत) की पुत्री। (७) देवड़ी राणी अतिसुखदे, सिरोही के राव अखैराज की पुत्री। (६) सीसोदणी राणी, वीरमदेव (सूरजमलोत) की पुत्री। (६) चन्द्रावत राणी जैसखदे, रामपूरे के राव अमरसिंह चन्द्रावत की पुत्री—इससे एक पुत्र

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पृ॰ २४६। बांकीदास-लिखित 'ऐतिहासिक बातें' में इस अवसर पर महाराजा की राग्णी रामपुरे के राव अमरसिंह की पुत्री चन्द्रावत का मंडोवर जाकर सती होना जिखा है (संख्या २४४७)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, पृ॰ २४६-६। मुंशी द्रेवीप्रसाद॰ द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में व्यारह राणियों के नाम मिलते हैं।

<sup>(</sup>३) इसका बनवाया हुआ कल्यामा सागर है, जिसे रातानादा भी कहते हैं।

<sup>(</sup>४) इसका जन्म वि॰ सं॰ १७०६ श्राषाढ सुदि ४ (ई॰ स॰ १६४२ ता॰ १ जुलाई) बृहस्पतिवार को हुआ था। इसकी मृत्यु का उन्नेख ऊपर श्रा गया है (पु॰ ४४६)।

जगतिसह श्रीर एक पुत्री उदेकुंवरी का जन्म हुआ। (१०) जादव राणी जसकुंवरी, करौली के राजा छन्नसिंह की पुत्री—इससे कुंवर अजीतिसिंह का जन्म हुआ। (११) कछ्वाही जसमादे, राजा द्वारकादास (गिरधरोत) की पुत्री—इससे एक पुत्री प्रतापकुंवरी का जन्म हुआ और (१२) नक्ष्की राणी, कंकोड़ गांव के फ़तहिसंह की पुत्री—इससे कुंवर दलथंभण का जन्म हुआ ।

स्वयं महाराजा जसवन्तिसह का तो कोई शिलालेख अवतक नहीं मिला है, पर उसके राज्यकाल से संबंध रखनेवाले दो शिलालेख फलोधी

महाराजा के समय के शिलालेख से मिले हैं। इनमें से प्रथम वि० सं० १६६६ श्राषाढ सुदि २ (ई० स० १६३६ ता० २२ जून) शनिवार का उक्त स्थान के कल्याणराय के मन्दिर के सामने

पक पत्थर पर खुदा है। उसमें जैमल के पुत्र मुंहणोत नयणसिंह (नैणसी)
तथा नगर के अन्य महाजनों एवं ब्राह्मणों के द्वारा रंगमंडप बनवाये जाने
का उल्लेख हैं । दूसरा शिलालेख वि॰ सं० १७१४ वैशाख सुदि ४ (ई०
स० १६४८ ता० २७ अप्रेल) मंगलवार का फलोधी के गढ़ के बाहर की
दीवार पर खुदा है, जिसमें महाराजा जसवन्तर्सिंह के साथ महाराजकुमार
पृथ्वीसिंह का नाम भी है। उससे पाया जाता है कि जैमल के पुत्र मुंहणोत
सामकरण आदि ने उस दीवार का निर्माण कराया थां।

<sup>(</sup>१) इसका जन्म वि॰ सं॰ १७२३ माघ विद ४ (ई॰ स॰ १६६७ ता॰ ४ जनवरी) को हुआ था श्रोर मृत्यु वि॰ सं १७३२ चैत्र विद ३० (ई॰ स॰ १६७६ ता॰ ४ मार्च) को हुई।

<sup>(</sup>२) इसका जन्म पिता की मृत्यु के बाद वि॰ सं॰ १७३१ चैत्र विद ४ (ई॰ स॰ १६७६ ता॰ १६ फ़रवरी) को लाहोर में हुआ श्रौर यही पीछे से जसवन्तिसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। इसका इतिहास श्रागे दूसरे भाग में श्रायेगा।

<sup>(</sup>३) इसका जन्म भी उसी दिन हुन्ना, जिस दिन भजीतसिंह का, पर यह होटी भवस्था में ही सर गया।

<sup>(</sup> ४ ) जर्नल झाँव् दि एशियाटिक सोसाइटी झाँध् बंगाल; जि॰ १२, ए० ३६।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ १२, द॰ १००।

महाराजा जसवन्तिसंह के समय कई उद्यानों तथा तालाबों श्रादि का निर्माण हुआ। उसकी राणी श्रातिरंगदे ने "जान सागर" बनवाया, जो "सेखावत जी का तालाब" भी कहलाता है। दूसरी महाराना के समय के के राणी जसवन्तदे ने वि० सं०१७२० (ई० स०१६६३) में "राई का बाग", उसका कोट तथा "कल्याण सागर"

नाम का तालाव बनवाया था, जिसे "राता नाड़ा" भी कहते हैं"। स्वयं जस-घन्तसिंह ने श्रीरंगाबाद (दित्रण) के बाहर श्रपने नाम पर "जसवन्तपुरा" श्राबाद किया था, जो श्रवतक मौजूद है। उसमें उसने एक श्रालीशान बाग्र श्रीर संगवस्त की एक इमारत बनवाई थी। इनमें से तालाव तो श्रवतक विद्यमान है, परन्तु इमारत के सिर्फ़ निशान रह गये हैं। उसकी स्मृति में श्रागरे में यमुना के किनारे मौजा घटवासन के पास उसकी कचहरी का भवन श्रवतक मौजूद है, जो श्रागरे के दर्शनीय स्थानों में गिना जाता है ।

ख्यातों आदि में महाराजा की दानशीलता का बहुत कुछ उल्लेख मिलता है। कई अवसरों पर ब्राह्मणों, कवियों, चारणों आदि को

महाराजा की दानशीलता भौर विद्यानुराग गांव, सिरोगाव, श्रश्न इत्यादि देने के साथ ही उसने श्राड़ा किशना दुरसावत तथा लालस खेतसी को लाखपसाव<sup>3</sup> दिये<sup>8</sup>। वह जैसा दानशील

था वैसा ही विद्वान्, विद्यानुरागी तथा विद्वानों एवं कवियों का श्रादर

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ १, ए॰ २४७। बांकीदास; ऐतिहासिक

<sup>(</sup>२) उमराए हन्दः ए० १६१-२।

<sup>(</sup>३) स्यात से पाया जाता है कि महाराजा जसवन्तिसंह के समय लाख पसाय के नाम से केवल १४००) ही मिलते थे। ऊपर (पृ० ४११ टि० २ में) यह माना है कि गजिसह के समय लाख पसाव का मूल्य २४००) के स्थान में २४०००) होना चाहिये, पर इस रक्रम का घटता हुआ क्रम देखकर तो यही मानना पड़ता है कि उस स्थल पर दिये हुए २४००) ही ठीक हैं।

<sup>(</sup>४) जोधपुर राज्य की स्थात, जिं० १, पृ० २०४-१।

करनेवाला था। उसके समय में साहित्य की वड़ी वृद्धि हुई तथा उसके आश्रय में कितने ही अमृत्य प्रन्थों का निर्माण हुआ। महाराजा स्वयं भी ऊंचे दर्जे का किय था। भाषा के उसके कई प्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से "भाषा-भूषण" नाम का प्रन्थ सर्वोत्तम माना जाता है। यह रीति और अलंकार का अनुपम प्रन्थ है। इसमें प्रारंभ में भाष भेद और फिर अर्थालंकार का संवुद्ध वर्णन है। मिश्र वन्धुत्रों के शक्दों में— "जिस प्रकार इन्होंने अर्थालंकार कहे हैं उसी रीति से वे अब भी कहे जाते हैं। इस प्रन्थ के कारण ये महाराज भाषालंकारों के आचार्य समक्ते जाते हैं। यह प्रन्थ अद्यावधि अलंकार के प्रन्थों में बहुत पूज्य दृष्टि से देखा जाता हैं।" महाराजा के रचे हुए दूसरे प्रन्थ—अपरोच्च सिद्धांत, अनुभव-प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत वोध, सिद्धांत सार और प्रवोध चंद्रोदय नाटक हैं । ये सभी छोटे-छोटे और वेदांत के हैं। महाराजा का काव्यगुरु सूरत मिश्र अ्था तथा

<sup>(</sup>१) मिश्रबंधु विनोदः द्वितीय भाग, पृ० ४६३। उसी पुस्तक से पाया जाता है कि दलपतिराय बंसीधर ने वि० सं० १७६२ (ई॰ स० १७३४) में इस प्रन्थ की टीका ''श्रलंकार-रलाकर'' नाम से की थी। इसके श्रतिरिक्त इसकी दो श्रौर टीकाएं क्रमशः प्रसिद्ध कवि परताप साहि तथा गुलाब ने बनाईं, जिनमें से पिछली प्राप्त हो गई है। उसका नाम ''भूषण-चन्द्रिका' है (ए॰ ४६०)

डॉ॰ प्रियर्सन ने 'भाषा भूषणा'' के लेखक को तिरवा का बघेला राजा जस-वन्तसिंह मान लिया है (दि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ब्रांव् हिन्दुस्तान; पृ॰ ६६-९००, संख्या ३७७), पर उसका यह कथन अमपूर्ण ही है।

<sup>(</sup>२) मिश्रवन्धु विनोदः द्वितीय भागः, पृ० ४६३। इस्तिबिखित हिंदी पुस्तकों का संविध्न विवरण (रायबहादुर बा० श्यामसुदंश्दास बी. ए.-द्वारा संपादित एवं काशी की नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ); पहला भागः, पृ० ४२-३।

<sup>(</sup>१३) यह भागरा निवासी कान्यकुन्त ब्राह्मण था। इसके जिले हुए रस प्राहक चंद्रिका, श्रमर चंद्रिका, रस रलमाला, रसिक प्रिया टीका, श्रत्वंकार माला तथा सरस रख नामक उत्कृष्ट काव्य प्रन्थ विद्यमान है।

उस समय के प्रसिद्ध कवि नरहरिदास' तथा नवीन कवि उसी के आश्रय में रहते थे । बांकीदास लिखता है कि महाराजा ने बनारसीदास नाम के एक जैन व्यक्ति को एक आध्यात्मिक ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दी थी ।

महाराजा जसवन्तिसिंह ऋपने समय का बड़ा वीर, साहसी, शक्तिशाली, नीतिझ, उदार एवं न्यायिय नरेश था। उसके राज्यकाल में जोधपुर के राज्य का प्रताप बहुत बढ़ा। बादशाह शाहजहां के

समय शाही दरबार में उसकी प्रतिष्ठा बड़े ऊंचे दर्जे की थी। उसके समय उसका मनसब बढ़ते बढ़ते सात हज़ार ज़ात श्रीर सात हज़ार सवार तक पहुंच गया था श्रीर समय-समय पर उसे बादशाह की तरफ से हाथी, घोड़े, सिरोपाव श्रादि मृत्यवान बस्तुएं उपहार में मिलती रहीं। उस (शाहजहां) के समय की श्रधिकांश चढ़ाइयों में शामिल रहकर उसने राठोड़ों के श्रमुक्तप ही वीरता का परिचय देकर श्रपने पूर्वजों का नाम उज्ज्वल किया। बादशाह उसपर विश्वास भी बहुत करता था। यही कारण था कि श्रपनी बीमारी के समय श्रपने विद्रोही पुत्रों—शाह शुजा, श्रीरंगज़ेब एवं मुराद—की तरफ से खतरे की श्राशंका होते ही उसने श्रागरे के किले की रक्ता के लिए श्रविलम्ब महाराजा जसवन्तसिंह को नियुक्त कर दिया। इस श्रवसर पर स्वयं उसके बड़े पुत्र दारा को भी रात्रि के समय किले में प्रवेश करने की पूरी मनाही थी। श्रनन्तर उसने जसवन्तसिंह को ही, श्रागरे की श्रोर बुरी नियत से बढ़ने वाले श्रीरंगज़ेब श्रीर मुराद की सम्मिलत सेनाश्रों को परास्त करने के

<sup>(</sup>१) यह जोधपुर के गांव प्रण्ना (मेइता) का निवासी बारहट जाति का जारण था। इसके लिखे हुए अवतार चरित्र, अवतार गीता, दशम स्कंध भाषा, बरिसह अवतार कथा, अहिल्या पूर्व प्रसंग, राम चरित्र कथा तथा कांकमुग्रंड गरुव संवाद नामक ग्रंथ उपलब्ध हैं।

<sup>(</sup>२) इसका लिखा हुआ "नेह निधान" सामक प्रन्थ विद्यमान है।

<sup>(</sup>३) हस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों का संविप्त विवरणः, पहला भागः, पृ० १२।

<sup>(</sup> ४ ) प्रेतिहासिक बातें; संख्या ४२०।

### जोधपुर राज्य का इतिहास

लिए भेजा। दोनों शाहज़ादों की संयुक्त सेना की शक्ति बहुत बड़ी थी, पर न्याय के पत्त में होने के कारण वह ज़रा भी विचलित नहीं हुन्ना। उसने पेसी वीरता के साथ विद्रोही शाहज़ादों का सामना किया कि कुछ समय के लिए उनके हृद्य पराजय की आशंका से विचलित होगये, परन्तु दूसरे शाही श्रफ़सर क़ासिमखां के विश्वासघात करने तथा श्रचानक युद्धचेत्र छोड़-कर चले जाने से युद्ध का रूप बिल्कुल वदल गया। शाही सेना की बुरी तरह पराजय हुई। जसवन्तसिंह उस समय भी लड़ने के लिए कटिबद्ध था, पर उसके स्वामिभक्त सरदारों ने इसकी निष्फलता जतलाकर उसे युद्ध-त्तेत्र का परित्याग करने के लिए मजबूर किया। ऐसी दशा में भी श्रीरंग-ज़ेब की उसका पीछा करने की हिम्मत न पड़ी,क्योंकि उसे उसकी वीरता का भलीभांति ज्ञान था। अपनी इस पराजय की महाराजा के मन में बहुत समय तक ग्लानि बनी रही। इसके थोड़े समय बाद ही वास्तविक उत्तरा-धिकारी दारा को हरा श्रौर शाहजहां को नज़र-क़ैद कर श्रौरंगज़ेब ने सारा मुग्ल-राज्य अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु दारा और शुजा के जीवित रहते हुए उसका मार्ग निष्कंटक नथा। इन कांटों के रहते हुए उसने जसवन्तिसिंह जैसे शक्तिशाली शासक से वैर मोल लेना ठीक न समका श्रौर उसे बुलाकर उसका मनसब श्रादि बहाल कर उसे श्रपने पत्त में कर लिया, पर इससे जसवन्तिसंह की मनस्तुष्टि न हुई। ऊपर से किसी प्रकार का विरोध प्रकट न करने पर भी, उसका मन श्रौरंगज़ेब की तरफ़ से साफ़ न हुआ। पिता की जीवितावस्था में ही उसका सारा राज्य हड़प लेना न्यायप्रिय जसवन्तांसंह को पसन्द न था। देश की दशा तथा श्रीरंगज़ेब की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए प्रकट रूप से उसका विरोध करना हानिप्रद ही सिद्ध होता। फिर भी खजवा की लड़ाई में एकाएक श्रीरंगज़ेब की सेना में लूट-मार मचाकर उसने श्रपनी विरोध-भावना का परिचय दिया। उस समय ब्रौरंगज़ेब के लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, पर शाह शुजा के ठीक समय पर श्राक्रमण न करने के कारण इससे कुछ भी लाभ न हुआ और जसवन्तसिंह को शीघ्र जोधपुर जाना पड़ा। श्रीरंगज़ेस

इस बात से उसपर बड़ा नाराज़ हुआ और उसने रायसिंह को एक बड़ी सेना के साथ उसके विरुद्ध भेजा, लेकिन पीछे से उसने उससे मेल कर लेने में ही भलाई समभी। भविष्य में वह उसकी तरफ़ से सावधान रहने लगा, जिससे उसने अन्त में उसकी नियुक्ति दूर देश में ही की, ताकि वह निकट रहकर कोई वखेड़ा न खड़ा कर सके। उसको ख़ुश रखने के लिए उसने समय-समय पर उसे इनाम-इकराम भी दिये।

महाराजा कट्टर हिन्दू था, इसी से बादशाह-द्वारा प्रसिद्ध मरहटा बीर शिवाजी के विरुद्ध भेजे जाने पर भी उसने उन चढ़ाइयों में विशेष उत्साह न दिखाया। श्रपने पड़ोसी राजाश्रों के साथ उसका सदेव मैशीभाव ही बना रहा। महाराणा राजसिंह ने राजसमुद्र की प्रतिष्ठा के श्रावसर पर श्रन्य मित्र राजाश्रों के समान उसके पास भी एक हाथी, दो घोड़े तथा सिरोपाव भेजा था। कछवाहा राजा जयसिंह के साथ भी उस(जसवंतसिंह)-की ऊंचे दर्जे की मैत्री बनी रही।

बहुधा शाही सेवा में संलग्न रहने पर भी वह अपने राज्य के प्रबंध की तरफ़ से कभी उदासीन न रहा। सरदारों आदि के बखेड़े होने पर उसने योग्य व्यक्तियों को भेजकर उनका सदा ठीक समय पर दमन करवा दिया। उसके समय में राज्य में शांति तथा समृद्धि का निवास रहा।

वह जैसा वीर था, वैसा ही दानी, विद्वान् और विद्याप्रेमी नरेश भी था। उसने स्वयं भाषा में कई अपूर्व अन्थ बनाये थे, जिनका उल्लेख ऊपर आ गया है। उसके मंत्रियों में से मुंहणोत नैण्सी बड़ा योग्य, विद्वान् तथा वीर व्यक्ति था। उसका लिखा हुआ इतिहास अन्थ, जो "मुंहणोत नैण्सी की ख्यात" के नाम से प्रसिद्ध है, पेतिहासिक दृष्टि से बड़ा महस्व रखता है। महाराजा की सख़्ती से तंग आकर मुंहणोत नैण्सी ने पीछे से कटार खाकर आत्महत्या कर ली। यदि वह जीवित रहता, तो पेसे कई अमूल्य प्रन्थ लिख सकता था।

महाराजा ने काबुल में रहते समय वहां से बढ़िया अनार के पेड़ माली चतरा गहलोत के साथ भेजकर जोश्रपुर में कागा के बाग्र में लगवाये । अब भी मिठास और गुण के लिए यहां के अनार दूर-दूर तक मंगाये जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं।

महाराजा की मृत्यु के साथ ही जोधपुर राज्य का सितारा अस्त हो गया। उसकी मृत्यु के समय उसके कोई पुत्र जीवित न होने से वादशाह को अपनी नाराज़गी निकालने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने अविलाम सेना भेजकर जोधपुर राज्य खालसा कर लिया और वहां कितने एक वर्षों तक मुगलों का अधिकार बना रहा। इस संबंध में जसवन्तसिंह के दुर्गादास आदि स्वामिभक्त सरदार प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उनकी वीरता एवं अनवरत उद्योग के फलस्वरूप ही जसवन्तसिंह की मृत्यु से कुछ समय बाद उत्पन्न उसके पुत्र अजीतिसिंह को औरंगज़ेव के मरने पर पुनः जोधपुर का राज्य प्राप्त हो सका।

## पं0इन्द्र विद्यावाचरपति स्मृति संग्रह



# शुद्धि-पत्र

| वृष्ठ             | पंक्ति        | त्रशुद्ध          | शुद्ध                           |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| २४                | 8×            | जसवंतर्सिह        | जसवंतसिंह (द्वितीय)             |
| ३३                | २३            | राटोडों           | राठोड़ों                        |
| ७२                |               | सुगंवंशी          | सुंगवंशी                        |
|                   | 4             |                   | बुचकला                          |
| ७६                | 4             | बुचकुला           |                                 |
| ७५                | १७            | मीनमाल            | भीनमाल                          |
| <b>ي</b>          | १द            | द्विणी -          | दिच्चिण                         |
| <b>=</b> 3        | 5             | राष्टीढ़वंश…      | राष्ट्रौढवंश…                   |
| <b>5</b> 5        | 4             | श्रकार            | ग्रिधिकार                       |
| १११               | 28            | खोट्टगदेव         | स्रोद्दिगदेव                    |
|                   | Ę             | विद्यामान         | विद्यमान                        |
| १३०               | टिप्पण ३      | पृ० ३००           | हिस्ट्री स्रॉव् कन्नोज, पृ० ३०० |
| १८८               | ψο X          | सोलंकनी           | सोलंकिनी                        |
| ६८७               |               | द्वयाश्रयमहाकाव्य | द्रवाश्रयमहाकाव्य               |
| १४१               | 2             |                   | द्रवाश्रय                       |
| १४१               | टि॰ १, पं० ४  | द्वाश्रय          | शेरशाह                          |
| 300               | पं० ६         | शेरशह             | जीर्गोद्धार                     |
| ३२४               | 9             | जीर्णोद्वार       |                                 |
| ३२८               | टि०१,पं०१७    | हर्षममदेवी        | र्हर्षम्मदेवी<br>·              |
| ३३१               | <b>पं</b> 0 प | संघटन             | संगठन                           |
| 338               | १४            | <b>उपयुक्त</b>    | उपर्युक्त                       |
| ३४७               | 8             | पंचोला            | पंचोली                          |
| The second second |               |                   |                                 |

(2)

| वृष्ठ | पंक्ति        | श्रशुद्ध          | शुद्ध                |
|-------|---------------|-------------------|----------------------|
| ३६४   | टि०४,पं०२     | बीकानेर राज्य     | द्यालदास             |
| ३७४   | पं० २         | रायसिंह           | रायसिंह (चंद्रसेनोत) |
| ३=१   | १२            | राजपूतों को       | राजपूतों तथा.        |
| ३८४   | 8             | ( खींवावत )       | ( कूंपावत )          |
| ४२४   | टि॰३,पं॰३     | उमराए हनद         | उमराप हनूदः          |
| ४३२   | टि०३, पं०३    | मनकी              | मनूकी                |
| 8ई8   | पं० १२        | वि॰ सं॰ १७१४      | वि० सं० १७१४         |
|       |               | ( चैत्रादि १७१६ ) | (चैत्रादि १७१४)      |
| ४३४   | पं० १         | ई० स० १६४६        | ई० स० १६४८           |
|       |               | ता० १२ अप्रेल     | ता० २३ अप्रेल        |
| 358   | टि० ३, पं० ३  | जसबन्तसिंह        | जसवन्तसिंह           |
| 800   | ψο <b>ξ</b> 8 | व्राह्मणों        | ब्राह्मणों           |

# चित्र सूची

चित्र संख्या ६ पृ० २५ पृ० २६

--- &II.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

SOLE STATE

SAMPLE STOCK VERIFICATION

VERIFIED BY.....

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri C-O. Gurukul Kan

### राजपूताना के इतिहास की प्रकाशित और यन्त्रस्य जिल्दें

मूल्य

राजप्ताने का इतिहास, पहली जिल्द (दूसरा संस्करण)—

इसमें चार अध्याय हैं, जिनमें से पहले में भूगोल-सम्बन्धी वर्णन, दूसरे में राजपूत जाति-सम्बन्धी विवेचन, तीसरे में प्राचीन राजवंशों का इतिहास और चौथे में मुसलमानों, मरहटों तथ श्रंत्रेज़ों के राजपूताने से सम्बन्ध का इतिहास है। ... द० ७)

### दूसरी जिल्द—

उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला भाग (द्वितीय संस्करण) यंत्रस्थ उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा भाग (प्रथम संस्करण) क० ११)

#### तीसरी जिल्द—

पहला भाग — इंगरपुर राज्य का इतिहास ... ह० ४) दूसरा थाग — बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ... ह० ४॥ तीसरा भाग — प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास ... यंत्रस्थ

### चौथी जिल्द—

जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड ... कि 5 जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड ... यंत्रस्य

### पांचवीं जिल्द्—

बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड ... यंत्रस्थ बीकानेर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड ... यंत्रस्थ